#### PREFACE

Indian grammarians have divided the Aryan languages and dialects that were current in the country broadly into Samskrt and Prakrt While Samskrt is the representative of the old Indo-Aryan languages, Prakrt is the name given to Mid Indo-Aryan lauguages and dialects, traces of which are found in the religious and secular literature of the period from 5th century B C to the 11 century A D., such as the Pali Canon of the Hinayana, the Prakrt Canon of the Jams, the lyncs, the epics and the plays and the Prakrt These Prakrt languages are said to exhibit three different stages of growth: early, middle and later To the early period belong the old Piakrt of the inscriptions (3rd century B.O to 2nd century A.D.), the Pālı of the Hınayana and other Buddhıst works like the Mahāvamsa and the Jātakas, the Piākrt of the old Jain Sutres and the Praket of the early plays of Asyaghosa The Māhārāstri, the Sauraseni, the Māgadhi, etc., are found in the plays of later writers like Kälidäsa and, in the Präkrt grammars, in the dialects of the early Jama works, and the Passacı of the Brhatkatha. The Apabiahmsa belongs to the later period.

Among these languages and dialects, Māhārāstri has been regarded as the Prākrt pai excellence. Dandi, in his Kavyādarša, has expressed the same opinion in the verse.

### " महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः "

Almost all Prakrt grammarians give rules, at the outset, for Māhārāstri, their special rules for each of the other

But Namisādhu, the famous commentator of Rudrata's Kāvyālankara (II-12) gives a different explanation of the word Prākrta. He considers that the Prakrti or the basis of these languages and dialects is not Samskrt, but the natural language of the common people, free from the rules of grammar as distinguished from the language of the cultured or refined people. Or it is the language 'created of old' (पाइ इतं), the language in which Mahāvira spoke and from which all others are derived. It has taken different shape in different regions. It is the language of the people, from which the refined language Samskrt emerged, This explains why the Sāstrakāra spoke of Prākrt first.

"संकलजगज्जन्त्नां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचन-व्यापारः प्रकृतिः । तत्र भवं सैव वा प्राकृतम् । 'आरिसवयणे सिद्धं देवाणं अद्यमागद्या वाणी' इत्यादिवचनाद्वा प्राक् पूर्वं कृतंप्राक्कृतं वालमहिलादिसुवोधं सकलभापानियन्धनभूतं वचनमुच्यते । मेध-निर्मुकजलमित्रेकस्यरूपं तदेव च देशविशेपात् संस्कारकरणाद्य समा-सादितविशेषं सत् संस्कृतासुत्तरविमेदानामोति । अत पव शास्त्र-कृता प्राकृतमादौ निर्दिष्टं तद्ज संस्कृतादीनि ।"

No doubt, more than 95 per cent of the words in Praket are traceable to their Samsket origin. Yet there are words which are really relics of the language of the people. Namisadhu's explanation, therefore, has considerable plausibility. How then should Hemacandra's derivation ' महत्तेपातं महत्ते' be understood? It might be that the Praket grammarians were not at all keen on tracing the origin of these languages but on bringing out a grammar of the vast literature in the languages which was before them. They simply adopted the form and terminology of the Samsket grammar since they were quite familiar.

His explanations are not accepted by later writers like Vägbhata. They give a late origin to Samskrt, which is against the traditional view

technique, has some iules on Prākrt because he is interested in the Prākrt occuring in the dramatic treatises. But the first systematic grammar on the Prākrt languages is the Prākrta Sutras of Vararuci-Kātyāyana in twelve chapters. Kātyāyana is the best representative of the Eastern school He is followed by Kramadisvara, Lankešvaia, Rāmatarkavāgiša, and Mārkandēya. The oldest commentary on Prākrta Sutra of Kātyāyana is that by Bhāmaha. It is known as Piākrtaprakāša, also as Manôrama. To the Western school belongs the Prākrta Sutra of Vālmiki. It has been commented on by Trivikrama, Lakshmidhara and Simharāja. Hemacandra also follows Valmiki.

A doubt has been raised legarding the authorship of the Sutras and the identification of Valmiki with the author of the Ramayana Laxmidhara, in his commentary on the Sutras, ascribes the Sutras to Valmiki. But the tappani or gloss in the printed edition of the Vrtta of Trivikrama ascribes them to Trivikrama himself. The latter view is untenable as Trivikrama himself in his Vrtti on 2-1-46 states 'केचित् एकमेव ध्वमादः' If the Sutras were by Trivikrama this Vrtti on the Sutra cannot be properly explained. Valmiki should, therefore, be considered as the author of the Sutras. The question now arises whether the sage Vālmîkı, author of the Rāmāyana was the author of these sutras. Mallikamaruta and Sambhurahasya, no doubt. ascribe a Prakrt grammar to him. but there are no adequate proofs to assume the present work to be by It may be by a later writer of the same name

The Präkrtamanidîpa, also known as Präkrtamanidîpikā, a commentary on the Sutras of Vālmiki, is now published for the first time with a gloss by the editor, Sn T. T. Vidvan Srinivasagopalachar. The work is ascilbed to Chinnabommabhtipa, one of the Vijayanagar vassal kings

#### गश्री ॥

### ॥ श्रीहयवदनपरमहाणे नमः॥

## टिप्पणीसहितस्य प्राकृतमणिदीपस्य प्रस्तावनाः

यदुपज्ञमेव सकळं वाङ्मयमिन्धे समस्तमुवनेषु । जयत् श्रीहयवदनं घागीशाख्यं च तत्परं ब्रह्म॥

स्रिय भोः पाण्डतप्रकाण्डाः स्तुविदितमेवैतत्समेषां तत्रभवताम् , यत्किल धर्मार्थकाममोक्षाख्याश्चतुर्विधाः पुमर्था यथास्वाधिकारविशेष-मभिल्यदेन्ते मानविरिति । ते च पुरुषार्था वहुविधवाङ्मयगुम्मितवहु-प्रवन्धपरिचिन्तनेनाज्ञानान्धतमसमपाक्तस्य संसाधनीया इत्यविवादम् । स्रत एव च तत्ताहशाज्ञानसंतमसविनाशने वाङ्मयाज्ज्योतिपो नान्य-त्किञ्चन जागति हि जगतीतल इत्यभिसंधायोक्तं महाकविवरेण्येन विण्डना—

> इदमन्धं तमः फ़त्क्षं जायेत भुवनत्रयम् । यदि शब्दाद्धयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥

(काब्यादर्जे--१-४)

इति। तथा छोकन्यवहारस्सर्वोऽपि वागधीन एव। तदप्युक्तं तेनैव दण्डिना—

> इह शिप्रानुशिप्रानां शिप्रानामपि सर्वेथा । वाचामेव प्रसादेन छोकयात्रा प्रवर्तते॥

(काव्यादर्शे -१३)

इति । अवाङ्मनसगोचरमिहस्रो वाङ्मयस्य परिजीलनादेव हि कर्तव्ये प्रवृत्तिरकर्तव्यान्निवृत्तिस्रोपपद्यते । तदिदं हि वाङ्मयं प्रभुसंमितं सुहत्संमितं कान्तासंमितमिति त्रिधा विभजनते विपश्चितः । प्रभुसंमिताद्वेदात्सुहत्संमितादितिहासपुराणादितस्रोपजायमानं कर्तव्यौ-न्मुख्यादिकं न तथा हृद्यंगमं, यथा कान्तासंमितात्काव्यादित्यमिप्रत्योक्तं विद्यानाथेन—

> यद्वेदात्त्रभुसमितादाधगतं शब्दप्रधानाचिरं याचर्थप्रवणात्पुराणवचनादिष्टं सुहत्संमितात्।

इत्यमिघाय, पुनरिप तत्रैव ब्रह्मणा दैत्यसांत्वनावसरे— भवतां देवतानां च शुभाशुभविकस्पकैः। कर्मभावान्वयापेक्षी नाट्यवेदो मया छतः॥ नैकान्ततोऽत्र भवतां देवानां चापि भावनम्। त्रैछोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यमावानुकीर्तनम्॥ धर्मा धर्मप्रकृतानां कामाः कामार्थसेविनाम्। निव्रहं दुर्विनीतानां मत्तानां दमनिक्रया॥ देवानामद्धराणां च राज्ये छोकस्य वैव हि। महर्षीणां च विश्वयं नाट्यं वृत्तान्तद्रशंकम्॥ धर्म्यं यदास्यमायुष्यं हितं वुद्धिविधेनम्। छोकोपदेशजननं नाट्यमेतद्भविष्यति॥

इत्यादिना भाषाद्वयमिश्रहस्यकान्योपयोगिनाट्यशास्त्रोपदेशप्रयो-जनमभ्यवायि । तथाऽत्रैव प्रास्ततमणिदीपवृत्त्युपोद्धातेऽपि—

स्त्मार्थं प्राहृयितुं मन्दानिप नाटकं मृद्पायः। तस्यापि जीवितमिदं प्राकृतमप्राकृतेन यन्मिश्रम्॥ इति संस्कृतप्राकृतभाषाद्वयमिश्चितदृश्यकाव्यप्रशंसनमकारि॥

कतिचित्प्राकृतभाषामयप्रबन्धनिर्देशः.

इदं चैकसिन्नपि दश्यकाव्ये वण्णामपि प्राकृतमावाणां प्रायशो दर्श-नामिप्रायेणोक्तम् । नैतावता दृश्यकान्यान्येव प्राकृतभाषाणां परमं स्थान-मिति विकायते । यतः किछ स्तोत्रकाव्यादीन्यपि पृथक्पृथक् प्राकृतभाषा-स्पछभ्यन्ते । यथा--श्रीमद्वेदान्ताचार्य-जैनाचार्यादिमिः प्रणीता अच्युत-शतक-कायस्थितिस्तोत्राद्यः स्तोत्रप्रवन्धाः, शातवाहन-प्रवरसेन-वाक्प-तिराजादिप्रणीता गाधासप्तराती-सेतुबन्ध-गौडवधादयः काव्यप्रवन्धाः, गणधरसुधर्मस्वाम्यादिकृता अनुयोगोत्तराध्ययनाचाराङ्गप्रश्रापनासुत्रा-दयो जैनदर्शनसूत्रप्रवन्धाः, तद्वयाख्याद्वपास्तथा कथाद्वपाश्च यहवः प्रवन्धाः प्राकृतमाषायामुपळम्यन्ते। जैनमतानुयायि**मिः** प्राकृतभाषालक्षणलक्षिता कचित्कचिन्मागधीलक्षणलक्षिता अर्थमागधीभाषा च तदीयदार्शनिक्षत्रन्थेपु समाहता परिष्क्यते । एवमए-अंशभाषायां हरिमद्रस्रिविरचितं घृतीच्यानकाव्यं तथा जिनदसस्यीहि-प्रणीताः चर्चर्युपदेशरसायनकाळस्वकपकुळकाख्यापश्चेशकाव्यव्याद्यः काव्यग्रन्थाश्च इस्यन्ते । तथा पिशाचमापायां गुणाख्यनासा कविना वृद्दत्कथाख्यो विस्तृतः कथाप्रवन्धः प्रणीत इति श्रृयते। अत एवोक्तं दण्डिना कान्यादर्शे— भूतभाषामयी प्राहुरञ्जुताथाँ वृहत्कथाम्।

(काब्याद्दीः १-३८)

इति ॥

### प्राकृतभाषाप्राश्वस्त्यम्.

प्राकृतभाषा च स्त्रीवालमन्दादिसुगमा सरला चेत्यमिप्रेस प्राकृत-भाषायामेव जैनसिद्धान्तप्रन्था वहवः प्रणीता इति -वालस्त्रीमन्दमूर्खाणां नृणां चारित्रकाङ्क्षिणाम्।

अनुष्रहार्थे तस्वक्षेः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः॥

इति काव्यानुशासनदीकायां हेमचन्द्राचार्येणोक्तम्। तथा काव्यान्यिप प्राकृतभाषामयानि सुमधुराणि मगोहानि सुकुमाराणि सुलितानि सर्वप्राह्याणि सर्वोपकारीणि सरसानि हृद्यंगमानि चेति तद्भाषाविचक्षणै-वंहुमिरुद्योषि। तथाहि—

अमअं पाइयकव्वं पढिउं सोउं च जे न जाणंति । कामस्स तत्त्वतार्त्ते कुणंति ते कह न छजंति ॥

[छाया—अमृतं प्राकृतकाब्यं पिठतुं श्रोतुं च ये न जानन्ति । कामस्य नस्वचिन्तां कुर्वन्ति ते कथं न छजन्ते ॥]

इत्यादिना गाधासप्तशत्यां शातवाहनेनोकम् । तथा—
प्रतीदन्तु च वाचस्ता यासां माधुर्यमुन्त्रितम् ।
प्राकृतच्छग्नना चक्रे कात्यायनमहाकविः॥
सहो तत्प्राकृतं हारि प्रियावक्त्रेन्दुसुन्दरम् ।
स्कृतयो यत्र राजन्ते सुघानिष्यन्दनिर्भराः॥

इति प्राकृतमञ्जर्या वररुचिपण्डितवर्येणोक्तम्। तथैव कर्प्रमञ्जर्यां— परुसो सक्कअवंधो पाइअवंधो वि होह सुउमारो। पुरिसाणं महिळाणं जैत्तिअमिहंतरं तेत्तिअमिमाणम्॥

[छाया—परुपस्संस्कृतवन्धः प्राकृतवन्धस्तु भवति सुकुमारः। पुरुपाणां महिलानां यावदिहान्तरं तावदनयोः ॥]

इति राजशेखरकविनोक्तम्। तथा-

पाइअकव्युञ्जावे पढिवयणं सक्कपण जो देह । स्रो कुसुमसत्यरं पत्यरेण अयुद्दो विणासेह ॥ [ज्ञया—प्राकृतकाव्योक्षापे प्रतिवचनं संस्कृतेन यो ददाति । स कुसुमस्मस्तरं प्रस्तरेणावुधो विनाशयित ॥] इति ज्ञयवल्लमकविनोक्तम् । तथाऽतिशयोक्तया बहुशः प्रशंसित प्राकृतीं भाषां गौडवधे वाक्पतिराजोऽपि—

> उस्मिल्लइ लाअण्णं पाइअच्छायाप सक्कश्रवशाणम् । सक्कश्रसक्कारकिरसणेण पायसस्य वि पहाचो ॥ णवमत्थदंसणं संनिवेससिसिराओ वंघरिद्धीयो । श्रविरलमिणमो आसुवणवंघमिह णवर पश्रमस्म ॥ स्रयलाओ इमं वाया विसंति एत्तोय णैति वायायो । पंति समुद्दं चित्र णैति सायराओ चित्र जलाई।।

[छाया — उन्मीस्यते छावण्यं प्राकृतच्छायया संस्कृतपदानाम् । संस्कृतसंस्कारोत्कर्षणेन प्राकृतस्थापि प्रमावः ॥ नवमर्थदर्शनं संनिवेशशिशिरा बन्धभयः । स्रविरस्नेतदा सुवनवन्धमिह केवस्रं प्राकृते । सक्सा इदं वाचो विशन्ति इतस्र निर्यान्ति वाचः । स्रायान्ति समुद्रमेष निर्यान्ति सागरादेव जस्तानि ॥]

इति । तथा--

सक्कभकव्यस्सत्थं जेण न याणित मन्द्रबुद्धीओ । सन्वाण वि सुद्दवोद्दं तेणेमं पाइंग कद्दमं ॥ गृद्धस्यदेसिरिहिणं सुल्लिअवण्णेहिं विरद्दमं रम्मं । पाइमकव्यं लोगो कस्स न हिममं सुद्दावेद ॥ परस्वमारपरेणं सा मासा होइ एत्य मणिभव्या । जाभइ जीए विवोहो सन्वाण वि बल्लमा(आ)ईणम् ॥

[छाया—संस्कृतकाव्यस्यार्थे येन न जानन्ति मन्त्वुद्धयः। सर्वेपापि सुखवोधं तेनेतं प्राकृतं रिवतम्॥ गृडार्थदेशरिहतं सुल्रितवर्णेविरिचितं रम्यम्। प्राकृतकाव्यं लोके कस्य न हृद्यं सुखयित॥ परोपकारपरेण सा भाषा मवत्यत्र मणितव्या। जायते यया विवोधः सर्वेपामपि वालकादीनाम्॥

इति पञ्जमीमाहात्स्ये महेश्वरसृरिणोक्तम् ॥ तश्चि — पाइसकव्विमा रसो जो जासह तहव छेसमणिपहिं। उअअस्स अ वासिअसीअळस्स ति त वच्छामो ॥
छिए महुरक्बरए जुवईजणबह्धहे सिंसगरे ।
संते पाइअकव्वे को सक्कइ सक्कमं पिंड ।
[छाया—प्राम्नतकाव्ये रसो यो जायते तथा च च्छेकमणितैः ।
उदकस्य च वासितशीतळस्य तृप्तिं न वजामः ॥
छिते मधुराक्षरे युवतीजनबह्धमे सम्प्रक्षारे ।
स्ति प्राम्नतकाव्ये कः शक्नोति संस्मृतं पिठतुम् ॥]
इति जयबह्ममनापि बहुधा प्राम्नतमापायाः प्रशंसनमकारि ॥
तथा वाव्मीकीयपाम्नतशब्दानुशासनस्त्रवृत्तौ त्रिविक्रमदेवेनापि—
' अनस्पार्थसुखोचारशब्दः साहित्यजीवितम् ।
स च प्राम्नतमेवेति मतं स्कानुवर्तिनाम् ॥
इत्यम्यधाये । इत्थमेवान्यैरपि बहुमिः प्राम्नतमापाविचक्षणैः प्राम्नतमापायाः प्रशंसनमकारीति विस्तरिमया विरम्यते ॥

प्राकृतस्त्रतद्वृत्त्यादीनां निर्देशः.

संस्कृतप्राकृतमेदेन ब्रिधा विभक्ते सित वाङ्मये तत्र संस्कृतभाषामिविकृत्य भगवत्पाणिन्याविभिर्महावैयाकरणैर्व्याकरणशास्त्रमारच्यम् ।
भाकृतभाणां चाधिकृत्य श्रीकात्यायनवास्त्रीकिहेमचन्द्रमार्कण्डेयचण्डेश्वरादिभिः प्राकृतव्याकरणशास्त्रं प्राणायि । तेषु च सर्वेषु प्राकृतवैयाकरणेष्वय कात्यायन एव प्रथमाचार्यपद्वीं प्रविष्ट इत्युपलभ्यमानतत्तद्वन्थपरिशीलनादवगम्यते । कात्यायनप्रणीतस्त्रजालस्य प्राक्तनेन भामहेन
प्रणीता मनोरमाख्या वृत्तिकपलभ्यते । तथा तस्यैव स्त्रजालस्य कवितार्किकसिह-सर्वतन्त्रस्तन्त्र-श्रीमहेदान्ताचार्येणापि प्रणीता प्राकृतविश्वदसंग्रहाख्या वृत्तिर्दस्यते॥

कात्यायनीयस्त्रजाळापेक्षया विस्तृतस्य श्रीमद्वास्मीिकविराचित-स्याच्यायित्रतयपरिमितस्यास्य प्राकृतव्याकरणशास्त्रस्य तु विविक्रम-देवविरिचिता वृत्तिस्तथा श्रीळक्ष्मीघरस्रिणा प्रणीता पद्भापाचित्र-काख्या व्याख्या चोपळम्यते । तथाऽन्या अप्यस्य वृत्तयो वार्तिकार्णव-भाष्याद्या व्याख्याक्रपा आसिक्षिति शायते । तदेततदुक्तमत्रैव वृत्ताद्व-पोद्धाते—

ये त्रिविक्रमदेवेन हेमचन्द्रेण चेरिताः।

छक्ष्मीघरेण च प्रन्था भोजेन च महीक्षिता। ये पुष्पवननाथेन चे वा वारक्वा अपि। वार्तिकार्णवभाष्याचा अप्पयल्वकृतास्य ये॥

इति ॥

प्राकृतशब्दार्थः, प्राकृतस्य संस्कृतमूलकत्त्रं च.

सथेदानीं किंचित्परिशीलयामः, को नाम प्राकृतशब्दार्थ इति । अत्र केंचित्स्वतन्त्रा एवं मन्यन्ते—प्रकृत्याः स्वभावात् आगतं प्राकृतम्, ततन्त्र वैयाकरणस्साधितं संस्कृतमित्यमिधीयते।तस्मान्न संस्कृतमृलकं प्राकृतम्, प्रत्युत प्राकृतम्,लकं प्राकृतम्, प्रत्युत प्राकृतम्,लकं प्राकृतम्, प्रत्युत प्राकृतम्,लकं प्राकृतम्, प्रत्युत प्राकृतम्,लकं प्रवित्व संस्कृतमिति । अत्रेदं किञ्चित्रिचारयामः प्रकृतिनाम स्वभावः किंसंवन्ध्यमित्रेतः। यति सर्वव्यवहारप्रवर्गकपरमेश्वरसंवन्धी तर्दि तस्य वैद्यप्ये प्रमाणामावात्त्तद्वापामेदो नोपप्येतः। यदि स्व
संस्कृतव्यवहाराशकतत्तद्देशमवजनसंवन्धी स्वभाव इण्येत तर्दि तद्वसाकमीप्तितमेव। तथा चोक्तं भर्तृहरिणा—

दैवी वाग्यवकीणयमशकैरभिंघातृभिः। इति । अस्यास्त्रेति यथा वालदिशक्षमाणः प्रमापते । इति च । तथा मगवता पतल्रलेनाऽपि भाषितम् 'यथा गौरित्यस्य गावी गोणी गोता गोपोत्तलेकेत्येवमाद्योऽपभ्रंशाः' इति । अत्रापभ्रगा इत्युक्तिस्तु संस्कृतेतरप्राकृतभापाभिष्राया । अत एव दण्डिना—

शास्त्रेषु संस्कृतावृन्यद्पभ्रशतयोदितम्।

(काक्याइजें-१-६६)

इत्युक्तं च ॥

पत्रं च संस्कृतमापान्यवहाराशक्तजनसभुदीरितसंस्कृतानुकारि-भाषायाः प्राकृतत्वात्संस्कृतसूळकमेव प्राकृतमिति निर्धार्यते ॥

यन्तम्—

बाहतसंस्हतमागधिषशाचमापाश्च श्रूरसेनी स। पष्टोऽत्र भूरिमेदो देशविनेपाद्यभ्रंशः॥

इति रुद्रशियकाव्यालद्वाररुशेकशिकायां जिनमतानुयायिना निमसाधुना "सकलजगज्जन्तृनां व्याकरणादिमिरनाहितसंस्कारस्सहजो वचन-व्यापारः प्रकृतिः : तत्र भवं सैव वा प्राकृतम्। 'आरिसवश्रणे सिद्धं देवाणं अदमागहा वाणी' इत्यादिवचनाद्वा प्राक्पूर्वे कृतं प्राक्कृतं वालमहिलादि-सुवोधं सकलभापानिवन्धनभृतं वचनभुव्यते। मेघनिर्भुकजलमिवैक सक्षपं तदेव च देशविशेपात्संस्कारकरणाच समासादितविशेपं सत्संस्कृताद्युत्तरविमेदानाभोति। अत एव शास्त्रकृता प्राकृतमादौ निर्दिप्रम्। तद्मु संस्कृतादीनि। पाणिन्यादिव्याकरणोदितशव्दलक्षणेन संस्करणात्वंस्कृतमुच्यते।" इति, तत्प्रायशो जैनग्रन्थानां प्राकृतभाषायां द्शैनात्प्राकृतभापाप्रशंसनाय प्रौग्ढिवादेनोक्तमित्येव मन्यामहे। यटि तदुक्तरीत्या व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारकमापाणां प्राकृतत्वं स्यात्, तर्हि कात्यायनवास्मीकिहेमचन्द्रादिब्याकरणाहितसंस्कारवत्त्वान्मागध्या-दीनामिप प्राकृतत्वं न स्यात्। उक्तं चानेनैव निमसाधुनोत्तरत्र मागध्या-दीनामपि प्राकृतत्वम् । प्रत्युत न्याकरणाद्याहितसंस्कारकत्वाचासामपि संस्कृतत्वमेव च स्यात् । न हीदं कस्यापि संमतम्। किं चात्र मूलभूतच्द्र-टीयश्लोके एकककारकशकृतशब्दस्यैवोपलम्भात्सर्वेरिए प्रान्थिकस्त्रथ-वोक्तत्वाच प्राकृतस्य प्राचीनतासमर्थनार्थं प्राकृतमिलानुपूर्वीमभ्यूपेल प्राक् कृतं प्राक्कतमिति व्युत्पादनं च खक्रपोळकस्पनाम्छमेव। तथा खद्र-देन प्रथमं प्राकृतशब्दग्रहणं च न प्राकृतभाषायाः संस्कृतम् छत्वाभि-प्रायकम्। आर्यावृत्तानुगुण्येन तयोक्तवा केवलभाषानामनिर्देशपरमेव तदिति मन्यामहे। अत एव मापाविभागप्रवर्शनावसरे-

संस्कृतं प्राकृतं चैतद्पभ्रंश इति त्रिधा। (भा-वर्छ-१-१६) संस्कृतं प्राकृतं तस्यापभ्रंशो भूतमापितम्। इति मापाश्चतस्रोऽपि यान्ति काव्यस्य कायताम्॥ (वापमटाळं.—१-१)

तदेशद्वाङ्मयं भूयः संस्कृतं प्राकृतं तथा। अपभ्रंशस्य मिश्रं चेत्यादुरार्यास्त्रतुर्विधम्॥ (दृण्डिकाव्याः—१-३२) इत्यादिना चिरंतनैर्भामहवाग्मटदण्ड्यादिमिस्सर्वेरपि संस्कृतभाषेव प्रथमं परिगणिता दृश्यते॥

तथा 'पाणिन्यादिन्याकरणोदितशब्द छक्षणेन संस्करणात्संस्कत-मित्युच्यते' इत्युक्तिरिप न प्रामाणिकपद्वीमनगाहते। पाणिन्यादिन्याकरण-शास्त्राणि हि नापूर्वान् राज्यान् साधून् कल्पयन्ति। न वा प्रकारान्तर-स्थितान् अन्यथयन्ति, किंत्वनादिपरंपरासिद्धानामेच प्रयुक्तानां साधु-शब्दानामनगमाय प्रकृतिप्रस्थयादिकस्पनारूपेण छघुनोपायेनान्वास्थानाथे प्रावर्तन्त। अत एव हि भगवता चार्तिकक्कता 'सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे छोकतोऽर्थप्रयुक्ते शास्त्रेण धर्मान्यमः कियते यथा वैदिकस्रोकिकेपु ' इति न्यगदि । अभाषि च मगवता पतञ्जिलना 'ययालक्षणमम्युक्ते '(पा स् भा १-१-२४) इति । अत्रैतद्भाष्यिवरणकृता कैयटेनापि यथालक्षणमित्यत्र पदार्थानितवृत्तावन्ययीभावाम्युपगमे प्रयुक्तेष्विप लक्षणानित्रमसत्त्वाद-प्रयुक्त इति वाक्यशेषस्यान्यावर्तकता स्मादिति तत्परिहाराय यथा-लक्षणमित्यत्र योग्यतार्थकयथाशब्देन सलक्षणपदस्याव्ययीभावसमास-तामिमेय्य अप्रयुक्ते लक्षणामावस्यैव योग्यतेत्यभिसंघाय 'नैव वा लक्षण-मम्युक्ते प्रवर्तते प्रयुक्तानामेवान्वाक्यानात् 'इति व्याक्यातम्। तथा च मूलभूतमाकृतभाषानुपूर्व्याः पाणिन्यादिकृतव्याकरणशास्त्रेण संस्कारा-संस्कृता भाषेति दुर्वचम्। संस्कृतमाषाया अनादिनिधनवेदसिद्धतया देवभाषात्वाच युक्तं तन्मूलकृत्वमेवेतरासां सर्वासामपि भाषाणामिति निर्घारयामः। अत एव—

संस्कृतं स्वर्गेणां भाषा शब्दशास्त्रेषु निश्चिता।
प्राकृतं तत्त्रतत्तुरूयदेश्यादिकमनेकथा॥ (वाग्भटाळं — २-२)
इति जिनमतातुयायिनैव वाग्भटेनाण्युक्तम्। अत्र 'देवानां भाषा संस्कृतं भवति। किंविशिधा शाद्यशास्त्रेषु ज्याकरणेषु निश्चिता सम्यग्ब्युत्पस्या निर्णीता। प्रकृतेः संस्कृतादागतं प्राकृतं अनेकथा अनेकप्रकारभवति ' इत्येतद्दीकायां सिंद्वदेवगणिनाऽण्युक्तम्। तथा काव्यादरों—

संस्कृतं नाम दैवी वागन्वास्याता महर्षिभिः। तद्भवस्तत्समो देशीत्यनेकः प्राकृतक्रमः॥ इति दण्डिनाऽप्यभ्यधायि॥

प्राकृतस्य संस्कृतम् छक्तवादेव हि कात्यायनेनापि शौरसेनीनिकपणावसरे तत्प्रकृतित्वेन संस्कृतं प्राह्ममिति 'प्रकृतिस्संस्कृतम् ' इति स् स्त्रितम्। तथैवैतद्वारमीकीयप्राकृतस्त्रज्ञाळान्तेऽपि 'शेषं संस्कृतवत् दित स्त्रं दृश्यते। यदि संस्कृतम् छक्तत्वं प्राकृतस्य न स्यात्तदा संस्कृत-वत्प्रक्रियातिदेशो नोपपयेत । स्त्रेपु सर्वेत्र संस्कृतिसद्धशन्दानुपाद्याय-प्रक्रियाविशेषविधानमनुपपक्षमेव च स्यात्। अत एव हेमचन्द्रोऽप्यध्याय-प्रक्रियाविशेषविधानमनुपपक्षमेव च स्यात्। अत एव हेमचन्द्रोऽप्यध्याय-प्रक्रियाविशेषविधानमनुपपक्षमेव च स्यात्। अत्याय ततोऽन्तिमेऽप्रसेऽध्याये सप्तकेन संस्कृतमापाव्याकरणस्त्राणि प्रणीय ततोऽन्तिमेऽप्रसेऽध्याये आदौ 'अश्र प्राकृतम् ' इति स्त्र्ययेव स्थमेव तद्वृत्तौ 'प्रकृतिस्संस्कृतं, तत्र अत्रं तत आगतं वा प्राकृतम् ' इति सुस्पप्रमेव व्याचण्यौ। तथैत-द्वास्मीकीयस्त्रौ तिविक्रमदेवेनापि—

भक्रतेरसंस्कृतात्साध्यमानात्सिद्धाच यद्भवेत्। भाकृतस्यास्य छक्ष्यानुरोधिछक्ष्य भवक्ष्महे॥ इत्युक्तम् । तथा प्राक्ततसर्वेसकृता मार्केण्डेयेनापि 'प्रकृतिस्संस्कृतं, तत्र भव प्राकृतमित्युच्यते 'इत्युक्तम् । तस्मात्मकृतिः संस्कृतम् , तत आगतं प्राकृतमित्येव युक्तं मन्यामहे ॥

## प्राकृतभाषाविभागः.

इदं च प्राकृतं कात्यायनमते माहाराष्ट्री पैशची मागधी जौरसेनी इति चतुर्घा विभज्यते। तत्र पैशाची मागधी च शौरसेनीविकृतित्वेनाभिधी-येते, 'प्रकृतिश्शौरसेनी 'इति पैशाचीनिरूपणावसरे मागधीनिरूपणा-वसरे च स्वितत्वात्। औरसेनी तु संस्कृतविकृतिः प्राकृतवत्, शौरसेनी-निरूपणावसरे 'प्रकृतिसंस्कृतम् ' इति स्वदर्भनात्। माहाराष्ट्रपाः प्राकृतत्वेनापि व्यवहारो दृश्यते। अत एव कात्यायनप्राकृतस्त्रज्ञालान्ते 'शेषं महाराष्ट्रीवत' इति स्त्रं 'महाराष्ट्रीपदेनात्र प्राकृतप्रहणं वोध्यम्। इति तत्रत्यमनोरमाल्यवृत्तिप्रम्थक्षोपपद्यते। वृण्डिनाऽप्युक्तं—

महाराष्ट्राश्चर्यां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः।

इति । अत्र नाटकेष्चमपात्रप्रयोज्यत्वान्माहाराष्ट्रपाख्यपाकृतस्य मक्कष्ट-त्वोक्तिः। अत एव हेमचन्द्रेणेढं प्राकृतमार्थत्वेनोत्कीर्तितम्। संस्कृते-तरभाषासामान्ये प्रवर्तमानः प्राकृतशब्दस्तु साक्षात्परंपरया वा संस्कृत-रूपप्रकृतिसमुत्पचिरूपप्रवृत्तिनिमित्तेन प्रवृत्तस्यादित्यभ्युपेयम्। संस्कृते-तरभाषावान्तरभूतपाकृतमेव माहाराष्ट्रीपवेन क्विवर्णमागधीपवेनापि व्यपदिद्यत इति क्वायते॥

श्रीवास्मीकीयप्राकृतक्षन्दानुश्चासनतृहृत्तितद्ववाख्यापरिज्ञीलनायां तु संस्कृतेतरभाषायाः प्राकृतशौरसेनीमागधीपैकाचीच्रुलिकापैशाच्यपश्चंका-भेदेन पोढा विभाग इत्यवसीयते॥

हेमचन्द्राशयपरिशीलनायामप्येवं प्रतिभाति—भापा हिविधा सांस्कृती प्राकृती चेति । तत्र प्राकृती आपीं शौरसेनी मागधी पैशाची चूलिकापैशाची अपसंश इति पद्मिषेति । तथाहि तनैवादौ अध्याय-सप्तकपरिमितेन स्त्रजालेन संस्कृतमापाप्रक्रियां प्रायः पाणिनीय-व्याकरणानुरोधेनैव प्रकाश्य ततः श्रीवाल्मीकीयप्राकृतशब्दानुशासन-मेव प्रायशोऽनुरुध्य प्राकृतमापाप्रक्रियाप्रकाशनपरेऽन्तिमेऽप्टमेऽध्याये आदौ 'अथ प्राकृतम् ' (हे. प्रा. शब्दा ८-१-१) इति स्त्रचित्वा ततः 'आर्पम् ' (हे. प्रा. शब्दा. ८-१-३) इत्यारभ्य 'धांतवोऽर्धान्तरेऽपि' (हे प्रा शब्दा. ८-४-२५८) इत्यन्तेन स्त्रजालेन आर्प(प्राकृत)प्रक्रिया प्रदार्शिता। ततः 'तो दोऽनादौ शौरसेन्यामयुक्तस्य' इत्यारभ्य पडिंशत्या सुत्रैः शौरसेनीप्रिक्रयां निरूप्य तत्रानुकस्थले 'रोषं प्राकृतवत् ' (हे. प्रा. शब्दा ८-४-२८६) इत्यनेन पूर्वोकार्षप्राक्तप्रक्रियातिदेशः क्रतः। तहनन्तरं 'अत पत्सी पंसि मागध्याम् ' (हे. प्रा शब्दा ८-४-२८७) इत्यारभ्य पञ्चदशमिस्सूत्रैः मागधीभाषां व्याकृत्य तत्रानुकस्थले 'शेषं शौरसेनीवत् ' (हे प्रा शब्दा ८-४-३०२) इत्यनेन शौरसेनीप्रिकया ऽतिदिशा। पश्चात् 'को कः पैशाच्याम्' (हे मा. शब्दा ८-४-३ ३) इत्यारभ्य विशात्या सुत्रैः पैशाची ब्युत्पाद्य तत्राजुक्तस्थले 'शेषं शौरसेनीवत्' (हे पा शब्दा ८-४-३२४)इत्यनेन शौरसेनीप्रक्रियातिदेशः स्चितः। तद्तु 'चूळिकापैशा चिके तृतीयतुर्ययोराचद्वितीयौ ' (हे. प्रा. शब्दा ८-८-३२५) इत्यारम्य त्रिमिस्सूत्रैश्चिलकापैशाची-माषाप्रक्रियां संगृह्य तत्रानुकस्थले 'शेषं प्राग्वत्' हि पा. शन्दा ८-४-३२८) इत्यनेन पैशाचीरीतिरतुशिष्यते । तदुपरि 'स्वराणां प्रायोऽ-पश्चेहो ' (हे. मा. शब्दा ८-४-३२९) इत्यारभ्य ११७ स्त्रैरपश्चेशभाषा-प्रक्रियां निरुप्य तत्राप्ययुक्तस्यले शौरसेनीप्रक्रियामेवातिविद्यान्ते पट्-स्वपि भाषास्वतुक्तस्यले संस्कृतवत्यिकयातिदेशेनोपसंहतम्। इत्थं च श्रीवाल्मीकिहेमचन्द्रयोः प्राकृतभाषान्युत्पादनविषये प्रायशस्तमान पवादाय इति ज्ञायते ॥

प्राक्ततसर्वस्वकृत्मार्कण्डेयमते तु — प्राक्ततस्य भाषायिभाषापभ्रंशा-पैशाबीमेदेन चतुर्घा विभागः, तत्र भाषाया माहाराष्ट्रीशौरसेनी प्राच्यावन्तीमागधीमेदेन पञ्चधा विभागः, विभाषायाः शाकारी-चाण्डाळीशावर्यामीरिकीशाकीमेदेन पञ्चधा विभागः, अपभ्रंशस्य द्राविड्यान्ध्रीवर्ज सप्तविंशतिधा विभागः, पंशाच्याः कैकेय्यादिमेदेन त्रेधा विभागश्च परिकळितो दश्यते । इत्यं च सर्वेरिप प्राकृतवैयाकरणैः प्राकृती शौरसेनी मागधी पैशाची चेति चतस्रो माषाः परिगृहीता इति हायते । श्रीवाद्मीकीयप्राकृतशब्दानुशासनहेमचन्द्रशब्दानुशासययोस्तु चूळिका-पैशाच्यपभ्रंशाद्ध्यमधिकं प्राकृतमाषाद्धयमिप्रेत्य प्राकृतमापायाः पाह्यसमुर्रीकृतमित्यळं विस्तरेण ॥

प्राक्ततादिनामधेयनिदानम् , प्राक्कतादिमापाणां विनियोगक्रमश्र.

अधेदानीं प्राकृतादिभाषाव्यपदेशनिमित्तं तद्विनियोगप्रकारश्च संगृ-ह्यते। यथा—प्राकृतभाषा महाराष्ट्रदेशोङ्गृतत्वानमाहाराष्ट्रीत्युच्यते। तथा शूरसेनमगधिशाचादिदेशोजूनत्वादन्याश्चतस्रो मापाः शौरसेनीमा गधीपैशाचीचूलिकापैशाच्य इत्युच्यन्ते। पष्टी त्वपश्चेशमाषा निहीनाभी-रादिव्यवहियमाणतया तथोच्यते। दृश्यकाव्येषु तु स्त्रीपाशाणां प्राकृत-मापा, मध्यमाधमपात्राणां शौरसेनी, घीवरादीनां मागधी, रक्षःपिशाचा-दीनां पैशाचीचूलिकापैशाच्यो, चण्डालयवनादीनामपश्चेशभापेति पद्-भाषाचिन्द्रकोपोद्धातेऽभ्यधायि॥

यथा---

पिंदुधा सा प्राकृती च शौरसेनी च मागधी। पैशाची चुलिकापैशाच्यपश्चेश इति क्रमात्। तत्र तु प्राकृतं नाम महाराष्ट्रोद्भवं विदुः। शूरसेनोद्भवा भाषा शौरसेनीनि गीयते। मगधोत्पन्नभाषां तां मागधीं संप्रचक्षते। पिशाचदेशनियतं पैशाचीद्वितयं भवेत्। पाण्ड्यकेकयवाहीकसिंहनेपाळकुम्तळाः। सुघेष्णभोजगान्धारहैवकन्नोजकास्तथा। पते पिशाचदेशाः स्युस्तहेश्यस्तह्णो अवेत्। पिशाचजातमथवा पैशाचीद्वयमुच्यते। अपभ्रशस्तु भाषा स्यादाभीरादिगिरां चयः। कविप्रयोगानईत्वाश्वापशब्दस्स तु कचित्। तत्र तु प्राकृतं स्त्रीणां सर्वासां नियतं भवेत्। अधमे मध्यमे वाऽपि शौरसेनी प्रयुज्यते। घीवराद्यतिनीचेषु मागधी चिनियुज्यते। रक्ष-पिशाचनीचेषु पैशाचीद्वितयं भवेत्। अपभ्रंशस्तु चण्डाळयवनादिषु युज्यते ।

इति । केषु विश्विमिनेषु नाटकीयपात्राणां तत्त्वद्वापाज्यत्ययोऽप्यभ्युपः गम्यते । तद्दपि तत्रैव यथा—

> सर्वेयां कारणवशात्कार्यो भाषाव्यतिक्रमः। माहात्म्यस्य परिश्रंशं मदस्यातिशयं तथा। प्रच्छादनं च विश्रानित यथाछिखितवाचनम्। कदाचिद्दुवादं च कारणानि प्रचक्षते॥

# एतत्प्राकृतसूत्रकर्तृपरिचयः.

'सिद्धिकोकाच' इत्यारम्य 'झाडगास्तु देश्यास्सिद्धाः' इत्यन्त-स्यास्य अध्यायत्रितयपरिमितस्य प्राकृतशब्दानुशासनस्य प्रणेता वाल्मी-किरिति पतद्वयास्यानभूतषद्भाषाचिन्द्रकाकृता छक्ष्मीघरस्रिणा—

वाग्देवी जननी येवां वास्मीकिर्मुखसूत्रकृत्। इत्यनेनामिहितं दृश्यते। प्रन्थप्रदर्शिनीपुस्तकमालायां मुद्रिते त्रिविकम-वृत्तिसिहिते कोशे परिदृश्यमानिष्यण्यां तु—

प्राहृतपदार्थसार्थप्राप्तयै निजसूत्रमार्गमनुजिगमिषताम् । वृत्तिर्थयार्थसिद्धयै त्रिविक्रमेणागमक्रमात्कियते ॥ प्राहृतक्रपाणि यथा प्राच्यैराह्रेमचन्द्रमाचार्यैः । विषृतानि तथा तानि प्रतिविम्बन्तीह् सर्वाणि ॥

इति त्रिविक्रमवृत्युपोद्धाते 'निजस्त्रमार्गमनुजिगमिषताम्' इत्यस्य 'निजानि स्वीयानि यानि स्त्राणि तेषां मार्गमनुजिगमिषताम्' इत्यर्थममिप्रेत्य 'प्राच्येराहमचन्द्रमाचार्यैः' इत्यस्य स्थाने 'प्राचेतसहेमचन्द्राः चात्' इति पाठान्तरं प्रवृश्यं "प्रतत्याठमनुक्तृत्येव पद्माषाचन्द्रिकाः कारेणोक्तं 'वाग्वेवी जननी येषां वास्मीकिर्मूळस्त्रकृत्' इति तदेतत् निजस्त्रमार्गमनुजिगमिषतामिति त्रिविक्रमग्रन्थेनापास्तम् " इति प्रम्थेन एतः स्वमार्गमनुजिगमिषतामिति त्रिविक्रमग्रन्थेनापास्तम् " इति प्रम्थेन एतः स्वमार्गमनुजिगसनस्य वास्मीकिक्तृंकत्वामिप्रायकः पद्माषाचन्द्रिकाः प्रम्थः खण्डितो दश्यते । तेन च इायते निक्किटिप्पणीकृत्मते प्राकृतशन्दान् द्रशासनास्यमूळस्त्रप्रणेताऽपि वृत्तिकृत् त्रिविक्रमदेव प्रवेति ॥

वयं तु मन्यामहे त्रिविक्रमदेवो वृत्तरेव प्रणेता न तु स्त्रजालस्येति पद्मापाचित्वकालता 'वाब्मीिकमूलस्त्रकृत' इत्युक्तमेव साध्वित । नतु 'निजस्त्रमार्गमनुजिगमिषताम् ' इति त्रिविक्रमवृत्तिप्रम्थादेव स्त्रजाल-स्यापि त्रिविक्रमोपश्चत्वं सिद्धमिति टिप्पणीकृता साधितमेवेति चेन्न । निजस्त्रमार्गमिस्यस्य निज्ञानि स्वीयाने यानि स्त्राणि तेषां मार्गमिति वार्थः । किं तु निज्ञः स्वामाविकोऽनारोपितः स्त्रशैलीस्वरससिद्धो यस्स्त्रमार्ग इत्यवार्थां वर्णनीयः । अत पव तत्रैवोत्तरार्थे 'वागमकमानिक्यते 'इत्युक्तम् । तत्रश्च स्त्रस्त्रसिद्धोऽर्थः पूर्वव्याख्यत्वपरंपराक्रममनुरुष्य प्रदृद्धतं इत्येवार्थस्साचीयान् पर्यवस्यति । स्त्रजालस्यापि वृत्ति-क् व्रिविक्रमोपश्चते तदीयायामेव वृत्ती वागमकमानुसरणोक्तिः कथं घटेत ?

किंचेतच्छय्दानुद्दासन एव द्वितीयाच्याय प्रथमपादे 'केवले णवर'
(प्रा. सू २-१-४६) इति स्त्रे त्रिविक्रमवृत्तावेव—"केचित्तु केवलानन्तर्ययोर्णवरणवरिस इत्येकमेव सृत्रमाद्दः" इत्युक्तम् । सृत्रजालस्यापि
त्रिविक्रमप्रणीतत्वाभ्युपगमे तदुपक्रत्वात्स्वृत्रजालस्य तदीयस्त्रानुपूर्व्यामन्येपां केषांचित्पाठान्तरपक्षस्यैवानुद्यात् केचित्तिव्यावित्रिविक्रमवृत्तिप्रम्थस्यैवाभित्तिचित्रायितत्वमापद्येत । तस्माचावसीयत एतत्स्व्रजालस्य कर्ता त्रिविक्रमाद्य एवेति । स च प्राचीनलक्ष्मीघरोक्तथा
वालमिकिरेव स्यात् । परं तु स वालमिकिः श्रीमद्रामायणप्रणेतैवेस्त्र
अनन्यथासिद्धं प्रमाणं नोपलभ्यते । अत एव 'अनुक्रमन्यश्वान्द्रानुद्दासनवत्—कौमारज्ञैनेन्द्रपाणिनीयप्रभृतिषु ब्याकरणेषु यथोक्तं तथैव वेदितन्त्रम् इति त्रिविक्रमवृत्ताविमिहितं दक्यते । न हि पाणिन्यादिभ्योऽनन्तरो वालिकिमहर्षिः । किं चात्र च्रुत्रे शातवाहनाद्याधुनिकनाम्नां प्रहणाच वाल्मीकिमहर्षेरन्य एव पण्डितप्रकाण्डो वाल्मीकिनामा कश्चित्स्यादिति वयं संभावयामः ॥

महीशूरनगर्यामान्ध्रिलिप्यां मुद्रितस्य मिल्कामारुतास्यप्रकरण-कोशस्यादौ श्रीरङ्गस्थवाणीविलासमुद्राक्षरशालायां च मुद्रिते शंगु-रहस्ये —

को विनिन्देविमां भाषां भारतीमुग्धभाषितम् । यस्याः प्रचेतसः पुत्रो व्याकर्ता भगवानुषिः ॥ गार्ग्यगालवशाकव्यपाणिन्याद्या यथप्यः । शक्राश्चेसस्कृतस्य व्याकर्तारो महत्तमाः ॥ तथैव प्राकृतादीनां पद्भाषाणां महामुनिः । सादिकान्यकृदाचार्यो व्याकर्ता लोकविश्वतः ॥ यथैव रामचरितं संस्कृतं तेन निर्मितम् । तथैव प्राकृतेनापि निर्मितं हि सतां मुद्दे ॥ पाणिन्याद्यैश्चिशक्षितत्वात्सांस्कृती स्याद्यथोत्तमा । प्राचितसन्याकृतत्वात्माकृत्यपि तथोत्तमा ॥ प्राकृतं चार्यमेवेदं यद्धि वाक्मीकिशिक्षितम् । तदनापं वदेशो वै प्राकृतस्यात्स एव हि ॥

इत्यादीनि प्राञ्चतस्त्रजालस्यास्य प्राचेतसवास्मीकिकर्तकत्वे प्रमाणान्युप-लभ्यन्ते । तत्परिजीलनायां च पतत्प्राकृतशब्दानुशासनादन्यदेव एतन्सूल- भूतं वास्मीकिमहर्पिप्रणीतं प्राकृतन्याकरणसम्बाछं स्यादिखभ्युपेयमिति प्रतिमाति। यत एव पद्भाषाचिन्द्रकायामपि 'स्त्रकृत् ' इत्येतावन्मात्र-मनुकृतं 'मूळस्त्रकृत् ' इत्युक्तमिति वयं संचिन्तयामहे ॥

## एतत्त्राकृतसूत्रव्याख्यातृपरिचयः.

पतद्वास्मीकीयमाकृतसूत्रव्यास्यारूपस्य प्राकृतमणिदीपाद्वयस्यास्य रचिवना चिनवोम्मभूपाळ इत्येतद्रून्योपोद्धातान्ते परिदृश्यमानेन—

अनुप्रहादासणपुङ्गवानामवासविद्यश्चिनवोस्मभूपः । करोत्पमुं प्राकृतरब्रदीपं मन्दानिळस्पन्दनिमैर्वचोभिः॥ इति स्होकेन यद्यपि प्रतीयते, तथाऽप्यत्रैव तत्तत्प्रकरणान्ते परिदृश्य-मानायाः—

'इति श्रीमह्थिणसमुद्राधीश्वरचोक्कनायभूपाछ।प्रेयसचिव-सज्जना-वलम्य-ब्रह्मण्यविष्दाङ्क-चिक्नवोम्मभूपाछहृदयकुह्ररविह्रमाण -साम्बशिवमेरितेनाप्पयदीक्षितेन कृते प्राकृतमणिदीपे '

इति प्रशस्तिपङ्कयाः परिशीलनया चित्रवोस्मभूपालप्रेरितः श्रीमानप्यय-दीक्षिताह्मयस्युधीरेवास्य कर्तेत्यवसीयते । तत्रश्च 'श्रुग्रहात् 'इत्याद्युपो-द्यातान्तदस्यमानन्त्रोके 'करोति ' इत्येतदन्तर्भावितण्यर्थक इत्यस्युप-गन्तव्यम् । अथवा अप्पय्यदीक्षितस्युधीरेव स्वप्रणीतमप्येनं प्रन्थं स्वाभ्रय-भृतिचन्नवोस्मभूपालकृतत्वेन व्यपदिदेशेत्यस्युपेयम् । तत एवात्रो-पोद्याते—

वार्तिकार्णवभाष्याद्या अप्ययस्वकृताश्च ये। इस्यन, तथा तिब्न्तप्रकरणे 'स्थस्य सो कृटि' इति स्त्रे ' इस्सिस इ' इत्यु-दाहस्य 'शेषादेशस्येति द्वित्वं केविदाहुः, प्रकरणमेदाश्चेत्यस्मदीक्षिताः ' इत्यन च 'अप्ययन्य ' इति 'दीक्षिताः ' इति चाप्यस्यदीक्षितसुधीनामानु-दोऽपि नानुपपद्यते ॥

चिनवोस्ममृपसमाधिताणय्यदीक्षितप्रणीतत्वादेव चात्रोत्तरत्र तत्त-द्वापामकरणान्ते—

जेड चिणदोम्मणिवई वम्महपरिहानिणिम्मळाबारो। मणरहपूरणचडरो जं पेक्खरमञ्गराणमत्थीणं॥१॥ [छाया—जयतु चिनवोम्मनृपतिर्मन्मथपरिमानिनिर्मळाकारः। मनोरथपूरणचतुरो यदृष्टं तद्याचमानानामर्थिनाम्।] जुवइजणो सुरतरुणो नावेदि सिरं सुमाइ ववचिणिदुं। उवगदुय विण्णिभंतो वोम्मणरेंदस्स वितरणडणाई॥२॥

[छाया—युवितिजनस्सुरतरोर्नमयिति शिरस्सुमान्यपचेतुम् । उपगम्य वर्णयन् वोम्मनरेन्द्रस्य वितरणगुणान् ॥] शाळदनीळदपाळद्नाळद्शुळकळिशिळशकळिनिअळे। वोम्मनिवाळ जशे दे दशदिशमेशे प्रथाशेटि॥२॥

[छाया -शारदनीरदपारदनारदञ्चरकरिसदशकरिनकरम्। घोम्मनुपाल यशस्ते दश दिश एतत्प्रकाशयित ॥] ईसीसितुंनयातो तेसिजना तलइ वोम्मभूमितो। ईतिसमनश्रं न मुनःत सक्कपतं ते बळातु गेण्हन्ति॥

[छाया—ईषदीपदुर्नथाद्वेपिजनान् दलयित वोम्मभूमीन्द्रः। ' ईदशनयं न जानाति शक्षपदं ते वलाद्रुह्णन्ति॥] लथकचतुलकफटिम्म वि चतुलक्के खण्टितम्मि तेसीनम्। पोम्मचनपाल चट्टित अपलक्कं तानअस्स नीसंकं॥

[छाया- रथगजतुरगभटे अपि चतुरक्ते खण्डिते द्वेषिणाम्। वोम्मजनपाल वर्तने अपराक्तं त्राणाय निष्ठाङ्कम्॥]

इत्येतानि परिदृश्यमानानि चिनवोम्मभूपाळस्तावकानि पद्मान्युपपद्यन्ते। प्रन्थसमाज्यनन्तरं दृश्यमानं—

गुरुणो मन्द्र विज्ञाण सहसम्माणिभित्थणो। झाआमि पाश्रपोम्माह सिख्याणंद्रसिथणो॥ [ज्ञाया—गुरोर्मम विद्यानां सदा संमानितार्थिनः। ध्यायामि पादपद्मे सिद्धदानन्दशास्त्रिण॥]

इतीदं पद्यं तु अप्पच्यदीक्षितीयस्याप्येतस्य चिनवोग्मभूपकृतत्वव्यप-देशवळात्समायातमाहोस्वित् अन्यलेखकप्रणीतं वा स्यादित्यद्ययावत्समुप-ळव्यप्रमाणवळाद्वसीयंत । स चायमप्पच्यदीक्षितः को नामेति जिज्ञासा-यामत्रेव तत्तत्प्रकरणान्तेषु 'चिनवोग्मभूपाळहृदयकुह्र विहरमाणसाम्य-शिवप्रेरितेनाप्पयदीक्षितेन ' इत्युक्तिदर्शनाद्विज्ञयनगरदेशाधीशाधितं चिनवोग्मभूपाळं समाधितः शताधिकप्रवन्धनिर्मातृत्वेन सुप्रतीतः श्रीमा-नप्पच्यदीक्षितेन्द्र एव स्यादिति सम्माव्यते । श्रीकण्ठाचार्यप्रणीतत्या परिहर्श्यमानस्य श्रीव्रह्मसूत्रश्रीकण्ठमाष्यस्य सुप्रसिद्धाप्पच्यदीक्षितप्रणी-तायां शिवार्कमणिदीपिकाव्याख्यायां तत्तद्ध्यायपादान्तेषु-' इति श्रीशिवातिवादिमूर्घन्य-शिवद्र्शनस्थापनधुरन्घर-सकलदेवमूदेवप्रतिष्ठा-पक-श्रीमिचनवोम्ममूपाळहृदयकुहरविहरमाण-श्रीसाम्बक्षिवप्रेरितस्याप्प-कृती श्रीकण्ठाचार्यविरचितव्रह्ममीमांसामाण्यव्याख्यायां इति परिहरूयमानायां शिवार्कमणिदीपिकायां " तथैतत्माकृतमणिदीपेऽपि तत्तत्मकरणान्तेषु 'इति द्राघीश्वरचोक्कनाथभूपालप्रियसचिव सज्जनावलम्म ब्रह्मण्यविरुदाङ्कचिन-वोम्मम्पाळहृदयकुहरविहरमाणसाम्यशिवपेरितेनाप्पयदीक्षितेन प्राकृतमणिदीपे 'इति परिदृश्यमानायां प्रशस्तिपङ्कौ च 'चिन्नवोम्म-भूपाळद्ददयकुहरविहरमाणसाम्बशिवभेरितस्याय्ययदीक्षितस्य ' पूर्वेकर्यवर्शनाव्ययेतत्ववन्धकर्ता सुप्रसिद्धोऽप्यवदीक्षितेन्द्र पवेति निर्घार्यते। अत्रोभयत्र प्रशस्तिपङ्कयोर्दश्यमानं चित्रवोम्मभूपालविशेषण-वैछक्षण्यं तु तत्तक्रून्यानुगुणौचित्यमूळकमेचेति बायते । तसादेतत्यणेतुः सुमसिद्धाप्यवीक्षितावन्यत्वे अनन्ययासिद्धं प्रवलतरं प्रमाणं गवेषणी-यमिति बिरम्यते॥

एतद्वाख्याकुतोऽप्पय्यदीक्षितन्त्रस्य जननकालः.

स चायमप्पय्यदीक्षितेन्द्रः कदापुनरेतद्भूमण्डलमात्मनो जनुषा मण्डयामासेति चिन्तायामस्मिन् विषये एतत्प्रणीतप्रयन्धेपु सुस्पष्ट-कण्डोक्ति नोपलमामहे। तथाऽपि शिवानन्दाख्यसंयम्निना प्रणीते मण्यदीक्षितचरितनाम्नि चम्पुप्रवन्धे—

वीणातत्वज्ञ (४६५४) संख्यालसितकलिसमाभाक्प्रमादीचवर्षे कन्यामासेऽथ इप्णप्रथमितश्रियुतेऽप्युत्तरपोष्टपाद्धः । कन्यालग्नेऽद्विकन्यापितरमितद्याशेविववैदिकेषु श्रीदेव्ये पाग्ययोक्तं समजनि स समीपेऽत्र काञ्चीनगर्याः ॥

श्रीदेश प्राण्ययोक समजान से समाप्रित्र काञ्चानगराः॥
हत्युपलभ्यमान श्रोकेनैतज्जन्मसमयस्समग्राहि। तथा तत्रैव 'कल्यन्दाः
४६५४, पाण्डवान्दाः ४६५५, शकान्दाः १४७५, विक्रमान्दाः १६१०,
कोञ्जान्दाः ७२९, क्रन्णराजान्दाः २४, कल्यादिदिनानि ७००००७३,
प्रमवादि ४६तमे प्रमादीचवत्सरे कन्यामासि पञ्चमे दिने सोमवारे कन्यालग्ने प्रातस्शुममुद्वते वेद्विहितकमैमिक्योगद्वानाभ्यासशरणेषु सज्जनेषु
क्रमतिहतपाषण्डकोलाहळविमीतेषु अनविद्यानिधरद्विकन्यापतिर्यया
प्राक्तालान्तरे श्रीपार्वत्यै शिवरहस्यास्थितिहासे भविष्यत्कथाप्रसङ्गे—

भारद्वाजकुले देवि कलौ कलुपदूषिते।

इत्यारम्य--

'मृसुराचारनिरतो भविष्ये भूसुरोऽस्विके। इत्यादिवचनोक्तप्रकारेण काञ्चीनगर्याः पश्चात्समीप एव मगवान् समवातरत् 'इति तच्छोकविवरणं च कृतं दृश्यते॥

यद्यपीदानीसुपलभ्यमानायां डाक्टर् स्वामिकण्णाध्यळेमहाशय-प्रणीतायां 'एफिमरि ' इत्याख्यातायां प्राच्यकाळगणनस्चन्यां तस्मिन् प्रमादीचवत्सरे कन्यामासि पञ्जमे दिने द्वादशीतिथ्याश्चेत्रमानक्षत्रयोग-स्यैचोल्लेखो दश्यते, न त्वेतद्विवरणसंवादी कृष्णप्रतिपत्रक्तरप्रोष्ठपद्नस्त्रत्र योगोल्लेखाः, तथाऽपि 'वीणातत्वक्ष' इत्यादिमूळश्चोके वासराद्यत्रलेखेन तस्मिन्नेव वत्सरे कन्यामासे द्वाविशे त्रयोविशे वा दिने गणितमेदेन पूर्वोक्तो योगस्संभवदिति स एवास्य दीक्षितेन्द्रस्य जन्मसमयः (A. D. 22-9-1553) स्यादिति संग्राव्यते। तत्रैवोत्तरत्र शिवानन्दीये—

लग्ने रवीन्द्रसुतयोर्भकरे च मान्दौ मीने शशिन्यथ कृषे रविजे च राहौ। चापे गुरौ क्षितिसुते मिथुने तुलायां गुके शिक्षिन्यलगते शुमलग्न एवम् ॥

इति स्डोकवर्शनात्-

| and a   |                         |          |                      |  |
|---------|-------------------------|----------|----------------------|--|
| चन्द्रः |                         | <u> </u> |                      |  |
|         | अप्रथ्य<br>जनन <u>व</u> |          |                      |  |
| मान्दिः | ब्रहराहि                |          |                      |  |
| गुरुः   | केतुः                   | गुकः     | रविः<br>वुधः<br>छन्न |  |

इदमप्पय्यदीक्षितेन्द्रजननकालिकमहराशिचकं निर्दिष्टं भवति ॥ अप्पय्यदीक्षितेन्द्राश्रयभूता राजानः.

पतद्दीक्षितेन्द्रप्रणीतिचित्रमीमांसायां परिणामोत्प्रेक्षास्त्रकरणयोः— द्विर्मावः पुष्पकेतोविंद्युघविटिपनां पौनरुक्तषं विकल्प-श्चिन्तारत्तस्य वीप्सा तपनतनुभुवो वासवस्य द्विरुक्तिः। द्वैनं देवस्य दैत्याधिपमयनकछाकेछिकारस्य कुर्वन् आनन्दं कोविदानां जगति विजयते श्रीनृसिंहक्षितीन्दः॥ (चिन्मी)

नरसिंहमहीपाल विदुस्त्वां मकरच्चक्रम् । मार्गणास्तव सञ्जाताः कथं सुमनसोऽन्यथा॥ (वि-मी) इति स्रोकद्वयस्य दर्शनात्, तथा श्रीयादवाम्युद्यव्याख्या-श्रीकण्ठ-माष्यवाख्या-मृतश्चिमकंमणिदीपिका-प्राकृतमणिदीप-समरपुद्गवप्रणीतया -त्राप्रवच्छेषु —

'श्रीचित्रतिस्मराजः प्रतापनी राजितश्वमावलयः '।

(या-ज्याः)

'भाष्यमेतव्नधं विवृण्विति स्वप्नजागरणयोस्समं प्रशुः। चित्रवोम्मनुपद्भपभृत्स्वयं मां न्ययुक्क महिलार्धविग्रहः॥' (शि-म-दीः)

' चिन्नवोम्मभूपाळहृदयकुह्ररविह्ररमाणसांवशिवप्रेरितेनाप्यय -दीक्षितेन ' (प्रा-म-दी)

'क्रणंश्रीचित्रवोम्मक्षितिपतिरिमतो छम्भयन् शातकुम्म-स्तोमं हेमासिषेकप्रणयनसमये यस्य मूर्ति प्रशस्याम् । रेजे श्रीरक्षराजाध्वरिवरकलशाम्मोधिरजप्रसूते-विद्याकस्पद्रमस्य स्वयमिव कलयन् जातक्पालवालम् ॥'

(या-प्र)

इति क्षोकोपलम्मात्, तथैतदीयविधिरसायनचन्द्रालोक्षेः— 'प्राप्तं तत्प्रापणीयं किल यदिह कियान् पूरणीयोऽपि नांदाः नानिष्टं वा निवर्त्यं निजविषयतया हस्यते किंचिद्त्र । किं तु ज्यापारमेष प्रथयति फलसंयोजनार्थे परेषां ' प्राप्तः पुण्यैरगण्यैरिव विबुधगणो वेंकटक्षोणिपालम् '॥

(वि-र)

' मसुं क्रुवछयानन्दमकरोदप्यदीक्षितः । नियोगार्द्वेकटपतेर्निच्पाधिकृपानिधेः ॥ '

ानवानाह्यकटपतानस्यााधक्रपानमः॥' (क्रु.) इत्यादिद्श्रीनाद्यायं दीक्षितेन्द्रो विजयनगराधीशातुवन्धिनृसिंह-चिन्न-तिम्म-चिन्नवोम्म-चैंकटम्यालानां समकालिक इति शायते। तेषां च भूपाळानां समयः कैस्ताब्दीयषोडशशतकापरार्धादारभ्य सप्तदशशत-कापरार्धपर्यन्त इति पुरावृत्तविमर्शकास्सिक्षरन्ते। ततस्रायमि समयोऽ-तुपद्तिर्दिष्टदीक्षितेन्द्रीयसमयमेव संवदतीति नात्र संशयस्यावकाशः। तथा पतदणस्यदीक्षितेन्द्रसोदरचारुदीक्षितपौत्रेण नीळकण्ठदीक्षितेन स्वप्रणीतनीळकण्ठविजयचम्पृष्ठवन्धान्ते—

अप्रतिशादुपस्कृतसप्तशासिकचतुस्सहस्रेषु (४७३८)।
किलवर्षेषु गतेषु प्रथितः किल नीलकण्ठविजयोऽयम् ॥
इति तत्प्रणयनकालो निरदेशि। तत्परिशीलनायामप्येतहीक्षितेन्द्रस्य
नीलकण्ठदीक्षितपितामहस्रोद्रतया पूर्वप्रदर्शितदीक्षितेन्द्रजननसमयमेयोपोहलयतीति सुन्यकमेव॥

अप्पय्यदीक्षितन्द्रवंशजाः पूर्वपुरुषाः.

एतेपां दीक्षितेन्द्राणां कृटस्थो वसस्स्थळाचार्यनामा सुधीन्द्र इत्ये-तत्यणीतिचित्रमीमांसायां सन्देहाळङ्कारध्वन्युदाहरणप्रदर्शनावसरे — 'यथाऽस्मत्कुळक्टस्थवक्षःस्थळाचार्यविराचिते वरदराजवसन्तोत्सवे ' इत्युक्तिदर्शनाव्यसीयते । अत्र केचिदेनं वस्नस्थळाचार्यं द्राविडमापायां साम्बान्दीक्षितपद्व्यपदेश्यं मन्यानाः

भासेतुवन्धतरमा च तुपारशैलात् भाचार्यदीक्षित इति प्रथितामिधानम् । सद्वैतचित्सुखमहास्त्रुधिमग्रमाव-मस्मत्पितामहमशेषगुरुं प्रपद्ये ॥

इत्येतद्दीक्षितप्रणीते न्यायरक्षामणौ दर्शनात् एनमेव संस्कृते आचार्य-दीक्षितापरनामानं दीक्षितेन्द्रणां पितामद्दं चामिप्रयन्ति । अभिद्धते चायमाचान्दीक्षितः कदाचित्काञ्चीनगराधीश्वरश्रीवरद्रराजदेवसेवार्थे महिन्या सार्धे समागत्य पाण्ड्यराजे संसेवमाने साति तन्मिद्धितौन्द्रये-भूमानं—

काञ्चित्काञ्चनगौराद्गीं वीक्ष्य साक्षादिव थ्रियम्। वरदस्संशयापन्नो वक्षस्स्थलमवेक्षते॥

इति सचमत्कारोक्लेखमुपश्लोकयामासेति तदाप्रभृत्यस्य वक्षःस्थलाचार्ये इति प्रख्यातिस्संवम्वेति । दीक्षितेन्द्रैरेवायं श्लोकश्च चित्रमीमांसायां सन्देहालद्वारध्वन्युघाहरणतयोपात्तः परिदृश्यते ॥ शिवानन्दयतिप्रणीताप्ययदीक्षितचरितचम्पूप्रवन्धे तु— श्रीमत्काञ्चीनगरपरिसरे पूर्वपुण्येकळम्बे श्रीमानास्तेऽडयपळमित्यग्रहारस्सुदीप्रः । तस्मिन् वक्षःस्थळगणपतेः श्रीमरहाजगोत्र-प्रादुर्भृतादजनि शितधीः श्रीमदाचान्मस्नीन्द्रः ॥

इत्युक्तिपरिशीळनायां अहर्निशं गणपतेर्हृदये धारणादनुध्यानात् पूर्वप्रदर्शितिकेवद्न्त्या पतिह्वयकत्वाद्वा वक्षःस्थळगणपतिरिति प्रच्या-तस्य गणपतिनाद्मस्युधीमणेस्तनय पवायमाधान्दिक्षितो दीक्षितेन्द्रस्य प्रापतामह एव न तु पितामह इति झायते । अत एव दीक्षितेन्द्रेरिप 'अस्मित्पतामहं ' इत्यादिन्यायरक्षामण्युक्तिवळक्षणतया चित्रमीमांसायां 'अस्मत्कुळक्र्द्रस्थवक्षःस्थळाचार्य ' इत्यत्र 'क्टस्थ ' इत्युक्तिरिष खरस-तरसुपपद्यते ॥

पवं पतदीक्षितन्द्रप्रणीते कल्पतरुग्याख्यामृतपरिमलप्रन्थे— श्रीवेकुण्ठाचार्यवंशाम्युचिहिमकिरणश्रीमदद्वैतविद्या-चार्यश्रीरक्षराजाद्वयविद्यतयशोविश्वजिद्याजिस्नोः।

इति। तथा न्यायरक्षामणौ-

'आचार्यदीश्वित इति प्राथतामिधानं-अस्मित्पतामहमरोषगुढं' इति खोकिः परिवर्धने । इत्थं चायं दीक्षितन्द्रः श्रीवैकुण्ठाचार्यवंद्यस्य वक्षस्स्थळगणपितनाम् प्रपौत्रः आचान्दीक्षितापरनाम आचार्यदीक्षितस्य पौत्रः श्रीरद्वराजाध्वरिणः पुत्रश्चेति निर्धार्यते । केचित्तु दीक्षितेन्द्रमेनं श्रीवैकुण्ठाचार्यवंद्यस्य श्रीरक्षराजाध्वरिणो दौहित्रं मन्यन्ते । उदाहतस्य 'श्रीवैकुण्ठाचार्यं दृत्यादिपद्यस्य परिशीळनायां तु दीक्षितेन्द्रपिता श्रीरक्षराजाध्वरीति, तद्वंशकूटस्य एव श्रीवैकुण्ठाचार्यं इति च स्वरसतरं प्रतीत्या श्रीवैकुण्ठाचार्यस्य मातामहवंशकूटस्थत्वं श्रीरक्षराजाध्वरिणो मातामहत्वं च कथं सङ्गच्छेतेति सुधीमिविंभावनीयम् ॥

दीक्षितेन्द्रस्थास्य पित्रा कृतं गणेश इति शर्मनाम, प्रेम्णा त्वप्य इति

व्यवहारनामेति-

' जीहार्देन यदण्य इत्यज्ञदिनं पित्राऽपितं तद्वहिः नामासीद्य नामकर्मेणि गणेशाख्या कृता तेन च । इति शिवानन्दीये उक्तं दश्यते । दीक्षितेन्द्रीयप्रन्थेषु कुत्राप्यात्मनो गणेश इति शर्मनामेत्युक्तं न दृष्यते । अप्य इति नामैव यक्षानुष्ठाननिवन्धन- दीक्षितपदेन भापान्तरीयप्ज्यार्थकाय्यपदेन च संयुतं सत् 'अप्पदीक्षितः' 'अप्पय्यदीक्षितः ' इति च सुप्रसिद्धम् ॥

# अप्पय्यदीक्षितेन्द्रीयविद्योत्कर्षादिकम्

दीक्षितेन्द्रोऽयं राजास्थान्यां श्रीविशिष्टाद्वैतसंप्रदायाचार्यपुरुष-पीठमिष्ठितवतः प्राचीनश्रीमत्तार्वार्यस्य वंशोद्भृतेन केनचित्तार्वार्यसुधी-न्द्रेण सार्घे विवदमानः समुपजातक्केशः समिधगतवैष्णवसंप्रदायादरोऽपि ताताचार्यसुधीविद्वेषभूमा शैवसिद्धान्तप्रतिष्ठापनाय बद्धपरिकरोऽभ्-दिति केचित्कथयन्ति । श्रीतातार्याप्ययदीक्षितेन्द्रयो राजसभायां प्रथम-सभाजनविषये महान्विवाद्धासीदिति शिवानन्द्यिऽप्यभिद्वितं दृश्येते। तदेतदुपोद्वलयतीव चत्रद्वीक्षितेन्द्रप्रणीततया परिदृश्यमानं

' मार्गेसहायं भगवन्तमेव विश्वस्य विश्वाधिक निर्गतोऽस्मि । शास्त्रं प्रमाणं यदि सा विपत्स्यात्तस्यैव मन्दो मयि यां चिकीपेंत् '॥

इत्यारभ्य--

सकल्युवनकर्ता साम्वमूर्तिविशवश्चे-त्सकलमपि पुराणं सागमं चेंत्ममाणम् । यदि भवति महस्वं भस्मवृद्राक्षभाजां किमिति न सृतिरस्मदोहिणः स्यावृकाण्डे ॥

इत्यन्तं निब्रहाप्टकनामकम्॥

अत एव हस्तिगिरीश्वरं भगवन्तं श्रीमद्वरदराजमधिकृत्य श्रीवरद-राजस्तवाद्याः श्रीकृष्णध्यानप्रकारवर्णनपराः श्रीकृष्णध्यानपद्धत्याख्या वहवो विष्णुस्तोत्रप्रवन्धाः श्रीवेदान्ताचार्यीययादावाभ्युदयव्याख्या दयः नयमयूखमालिकादयो विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तप्रनथाश्च प्रथमतः प्रणीता हश्यन्ते । तद्तु च —

'सुरारौ च पुरारौ च न मेदः पारमार्थिकः। तथाऽपि मामकी भक्तिश्चन्द्रचूढे प्रघावित ॥'

इत्यभिसंद्धता शिवतत्वविवेकशिवार्कमणिदीपिकाद्यश्गैव -सिद्धान्तप्रन्थाः, वहवस्सगुणिनगुणस्तुतिपरप्रन्थाश्च रिवता उपलभ्यन्त इत्यपि कथयन्ति । अस्तु च यथा तथा वा ; सर्वथाऽप्ययं दीक्षितेन्द्रः परि-वितानेकद्रश्चेनसमधिगतिनस्तीमानितरसाधारणिनज्ञशेमुपीप्रकर्पेण सर्व-मपि संसाधियतुं प्रभवतीत्यदसीयनानामतानुरोध्यनेकविधप्रवन्धपरि-शीलनपराणां विपश्चिद्पश्चिमानामितरोहितमेतदित्यलमिक्षेते ॥

## अप्पय्यदीक्षितेन्द्रीयविद्यागुरवः.

सोऽयं दीक्षितेन्द्रः--

'तं सर्वेवेदसमशेषबुधाधिराजं श्रीरङ्गराजमिकं गुरुमानतोऽस्मि।' 'महागुरूचमस्यामि सादरं सर्वेवेदसः'

'शुद्धये संकल्पामि तातचरणव्यास्यावचःस्यापितान्॥' इत्याद्येतस्प्रणीत-न्यायरक्षामणि-शिवतस्वविवेक-सिद्धान्तलेशसंब्रहेषूपल -भ्यमानोक्तिपरिशीलनया स्विपतृचरणश्रीरक्षराज्ञाध्वरिसकाशादेवाधिगत-विद्य इति केचिदमिद्धते । शिवानन्दीये तु—

'नवसेऽस्य वयसि जाते ताते शीतांशुशेखरापद्वते। याते च काळधर्में '

रत्युक्तेर्वर्शनादस्य नयम एव वयस्येतत्तातचरणनिर्याणप्रतीत्या नवमवत्स-रात्युरेव स्वतातपादादस्य विद्याधिगमस्त्यादित्युक्तेयम्, अथवा तदन्यस्मा-दस्य विद्याधिगमस्त्यादित्यस्युपेयम्। अस्मिश्च ब्रितीये पक्षेऽज्रुपद्मवृद्दित-न्यायरक्षामण्यादिव्यस्थेषु श्रीरक्तराजस्य स्वतातपादस्य गुरुत्वोत्कीर्तनं तु स्वजनकत्ववेदान्तव्रन्थप्रणेतुत्वाविनिवन्धनं स्यादित्यक्कीकरणीयम्। अत एव संक्षेपशारीरकव्यास्या-तत्वविवेक-मेद्धिक्काराद्यनेकव्रम्थप्रणेतुः श्रीवृद्धिहाश्रमिणस्यकाशादस्य दीक्षितेन्द्रस्य वेदान्तविद्याधिगम इति प्रवादोऽध्युपपद्यत इति॥

पिडतराजस्य जगनाथस्य अप्पय्यदीक्षितेन्द्रकालिकत्ववादः, तद्विमर्शेश्वः

भत्र केचिद्दीक्षितेन्द्रस्यास्य समये पण्डितराजो जगन्नाथ आसीदित्य-मिद्घते । तत्समर्थनार्थमेतरपुरावृत्तं च प्रमाणयन्ति । यथा-दीक्षितेन्द्रोऽयं कदान्तित्काद्यां भागीरथीनद्यामनुष्ठितप्रातराद्विककृत्यस्तत्परिसरे शीति-कामीत्या कम्यलेन मुख्यप्याच्छाद्य प्रसुन्नं कमपि पुरुषमचलोकयम्—

र्षि निइशक्षं शेषे शेषे वयसि त्वमागते मृत्यौ।
इत्युदीरयामास। समाकर्ण्यं चैतद्दीक्षितेन्द्रवाणीमपावृत्य मुखावरणं
दीक्षितेन्द्रं पद्यति तस्मिन् पुरुषे तदाऽयं दीक्षितेन्द्रस्तमात्मनोऽजय्यं
पण्डितराजं जगनायं बात्वा—

अथवा सुखं शयीथा निकटे ज्ञागतिं जाहवी भवतः। इति स्त्रोकमापूरयामासेति॥ अत्रेदं कौतुकाद्विमृश्यने—अनुपद्निर्दिष्टं 'र्कि निश्चां हुं श्रिताद्विन् पद्यं दीक्षितेन्द्रीयमित्यत्र किमपि प्रमाणं नोपलमामहे। न दृश्यते च कापि तदीयेषु प्रवन्धेषु। प्रत्युत पण्डितराजजगन्नाथप्रणीत एव भामिनी-विलासाख्यप्रन्थे तुरीयशान्तिष्ठासप्रकरणान्ते पद्यमिद्रमुपलभ्यते। दीक्षितेन्द्रीयमेवैतत्पद्यं जगन्नाथेन तत्रोपात्तमिति तु न वक्तं शक्यम्। यतस्तदृन्थान्ते तेनव जगन्नाथेन—

दुर्वृत्ता जारजन्मानो हरिष्यन्तीति शह्रया। मटीयपद्यत्तानां मञ्जूषया कृता मया॥

इत्यनेन तत्र स्वप्रन्थे स्वीयपद्यसंग्रहस्यैव सुस्पप्टमेवासिधानात्। इत्यमे-वान्यत्रापि स्वप्रन्थे परकीयपद्यानुदाहरणमेव प्रतिज्ञानानेन तेनव जगकाथेन—

निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं काव्यं मयाऽत्र निहिनं न परस्य किञ्चित्। कि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः कस्त्ररिकाजननकक्तिमता सृगेण॥

इति रसगद्गाधरे सप्रौडिप्रकाश्चनमभ्यधायि। तथा च 'र्कि निक्सई ' इत्यादिपद्यस्याप्यय्यदीक्षितेन्द्रीयत्वकथनं निर्मूळमेवेति तद्वळाज्जगन्नाथस्य दीक्षितेन्द्रकाळिकत्वकथनमनांद्रणीयम्॥

अत्रायमण्यपरोऽन्यैरङ्गीकृतो जगन्नायस्य दीक्षितेन्द्रकालिकत्यसमर्थनप्रकारः । यथा--पुरा किल शेषकृष्णाद्धयसुधीमणेस्सकाजाद्धिगतन्याकरणशास्त्रो वैयाकरणिसद्धान्तकौसुदी-शब्दकौस्तुभ-मौहमनोरमादिस्याकरणप्रवन्धप्रणेता मट्टोजिदीक्षितनामा औत्तराहस्सुधीमणिरस्मादीक्षितेन्द्राद्धिगताद्धैतवेदान्तः काङ्यां निवसित स्म । तद्दात्व एव
स्याकरणालद्धारादिशास्त्रपारदृश्चा जगन्नाथाह्नयः पण्डितवरो यद्यनप्रमुणा हिल्लीश्चरेण पण्डितराजविष्ट्संमानितस्तत्समायां पण्डितप्रकाण्डो वभूव । स चायं जगन्नाथः कदास्त्रिद्वाजसभायां समागतां
कांचन यवनकन्यकासुएवणीयेति राज्ञा समादिष्टः—

इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तकुम्भा कुसुम्भावणं चावचेळं वसाना। समस्तस्य छोकस्य चेतःप्रवृत्ति गृहीत्वा घटे न्यस्य यान्तीव याति॥

इत्युपवर्णयामासः। तदिदं चारुतरोहेखपरिकर्मितं पद्यमाकर्णे परितुष्टेन

तर्मिळवितपरिपूरणोत्सुकचेतसा तेन राज्ञा स्वामिळवितं परिपृष्टोऽयं जगक्राथसुधीः—

> न याचे गजािं न वा वाजिरािंज न वित्तेषु चित्तं मदीयं कदािचत्। इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तकुम्मा छवङ्गी कुरङ्गीहगङ्गीकरोतु॥

इति पर्धनात्मनोऽभिछाषातिक्षयं प्रकाशयामास । तदानीं च स यवनप्रमुः अयि मोः पण्डितराज जगन्नाथ, किंमतद्धिगतसकळशास्रो भवान् विश्ववर्षो नाकळोकार्गळां यवनकुमारीं कामयत इत्यनुयुक्तो जगन्नाथ-सुधीः पुनरपि—

यवनी नवनीतकोमलाङ्गी शयनीयं यदि नीयते कदाचित्। अवनीतलमेव साधु मन्ये न वनी माधवनी विनोद्देतुः॥

इति स्होकेनैवात्मनो मनोरथभूमानमाविश्वकार। ततः परितुप्टस्स राजा तदीयेच्छामजुरुध्येव तं जगकायं तयेव यवनकन्ययोद्वाहयामास। असा-क्षिमित्ताद्वहोजिदीक्षितसुधीर्वहुमिः पण्डितमणिमिस्सहितस्तं जगकायं सुयहु विनिन्दन् विप्रमण्डलाद्वहिश्वकार। ततोऽयं जगनायसुधीरिस्मन् भहोजिदीक्षिते पतद्वुपक्कादेतहुराविश्वकापण्य्यदीक्षितेन्द्रे चामपंभारं वहन् महोजिदीक्षितपणीतां प्रौडमनोरमां मनोरमाकुचमित्तिनाम्ना स्वग्रन्थेन निराचकार। तथा दीक्षितेन्द्रीयचित्रमिमांसाकुवलयानन्दौ च चित्रभीमांसाखण्डनरसगद्वाधराह्वयाभ्यां ग्रन्थाभ्यां खण्डयामास। अतोऽयं जगनाथसुधीरण्य्यदीक्षितेन्द्रकालिक हति॥

इदमपि विमर्भकानामादरणसर्राणं कथमिश्रोहेदिति वयं संचिन्त यामः। तथा हि—स्वमणीतानां मुक्तकपद्यानामिष परापहारश्रद्धया कुत्रापि स्वमन्ये संयोजयितुकामस्य जगकायसुचीन्द्रस्य भवन्येषु कुत्राप्यनुपद-निर्दिष्टेषु पर्धेषु कस्यचिदप्यनुपलम्मादश्रद्धयमेतदित्येव मन्यामहे। जगन्ना-थेन महोजिदीक्षिताप्यय्यदीक्षितेन्द्रम्मखण्डने च तत्मद्रेष पव निमित्तं, न त्वेतदीयमन्नामकर्ष इति, तथा दीक्षितेन्द्रकाल एव तदीयग्रन्थखण्डनं कृतमित्यासुक्तौ च प्रमाणमन्वेष्टन्यम्। किंच भामिनीविलासान्त एव—

'शास्त्राण्याकलितानि नित्यविधयस्सर्वेऽपि संभाविताः'

1

इत्यादिना आत्मनः परिचितसकळशास्त्रत्वं संभावितसदाचारत्वं चोत्कीर्त-यतो जगन्नाथसुषीन्द्रस्यात्यन्नाननुगुणे यवनीपरिणये मितवी कथं स्या-दित्येतस्य यवनकुमारीपरिणयनं न वयं संमन्यामहे। परं त्वयं पण्डितराजो जगन्नाथः पाजदान्-असप्छान्-दाराशाहादियवनमसुसिस्संमानितस्त-त्समायां पण्डिनोत्तमपद्वीमञ्जवकारेत्यत्र न कस्यापि संशयलेशः। अत एव दिल्लीश्वरपद्वामिल्लिपनपरितुष्टान्वरङ्ग एव जगन्नाथसुदी.—

दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरयान् पूरियतुं समर्थः।

भन्येर्नुपालैः परिदीयमानं शाकाय वा स्याह्वणाय वा स्यात्॥ इत्यादिना दिल्लेश्वरौदार्यमुपवर्णयत्रात्मनः कृतज्ञतामाविश्वकारेति प्रवदः जगदाभरणासफविलासादिपु एतत्प्रणीतमासफ्खान्दाराशाहादियवन-प्रभुवर्णनादिकं चोपपचते। न तावता दीक्षितेन्द्रकालिकत्वं त्वस्य वक्तं शक्यते। यतोऽनेन हि जगन्नायेनात्मनो नृत्नं वयो दिल्लीवल्लभसामीण्येऽ तिवाहितमिति भामिनीविलासान्ते—

' दिल्लीबल्लभपाणिपल्लबतले नीतं नवीनं वयः ' इत्युक्तम् । अत्र निर्दिशो दिल्लीबल्लमो वावर्संतितज्ञातः पाजहाना-इयः। वावर् समयस्तु A D. 1530 नमकैस्ताव्यपर्यन्तः। बावर् स्तरस्य ह्रमायनाह्म्यस्य समयः A. D. 1555 तमकैस्ताव्द्पर्यन्तः। हुमायून्सुत-स्याक्रेराङ्गयस्य समयः A. D. 1605 तमकैस्तान्द्रपर्यन्तः । अक्टर्सुतस्य सेलिमापराह्मयस्य जिहां धीरस्समयः A D 1627 तमकैस्ताव्हपर्यन्तः। जिहांघीराह्मयस महिषी नूर्जिहानाच्या, तस्याध्य श्राता वासफ्खानाह्मयः। स च राजवाह्यभ्यात्षुप्रतीत आसीत्। श्रत एव तमिष्कृत्य पण्डितराजेन जगन्नाथेन मासफ्विकासास्यो ग्रन्थः प्रणीतः। जिहांबीरात्मजव्याजहाना-ह्यो यवनप्रभुः पण्डितराजजगन्नाथस्य प्रधानाश्रयभूतः। पाजहानाः ह्मयस्य तस्य यवनप्रभोः दाराशाहः पूजः अौरंगजेय् मुराद्धेति पुत्राख्यत्वार आसन् । पतेष्वित्रमस्य दाराशाहस्य संस्कृतपाण्डित्यमासी-हिति किंवदन्ती । जगनायाश्रयभूतानां पाजहानासफ्खान्दाराशाहादीनां समयः (A. D 1628-1653) अष्टार्विशत्यिकषोडशाततमकैस्तान्द-प्रमृत्यप्रपञ्चाशद्धिकषोडशशततमकैस्ताव्यपर्थन्त इत्यैतिहासिकास्संगि-रन्ते। ततश्च पाजहान्सभायामात्मनः शैशवातिवाहनोक्तवा जगन्नाय-सुधीन्द्रजन्मसमयः (A D. 1630) विशद्धिकपोडशशततमकैस्ताव्द-संनिहितः स्यादित्यम्यृह्यते। दीक्षितेन्द्राणां निर्याणसमयस्तु (A D 1626) पद्भिशत्यिक्षकपोडशशततमः क्रैस्ताब्द इति बख्यते। इत्यं च

दीक्षितेन्द्रनिर्याणानन्तरकालिक एव जगन्नायसुघीरिति तस्य दीक्षितेन्द्र-कालिकत्ववचनं दुर्निर्वेहमेव॥

किं च दीक्षितेन्द्रजीवनसमय एव तदीयग्रन्थखण्डनं जगन्नाथेन कृतं चेत्तदा आछंकारिकमूर्धन्येन सकछद्रश्वनिष्णातेन च दीक्षितेन्द्रेण तत्खण्डनमपरिशीछयता स्वग्रन्थदूषणं चाम्युपगच्छता त्ष्णीमाय एवाश्चित इति निगदितुं कस्य वा सचेतनस्य विपश्चितो रसना प्रवर्तत। तस्मान्न दीक्षितेन्द्रकाछिकता पण्डितराजस्य जगन्नाथसुधीन्द्रस्थति युक्त-मुत्पस्थाम इत्यलं प्रसक्तासुप्रसक्तथेति विरम्यते॥

## अप्ययदीक्षितेन्द्रविरचितप्रवन्धसंप्रहः.

इत्थमसा आरणनानाव्शं ननदीष्णिनिजन्ने सुषीप्रकर्षपरिमण्डितेनानेन विक्षितेन्द्रेण श्रीवर्दराजस्तव-श्रीकृष्णध्यानपद्धत्याद्यः श्रीविष्णुस्तुति-प्रम्थाः, श्रीवेदान्ताचार्यप्रणीतयादवाभ्युद्यकाव्यव्याख्या, कुवल्यान्द-चित्रमीमांसा-पृत्तिचार्तिकादयोऽलंकारशास्त्रप्रवन्धाः, नक्षत्रवादा-वन्याव्यो व्याकरणकास्त्रप्रव्याः, विश्विरसायनीपक्रमपराक्रमवादनक्ष-वावस्यादयः पूर्वमीमांसाशस्त्रप्रम्थाः, विश्विष्टाद्वैतवेदान्तद्वैतसिद्धान्तानु-रोधिनौ नयमयुख्यालिका-न्यायमुक्तावस्याख्यौ निवन्धौ, वेदान्तवाद्मश्र-त्रावली-सिद्धान्तलेशसंप्रह-कस्पतस्परिमल-न्यायर स्नामण्याद्योऽद्वैतसिद्धान्तप्रन्थाः, श्रिवाकमणिदीपिकाद्यः क्षेत्रसिद्धान्तप्रन्थाः, श्रिवाकमणिदीपिकाद्यः क्षेत्रसिद्धान्तप्रन्थाः, श्रिवाकमणिदीपिकाद्यः क्षेत्रसिद्धान्तप्रन्थाः, श्रिवाकमणिदीपिकाद्यः क्षेत्रसिद्धान्तप्रन्थाः, श्रिवाकमणिद्याद्यः क्षित्रस्यापकसगुणिकावस्तुति पूजाविष्यादिपकारमण्यन्तपराश्च वह्यः प्रवन्धाः प्रावन्धियतः॥

# अप्पय्यदीक्षितेन्द्रपुत्राः.

सोऽयं दीक्षितेन्द्रो निजोदीरितवाणीसत्यापनाय स्वाभ्यर्चितदेवी-प्रदत्तगमनोत्भिप्तताटद्भरत्तप्रभोद्धावितसंपूर्णचिन्द्रिकाप्रसारणात् कुह्म अपि पौर्णमासीकरणेन परितृष्टाचन्द्रगेखराह्मयभूपाळादवाप्तरत्नमय-खेटामरणवत्तया रत्नखेटदीक्षित इति सुप्रतीतस्य तूण्युल्यामामि-जनस्य श्रीनिवासाघ्वरिणः कुमार्री मङ्गळनायिकामुदुह्म तस्यां गङ्कराद्या-नेकाद्य पुत्रान् छेम इति शिवानन्द्रमणीताष्पय्यदीक्षितचरितचम्पू-प्रवन्याद्यसीयते। तेऽप्येतत्पुत्राः स्विपत्विद्धायारंगता विनयान्विताः कवितावैमवसमन्विताश्चासिति विज्ञायते। श्रूयते किळ तत्रेयं काचन

#### xxxvi

किंवदन्ती। यथा —कदाचिदेतदीक्षितेन्द्रस्य तनयेष्वेकेन कांचिदङ्गनां रहसि मनसि कलयता—

> अक्रजं कुचयोः क्रजं विलक्षे विपुळं वक्षसि विस्तृतं नितम्बे। अधरेऽकणमाविरस्तु चित्ते

इति पद्यलेखनसमये तत्तुर्यपादलेखनसमयात्पूर्वमतिर्कतोपनते सत्यासमन् दीक्षितेन्द्रे तेन पुत्रेणैतस्य सर्वस्य भवानीवर्णनपरताप्रकाशनाय द्वाटिति 'करुणाञालिकपालिभागधेयम् ' इति तत्तुर्यपादलेखनेन तत्पद्यमापूरित-मिति । तदिदं पद्यं दीक्षितेन्द्रैरेव स्त्रीये कुवलयानन्दे उदाहतं चोपलभ्यते॥

अप्पय्यदीक्षितेन्द्रनिर्याणकालः.

एवमयं दीक्षितेन्द्रो निरुपमप्रतिमाप्रकर्षपरिमण्डितः परकातप्रवन्ध-निर्माणेन चतुरिधकशतप्रवन्धनिर्वाहकाचार्येत्यादिषिरुद्परिकर्मितोऽ-न्यूनां द्वाचप्रति वत्सरान् महीमण्डलमेतन्मण्डयामासेति—

द्वासप्तर्ति प्राप्य समाः प्रवन्धान् शतं व्यधाद्प्ययदीक्षितेन्द्रः। इत्येतदीक्षितेन्द्रावरजचावदीक्षितपौत्रनीलकण्डदीक्षितप्रणीतशिवलीला – र्णवोक्तयाः

नीत्या द्विसप्तत्यधिकास्समाश्च कैळासयात्रां स चिकीर्धुरन्ते। इति शिवान्दीयपरिदृश्यमानोक्तवा चावसीयते॥

तथा दीक्षितेन्द्रस्यास्य निर्याणसमये एतदाशयं विश्वातुकामैरेत-दात्मजैः प्रार्थितेनानेन दीक्षितेन्द्रेण-

चिद्म्बरमिदं पुरं प्रशितमेव पुण्यस्थलं स्रुताश्च विनयोज्ज्वलाः सुस्रतयश्च काश्चित्कृताः। वयांसि मम सप्ततेरुपरि नैव मोगे स्पृहा न किंचिद्दमर्थये शिवपदं दिदसे परम्॥

इत्युदीरणसमनन्तरं -

आमाति हाटकसभानटपादपद्म-ज्योतिर्मयो मनसि नस्तरुणारुणोऽयम्।

इति तादात्विकस्वान्तरङ्गमासमाननटराजमनुसंद्घतैव नियणि सति तदा तदात्मजैः—

नूनं जरामरणघोरपिकाचकीर्णां संसारमोहजननी विरति प्रयाता ॥ इति तदुत्तरार्धमाप्रितमिति जिवानन्दीयग्रन्थान्ते ऽसिहितं दृश्यते। ततश्च श्रीमद्प्यय्यदीक्षितेन्द्रस्य जननकालः (A. D. 1553) त्रिपञ्चाज्ञद्धिक-पञ्चश्चतत्तमः कैस्तान्द् इति पूर्वमेवोक्तवा ततोऽतीते द्वासप्ततितमे वत्सरे पतिवर्थणोक्तिपरिजीलनास (A. D. 1626) षड्विश्वत्यधिकपोड-शहाततमे कैस्तान्दे श्रीमद्प्ययदीक्षितेन्द्रनिर्थाणं स्यादिति निर्धार्यते।

प्राकृतमणिदीपग्रन्थप्रणयननिदानं, तत्र दिख्यात्रसूचनं च.

श्रीमदण्यव्यदीक्षितेन्द्रेण प्राकृतमणिदीपनासीयं वास्मीकीयप्राकृत-ध्याकरणस्त्रवृत्तिः विविक्रमदेव-हेमचन्द्र-छस्मीघर-भोजदेव-पुष्पवन-नायवरक्यादिप्रणीतप्राकृतव्याकरणभाक्षप्रन्थानामतीव विस्त्तृतत्वाहुभु-त्युसौकर्यार्थे संगृद्ध प्रणीतेति—

ये त्रिविक्तमदेवेन हेमचन्द्रेण चेरिताः।
छक्तीधरेण च प्रन्था भोजेन च महीक्षिता।
ये पुण्यवननाथेन ये या वाररुचा अपि।
वार्तिकार्णवभाष्याचा अप्ययन्वकृताक्ष थे।
ते विस्तृतत्वात्मायेण संक्षेपरुचिभिक्षेनैः।
अगृक्षीता विख्यन्ते संज्याकंकिरणा इच।
अतः प्राकृतकाच्चानामन्ये तमसि मज्जताम्।
प्रकाशनाय क्रियते संक्षिश्चा मणिदीपिका॥

इत्येतद्वृत्तिग्रन्थोपोद्धात प्रवोक्तया झायते। अत प्रवात्र सुप्रसिद्ध-म्चुरप्रयोगद्द्यमानलक्ष्यन्युत्पादनैदंपर्यतात्पर्येण न सर्वेषां सूत्राणां वृत्ति-दंश्यते। अतोऽत्र वृत्तावा प्रथमाध्यायान्तं वृत्तिकृदुपादानक्रमेण सूत्र-संख्याऽसाधिनिरदेशि । अपोद्धातान्त एव 'पाकृतरत्नदीपं, इत्युक्तया तत्त्राकरणान्तेषु सर्वत्र 'पाकृतमणिदीपे इत्युक्त्या चास्य ग्रन्थस्य पाकृतमणिदीप इति व्यपदेश इति झायते । अर्थेक्याच्य प्राकृतमणिदीपि-कैत्युपोद्धाते व्यवहारश्च कृतो इत्त्यते ॥

अत्र कवित्कविद्धेखकश्माद्ध परिहरूयते। यथा - एकाद्द्ये पृष्ठे 'निर्दुरि ना' इति सुत्रे 'णिस्स्वहं 'इत्युदाहरणलेखनं दृश्यते। तत्र सका-रव्ययदितक्वरस्य साधुतायामनुप्राहकाद्द्येनाद्वृत्तिकाराचननुमतत्वाच विद्धेखकश्माद्येपनतं स्यादिति संमावयामः। तथा कवित्कवित् लक्ष्मी-भरित्रविक्रमदेवाचननुमतमनुक्तं सुत्रेषु पाठमेदादिकं च दृश्यते। तदेत- स्सर्वमसाभिः प्रणीतायांमतद्विष्यण्यां तत्र तत्रैत्र त्रिवेचितं द्रष्टव्यमित्रत्र विस्तरभीत्या विरम्यते ॥

## प्राकृतमापाश्च्यविषये किंचित्स्चनम्

इत्तव हिङ्गावं कति चेत्राकृतभाषाद्यव्विषये प्रसङ्गान्किवेदु-च्यते। यथा प्राञ्चतमानायामसाधारण्येन प्रयोक्तव्यनया रिञ्होळीबोरण्यो पङ्कौ ' इत्यादिमिरजुज्ञिष्टाः गित्रछोळीत्रोरणीहालादयस्थाव्याः संस्कृत-भाषाचामरि प्रयुज्यमाना उपलभ्यन्ते। तथाऽच ब्रह्ममच्याहविहजहुचिड-प्चीह्कहाराविकेष्ठेषु दश्यमानानां चंयुकानां हृद्रह्हानां समय्यक्तहा-मसररक्यों म्हः, (मा. मू. १-४-६३) 'श्राणासन्बहहन्द्रणां ण्हः, (मा. मू. १-४-६९) ' हो न्हः' (प्रा. मृ. १-४-६६) इति सुत्रैः म्हण्हस्त्रादेशा विश्वी-यन्ते । तेत 🔻 प्राकृते अम्ह-मञ्झाःह-मण्डि-दिण्ड-पुट्यण्ड-मञ्डार इति प्रकृतिन्याणि नवन्ति । संस्कृते तु छैलनद्शायां परमेषु ब्रह्मादिर छेषु वर्गीयानुनान्विककतारेभ्यः पृत्रेमेव हक्तरवृत्रीनेऽपि ठेपानुवारणकार्छे तेषु राष्ट्रेषु वर्गीयानुनासिकछकारेभ्यः परं हकारोचारणसिबानुभूयमानं प्राष्ट्रतमापानव्यवहारसंस्कारसमायातं स्यात्ति समाव्यते। तया बार्टार्थक बोह्राञ्हः, दमशानार्थको यसापराञ्हः, नार्यायेकः क्रस्वाञ्हः, काव्यार्थकः कव्यक्रदः. कड्डकार्यकः कुष्यस्वक्रदः, मृपार्थको मोसस्वः, इसाद्यः कर्णाटमारायां, वजावर्थकवहरशव्याव्या हाविहमारायां, युद्दाद्ययेका वरादिकव्या यवसभाषायां च प्राकृतकव्यानुकारिको बहुवी इस्यन्ते । तथा 'क्रगटहतद्रप≍क्र×पद्यो।रपर्वते ृ' (प्रा. सू. १-४-५५) इति युक्ततुरयादियान्द्रेपृष्टिस्थितामां कगादिवर्शामां, नथा 'खवरामयस' (पा. सू. १-४-३८) इति अस्यादिशकोत्वयःस्थितानां स्त्राचर्तनां च लुगर्थमारव्ये धृष्ठद्वये शब्यमाननुपर्यव्यक्षाख्यम् ज कर्षायोभावेन संयुक्तस्यके छेखनसंत्रदायस्य प्रायको देवनागरिकपिक्षेत्वनेऽदर्कनेन प्रन्य कर्णाटान्यादिखिपेकेकनसंप्रदाये शहुत्येत दर्शनाच नद्तुरोपेन इंत्रं स्यादित्युर्धाण्ये । देवनागरिलिएलेखनसंयदाण तु तत्नृबद्धयगठोपर्य-घड्यञ्चीः प्रथमोत्तरीचार्यमाणार्थकत्वमस्यूपेयमिति ।

प्राकृतमणिद्रीपदीिचित्याख्यिटिप्पणीप्रश्चितिदानम्.

र्थानद्यय्यद्विसिनेन्द्रप्रणीतेऽस्मिन् शङ्गतमनिद्विपाहरे प्रवस्येऽनिः संग्रहेण तस्त्रहर्षेषु कार्यविशेषमात्रसूचनास्त्रित्वत्तस्यस्यपुत्पादकः कार्यान्तराप्रदर्शनात्माकृतशब्द्व्युत्पित्स्नामयं प्रवन्धः सकळतत्तत्प्रिक्षया-प्रकाशनपरां टिप्पणीं विना नात्यन्तोपकृतये प्रश्नत्येत्वत्याच्यविद्या-संशोधनसंस्थाध्यक्षाणामाश्यमञ्जूष्य वास्मीकीय कात्यायनीयं च प्राकृतशब्दाञ्जञासनस्त्रजालं त्रैविक्रमीं मामहीयां च तत्तकृति हेमचन्द्रीयं प्राकृतशब्दाञ्जञासनं प्राकृतविश्वदसंग्रहपद्भापाचः नेद्रकादिप्राकृतव्या-करणजास्त्रश्याख्याप्रन्थांश्च तत्र तत्र यथामित परिशीस्य तत्तञ्जक्ष्य-स्युत्पादकसक्तव्यक्रियां प्रकाश्य मुळानुकान् कांश्चन विशेषांश्च संगृद्ध प्रकरणविभागकस्यनादिना परिष्कृत्य चास्माभिः प्रणीतया नातिविस्तृतया नातिसंगृहीतया च प्राकृतमणिदीपदीधित्यास्थया टिप्पण्या प्राकृतमणि-दीपाह्मयोऽयं प्रवन्धस्समयोजि ॥

#### उपसंहारः.

श्रीषादमीक्रीयप्राकृतशब्दातुज्ञासनव्याख्यात्मकोऽयं प्राकृतमणि-दीपनामा प्रवन्धो नैतद्वश्रि कुत्रापि मुद्रणपथं नीत दिन समनुचित्स्य अमुद्रितप्राक्तनप्रन्थप्रविक्रद्यिपया स्थापितायामस्यां महीशूरिवश्विद्या-ळयसंविन्धन्यां महीशूरराजकीयप्राच्यविद्यासंशोधन संस्थायां समुप-छन्धद्वित्रमादकावळम्बेन प्राकृतमायायां सुवन्तान्तोऽयमस्य प्रथमो माग-स्तंशोध्य प्रकरणविभागकत्यनादिना परिष्कृत्य संयोज्य चास्माकीनया प्राकृतमणिदीपदीश्रित्याख्यया दिप्पण्या, तयतदनुचिन्धतया सवार्तिकेन प्राकृतमणिदीपदीश्रित्याख्यया दिप्पण्या, तयतदनुचिन्धतया सवार्तिकेन प्राकृतस्वपाठेन गणपाठेन सकारादिवर्णकमानुरोश्विनीभिः प्राकृतसूत्र-स्वनी-गणसूत्रसूचनी गणनामस्चनी-संस्कृतच्छायासहितप्राकृतपद्यूच-नीमिस्तयैवान्ते अकाराद्यन्तानां प्रकृतवामान्यविशेपश्चद्यातां छिङ्गस्य समस्य विभक्तियु चैतत्प्राकृतमणिदीपप्रम्थानुरोश्विना स्वन्तशस्त्रस्य-संमुद्रण तथा दिप्पण्युपात्तप्राकृतशब्दानां स्वन्या च साकं परिष्कृत्य संमुद्रण प्राकाशि॥

पतब्र्न्थंसशोधनाय महीशूरराजकीयसरसतीभाण्डागाराधिका-रिभिः, तथाऽनन्तपुराङ्ग्लकलाशालाध्यापकैः MALT. इत्युपाधि-धारिभिः श्रीपद्भिः सि नारायणराब् महाशयैखादर्शदानेनोपकृतमिति तथ्यः कृतश्चतामप्यामः॥

एतद्र्न्थसंशोधनार्थमवलिनता आदर्शकोशाः.

(१) एतत्प्राच्यत्रिचासंशोधनसंस्थागतः ३२८४ तमसंख लपत्रात्मको नातिशुद्ध एकः। (२) महीशूररराजकीयसरस्वतीभाण्डागारीयः १०२५ तमसंख्या-द्वितस्तालपत्रात्मको नातिशुद्धोऽन्यः।

(३) अनन्तपुराङ्ग्लकलाशालाध्यापकैः सि. नारायणराव् महाश-यैः प्रेषितः काकलपत्रात्मको नात्यशुद्धोऽपरः॥

इत्थमेतत्कोशत्रयमवल्लम्य संशोधितेऽ।स्मन् ग्रन्थे, प्राकृतभाषा प्रचारवैरस्याद्यथामति प्राकृतग्रन्थपरिशीलनपूर्वकमस्माभिः प्रणीतायां टिप्पण्यां च मानुपशेमुपीसुलमेनानवधानेन सीसकाक्षरयोजकाद्यनव-धानेन च संभावितान् प्रमादान् क्षमन्तां, संमोदन्तां च गुणैकग्राहिणः प्राकृतभाषाविचक्षणा विपश्चिदपश्चिमास्सहृदया इति सप्रश्रयमम्यर्थये॥

ये चकुस्सूत्रजालं वुधजनमहिताः प्राकृतव्याकियार्थं ये वा तस्य प्रणिन्युर्निरुपमधिषणा वृत्तिमव्याहतार्थाम्। ये च व्याख्यां न्यबञ्चन् सकलविधिगरां यस्र वेवो ह्यास्यः सर्वेऽमी साहसं मे निरवधिकरुणानिञ्जचित्ताः क्षमन्ताम् ॥ जयतु निस्निल्वाणीमातृका देववाणी

जयतु च तदुदीता प्राकृती मञ्जवाणी। जयतु क्षतिगणस्तद्वधाकियायां प्रवीणः जयतु च बुधसंघस्तद्विमर्शे प्रवीणः॥

महीशूरनगरी इति सचिनयं विद्यापियता, श्रीमद्रिजयसंवत्सर-वृषभवैशास-ग्रुदः सहृद्यचिपश्चिद्वशंचदः वृतीया-मृगशीर्षाञ्चतो मृगुवासरः तिरु. तिरु. श्रीनिवासगोपालाचार्यः, ता १५५१९५३ महीशूरराजकीयप्राच्यविद्यासंशोधनसंस्था-प्रधानपण्डितः.

# प्राकृतमणिदीपविषयस्**च**नी

|     |                              | विषय. | ,          |                     |             |             | पुटानि   |
|-----|------------------------------|-------|------------|---------------------|-------------|-------------|----------|
|     | Preface                      | 400   |            | ,, <sub>,</sub>     |             | p 16        | 111-VIII |
|     | प्रस्तानना                   | 4010  |            | ••                  |             |             | ıx-xi    |
|     | प्रा <u>कृतसमिदीपविषयस</u> ् | वनी   |            |                     |             |             | xh-xhu   |
|     | मञुद्रसन्नोधनम्              | ****  |            | **                  |             | **          | xlv-xlvm |
| 9,  | माकृतच्याकरणवास्त्रीप        | योगिर | स्मानिषिः  | 40 0                |             | ****        | 1-0      |
| ₹.  | संभिविधिः                    | ****  |            | ** *                |             | <b>465</b>  | 6-10     |
| ą,  | अन्यहस्विकाराः               |       |            |                     |             |             | 11-19    |
| ٧,  | बिन्दुविधिः                  | 1000  |            |                     |             |             | 20-23    |
| ٧.  | <b>डिक्रम्बदस्या</b>         | **    |            |                     |             | ***         | 58-50    |
| ₹,  | सरविकाराः                    | ****  |            | <b>914</b>          |             | 4000        | 83-55    |
| ٥,  | बसंयुक्तहरूदिशाः             | 00    |            |                     |             | <b>68 1</b> | 84-68    |
|     | कानिचिद्विपावनानि            | ***   |            | 8500                |             | 1466        | 83-83    |
| ٤,  | संयुक्तादेशाः                | 6900  |            | 89                  |             | **          | Sa-Meg   |
| ٩   | संयुक्तावयवलुग्विषिः         | ••    |            | 400                 |             | 460         | 100-118  |
| þ   | <b>प्यक्षनद्विरवविधि</b>     | 99 8  |            | • •                 |             | 8008        | 118-140  |
| 11, | बागमविधि                     | 200   |            | **                  |             | **          | 171-179  |
| 17, | निपादनानि                    |       |            | ****                |             |             | 120-129  |
| Ŋ.  | विद्वप्रसम्बिधिः             | 0000  |            | 56                  |             | #0#I        | 111-180  |
| l e | पटड्रिक्के विशेषविधि         |       |            | 9000                |             | ** *        | 193      |
| ۱۹, | <b>बुवन्तसामान्यस</b> ब्दम   | करण   | मकारान्यः  | जिह्न शब            | द्मकिया     |             | 184-140  |
| ĮĘ, | 39                           |       | बाकारान्त  | पुंछिङ्गरा          | ब्दप्रक्रिय | T ,,        | 140-141  |
| 90, | 23                           |       | ह्कारान्त  | ণুতির হাব           | दप्रक्रिया  |             | 147-148  |
| 16, | 29                           |       | डकारान्त   | <del>বৃতির</del> ঘা | द्मकिया     | 8004        | 144      |
| 19, | 31                           |       | ईव्दन्तपुं | ভিত্ৰ মুক্ত         | प्रकिया     | ***         | 148      |
| ₹0, | 19                           |       | क्काराम    |                     |             |             | 148 -{46 |
| ₹1. | 33                           |       | बाकारान    |                     |             |             | 149-149  |
| ₹₹. |                              |       | इद्वन्तर   |                     |             |             | 162-183  |
| ₹₹. | *                            |       |            |                     | सब्दप्रकि   |             | 168-164  |
| ₹₹. | n                            |       | वकारान     | मीलिह               | सब्दमकि     | पा' ,       | 154-155  |
|     | P.M.D                        |       | xh         |                     |             |             | d        |
|     |                              |       |            |                     |             |             |          |

### xlıi

|             | विषय.                    |             |                     |                                          |                |
|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|----------------|
| २५          | सुबन्तसामान्यशब्दप्रकरणे | ं ऋकार      | <b>ान्तकी</b> हि    | <b>ह्वशब्दप्रक्रिया</b>                  | 150-100        |
| २६.         | 1)                       | सद्न्त      | नपुंसकरि            | रेड्ड <b>श</b> ब्द्यक्रिया               | 100-101        |
| ₹७.         | 73                       | इदुद्न      | तनपुंसकां           | <b>छेङ्ग</b> सब्द्रप्रकिया               | 902-903        |
| ₹4.         | >1                       | अस्दुन्त    | नपुंसकदि            | र <b>ङ्ग</b> दाव्डप्रक्रिया              | 303            |
| ₹९.         | सुवन्तविशेषशब्दप्रकरणे   | इलन्ते रे   | फान्च <u>पु</u> ंहि | म्बनव्दप्रक्रियाः<br>इ.स.च्या            | 308            |
| ã∘.         | 21                       | ,, <b>T</b> | कारान्तर्           | खिद्वरा <b>लन्-श</b> ब्द-                | १७५-१८२        |
|             |                          |             | प्रक्रिया           |                                          |                |
| <b>Ş1.</b>  | 33                       | 77 स्       | कारान्तर्युं        | छिङ्गात्मन्-शब्द-                        | १८६–१८५        |
|             |                          |             | प्रक्रिया           | •                                        |                |
| <b>३</b> २. | 23                       | 97 ₹        | <b>गिन्</b> पुंसक   | छिङ्ग <b>रा</b> व्युप्रकिया              | १८६            |
| ₹₹.         | " सर्वन                  | ।मगब्देपु   | पुंछिद्वेषु         | सर्वेशय्द्रप्रक्रिया                     | 90-966         |
| \$8.        | ***                      | 93          | 12                  | यच्छव्दप्रक्रिया                         | 966-190        |
| gu,         | **                       | <b>33</b>   | 27                  | त्रच्छव्दप्रक्रिया                       | १९०–१९३        |
| <b>₹</b> ₹. | 77                       | 22          | 77                  | पुतच्छच्द्रप्रक्रिया                     | 965-864        |
| ₹७.         | 23                       | 35          | 33                  | इदंशब्दप्रक्षिया                         | 394-396        |
| ₹6,         | 2)                       | 91          | 33                  | <b>अ</b> त्इशञ्द्रप्रकिया                | 996-999        |
| <b>39.</b>  | 33                       | 37          | 13                  | किंचाव्द्रप्रक्रिया                      | 999-201        |
| 80.         | 99                       | 25          | 22                  | युप्तच्छव्द-                             | २०१–२०८        |
|             |                          |             |                     | प्रक्रिया.                               | ,              |
| 81          | 93                       | 23          | 27                  | बस्मच्छच्दमकिया                          | २०८–२१२        |
| 85.         | 23                       | 99          | 23                  | द्विगव्दप्रक्रिया                        | <b>२१२-२१४</b> |
| 85.         | "                        | 27          | "                   | त्रिशब्दप्रक्रिया                        | २१५            |
| 88"         | सुबन्तविगपदाब्द्रप्रकरण  | सर्वनामश    | ब्द्यु स्री         | _                                        | द्- २१६        |
|             |                          |             |                     | प्रकिया.                                 |                |
| 84,         | "                        | 22          | 99                  | यच्छव्दप्रक्रिया                         | २१६–२२०        |
| 8€.         | 10                       | 19          | 22                  | तच्छ=द्रप्रक्रिया                        | 220-222        |
| \$9.        | 2)                       | 27          | 17                  | प्तच्छन्द्रप्रक्रिया<br>                 | 555-558        |
| 86,         | 33                       | 3"          | 17                  | इदं घटदप्रक्रिया<br>अञ्चलकारिका          | २२४-२२५<br>२२५ |
| 89.         | 93                       | 23          | 27                  | अद्श्यव्द्रप्रक्रिया<br><del>विकास</del> |                |
| do.         | 17                       | 37          | 77                  | किंगच्टप्रकिया                           | 952—35c        |

#### $\mathbf{x}$ lm

|             |                                            | <b>विषय:</b>             |             |                    | पुटानि                   |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| 44          | सुयन्तविशेषशब्दप्रस                        | त्रणे सर्वनासशब्दे       | यु वर्दुसको | छेड्रेयु धका-      | <b>२</b> २८- <b>२</b> २९ |
|             |                                            |                          | 1           | ान्तशब्दप्रक्रिया, |                          |
| 45.         | 99                                         | В                        | 11          | यच्छन्दप्रक्रिया   | २२९                      |
| 43          | 33                                         | "                        | 27          | तच्छव्दप्रक्रिया   | २३०                      |
| 48          | 17                                         | D                        | 11          | प्तप्कुब्द् —      | 330                      |
|             |                                            |                          |             | प्रकिया,           |                          |
| <b>44</b> , | 19                                         | 99                       | 7)          | इदशब्दप्रक्रिया    | २३१                      |
| 45          | 37                                         | 37                       | 32          | किंशच्दप्रक्रिया   | 231-232                  |
| da.         | स्रीप्रत्ययविधिः                           | 100                      |             | 1005               | २६२२६७                   |
| 46.         | अस्ययानि                                   |                          |             |                    | <b>258585</b>            |
| 48          | <b>मबार्तिकप्रा</b> कृतस् <b>त्रप</b>      | ड:                       | ****        | ****               | २४३-२६५                  |
| Ęo          | गणपाठ                                      | •                        |             | 6600               | २६६२९२                   |
| Ę₹.         | प्राकृतसूत्राणासकाराहि                     | वर्णक्रमेण स्चनी         |             | 8444               | ₹ <b>₹</b> ₹••           |
| ₹₹.         | वार्तिकानामकारादिव                         | र्णक्रमेण सूचनी          |             |                    | ३०१-३०२                  |
| €3          | गणस्वाणामकाराहिक                           |                          |             | 446g               | 808                      |
| 18          | गणनाञ्चासकाराहिवर्ण                        | क्रमेण सूचनी             |             |                    | ₹e¥                      |
| <b>{</b> 4  | प्राकृतमणिडीपोदाहृत<br>संस्कृतच्छायोहेपस   |                          | रादिवर्णक   | मानुरोधिनी         | <b>३०५</b> −६२५          |
| 55          | प्राकृतसुबन्तराद्यानां                     | छिद्रश्रये सप्तनिभ       | किए च र     | पाणि               | ३२०-३४८                  |
| ţu          | दिन्यण्युपासप्राकृतपद्<br>वर्णकमानुरोधिनीः | ार्ग ससंस्कृतच<br>पुचनी, | ग्रायोल्डेस | ा अकारादि-         | \$\$4-5£\$               |
| 86          | प्राकृताब्ययपटानां अ                       |                          | तेषिनी स्   | चनी ,              | <b>111-11</b>            |

# अशुद्धसंशोधनम्

| पुटे पद्दी अशुद्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| xiu २६ देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श्चर्म             |
| XIX २६ सम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | देशी               |
| - 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सन                 |
| 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ख्यातृ :           |
| And died                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | चामन               |
| A Contract of the Contract of | जम्म               |
| 43[0]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>न्द्राणां</b>   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | म्बुह्म            |
| क्ष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वानन्दी            |
| र पश्चरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रबद्शश           |
| ्रा पुरस्का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ह्यो व्हः          |
| xl १ रत्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | का रहा<br>रत       |
| प्रो २ स्मिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| ७ २४ वाउँपडा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्मिन्             |
| ९ २१ व्यापी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | चाउँण्हा           |
| १ २४ शब्दलस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del>ब्</del> थापो |
| <sup>रह</sup> २ मांसं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शब्दस्य            |
| १५ २१ जारहेशाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मासं               |
| १८ १९ हरण च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कारादेश-           |
| २८ २५ विकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हरणं च             |
| २८ २९ छिखि रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | बकार               |
| ११ ७ वत्वस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | िस्तितो            |
| <sup>हेर</sup> ९ परकीयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दत्तस्य            |
| 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>परकीयः</b>      |
| श्चिमा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>युवको</b>       |
| 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ब्</b> लुदा     |
| 4122£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वाडउर्दे           |
| . ।ववाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विघाना             |
| र २४ इनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इति                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                  |

| पुटे       | पञ्जी | अशुक्ल                                         | ,<br>शुद्धम्                                                                                                                                                                 |
|------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$9        | 58    | उषितस् । एवसेव<br>चन्द्रि-                     | 'प्यस्पोः फः ' इत्येतद्वाधः<br>कस्य 'क्षोर्कुक्खोः' इत्यादिन<br>विहितस्य सकारत्वक एव<br>प्रवृत्या शिष्टस्य पकारस्य<br>द्वित्वे च परोप्परमित्येव<br>साध्विति प्रतिभाति । क्षत |
| ***        |       | A- 3-                                          | एव चिन्द्र-                                                                                                                                                                  |
| 84         | ₹     | विद्व चेद्व                                    | विण्डू वेण्डू                                                                                                                                                                |
| 48         | 80    | सिङ्गारू<br><del>१</del>                       | मि <b>द्वा</b> रो                                                                                                                                                            |
| 40         | 88    | त्रिचिक<br>अर्ण                                | त्रिविक<br>                                                                                                                                                                  |
| H          | 12    |                                                | <b>र</b> णं                                                                                                                                                                  |
| 49         | 18    | इसी                                            | <b>उसी</b>                                                                                                                                                                   |
| 43         | 94    | क्ततोऽत् (प्रास्<br>१-२-७४).                   | (स्राज्यसिदं)                                                                                                                                                                |
| ŧŧ         | 14    |                                                | इति सूत्राभ्यामित्वोत्वे बोध्ये                                                                                                                                              |
| \$7        | 23    | नेन चविदा                                      | नेन किलियो चविष्ठा                                                                                                                                                           |
| Ęg         | 25    | पबहो                                           | पक्षोहो                                                                                                                                                                      |
| <b>§</b> 3 | २२    | <b>माव</b> जंत                                 | मामोजं                                                                                                                                                                       |
| <b>4</b>   | 3.8   | चकेटा                                          | चपेटा                                                                                                                                                                        |
| <b>६</b> २ | \$8   | ' इत्यादीति ' इति प्रतीक-<br>तद्वयाख्याप्रन्यो | ६३ पुटे टिप्पण्यादी पाठवी                                                                                                                                                    |
| 44         | 6     | १ 'दइचो ' इति प्रतीकत-<br>द्वपाल्याग्रन्थौ.    | ६२ पुटे टिप्पण्यन्ते पाठधी                                                                                                                                                   |
| ĘĘ         | Ę     | ऐष्कं                                          | एषुकं                                                                                                                                                                        |
| ७२         | 914   | केरनी                                          | केरजो                                                                                                                                                                        |
| 98         | ų     | दसङ्                                           | <b>दस</b> इ                                                                                                                                                                  |
| 98         | Ę     | गद्भ                                           | गर्दम                                                                                                                                                                        |
| 98         | २१    | क्रमणं ,                                       | कदर्ण                                                                                                                                                                        |
| ७५         | २०    | <b>इ</b> त्यत्या                               | इत्यत्रत्या                                                                                                                                                                  |

### xlviii

| पुटे | पृक्की | अशुद्धम्         | शुद्धम्               |
|------|--------|------------------|-----------------------|
| 908  | २०     | वन्धिबो          | वन्धिनो               |
| 308  | 93     | णो इत्यादेशे अना | णा इत्यादेशे परतः अना |
| 909  | 16     | राइणी इति        | राह्णा इति            |
| 308  | ₹•     | वैंक             | वैक                   |
| 8,8  | २०     | अप्पा            | भप्यो                 |
| 196  | 53     | श्रघणा           | भवणा                  |
| 200  | 22     | इसि              | इवि                   |
| २०२  | 3.8    | तुम्हे           | तुर्यहे               |
| २०६  | 80     | इस्यावि          | इत्यादि               |
| २०६  | 33     | तत्रस्य          | राज्ञरूप              |
| 309  | २६     | <b>चाह्य</b>     | बङ्गा                 |
| 990  | 6      | वियान            | विधान                 |
| २२१  | ş      | तेहिं            | <b>बीहिं</b>          |
| २३३  | 88     | पवर्वते          | प्रवर्वते             |
| 734  | 19     | <b>उप</b>        | <b>रुव</b>            |
| २३६  | 33     | खु। इसे          | खु इरो                |
| 588  | ų      | त्यच्यद्व        | स्रज्यबद्             |
| 586  |        | ज्यो <b>र्ष</b>  | क्योर्द               |
| 200  | 15     | 30               | 44                    |
| इ१२  | 6      | चैत्यः           | चैत्यः                |
| 212  | 79     | जन्हुः           | जहुः                  |
| इ२०  | 38     | मस्यं            | मर्स्यः               |

#### ॥ श्रीः ॥

॥ श्रीमते ह्यप्रीवाय नमः॥

#### श्रीमदप्ययदीक्षितप्रणीतः

# पा कृत म णि दीपः

पाणित्रहे पाण्ड्यकुमारिकायाः पायात्समीकं परमेश्वरेण । अन्योन्यलामाच्छिषयोर्विचित्रं यस्मिन् जयोऽभृदुमयोस्समानः॥ १॥

मधान्तकिलोन्मेपमनखनकृतव्यथम् । अनाविलमिदं चश्चः साहित्यं ब्रह्म पश्यताम् ॥ २ ॥ सूक्ष्मार्थं प्राहित्यं मन्दानिप नाटकं मृदृपायः । तस्यापि जीवितमिदं प्राकृतमप्राकृतेन यन्मिश्रम् ॥ ३ ॥

ये त्रिविक्रमदेवेन हेमचन्द्रेण चेरिताः ।
छक्ष्मीधरेण च प्रन्था भोजेन च महीक्षिता ॥ ४ ॥
ये पुष्पवननाथेन ये वा वाररुचा थपि ।
वार्तिकार्णवसाण्याद्या अप्ययञ्चकृताश्च ये ॥ ५ ॥
ते विस्तृतत्वात्यायेण संक्षेपरुचिमिजेनैः ।
अगृहीता विल्म्यन्ते संध्यार्किकरणा इव ॥ ६ ॥
अतः प्राकृतदाव्यातामन्ये तमसि मज्जताम् ।

प्राकृतरूपमञ्जेषं पञ्चत मणिदीपिकां करे धृन्वा । स्वस्पेति को विचारो जठरे खलु माति जगदिदं विष्णोः ॥ ८॥

प्रकाशनाय क्रियते संक्षिता मणिदीपिका ॥ ७॥

हष्टाऽपि रञ्जयेदेषो दोपश्चानां मनांसि मे । सक्तिवादनग्राह्यसर्वभावा सरस्वती ॥९॥ महाहदानां तोयस्य महतामाशयस्य च । कालुष्यं कारणापेक्षं प्रसादस्तु स्वमावतः ॥१०॥ अनुप्रहाह्याह्यणपुङ्गवानामवाप्तविद्यश्चिनवोम्मभूपः । ¹करोत्यसुं प्राकृतरत्नदीपं मन्दानिङस्पन्दनिमैवैचोमिः॥११॥

## सिद्धिर्लोकाच ॥ १-१-१॥

² प्राकृतशब्दानां मध्ये पते प्रयोज्या पते न प्रयोज्या इति व्यवस्थायाः सिद्धिः निश्चयो न केवळं वस्यमाणस्त्रेश्य एव, किंतु काव्यक्कलोकव्यवहारादिष स्यात्। तेनात्र शास्त्रे स्त्राननुशिष्ठोऽषि काव्यामियुक्तव्यवहारस्थो हस्व एक् साधुरिति सिद्धम् ॥ तेन—नीडं नेंब्डं—दैवादित्वात्
इस्य द्वित्वे 'त्वेदितः' (प्रा.स. १-२-४१) इत्येत्वम् । 'संयोगे' (प्रा.स. १-२-४०) इति हस्वः । पुस्तकं पोत्यवं 'स्तौ ' (प्रा.स. १-२-६६) इत्योत्वम् । 'स्तः' (प्रा.स. १-४-४०) इति धत्वम् । हस्वः प्राग्वत् । 'प्रायो छुक्'
(प्रा.स. १-३-८) इत्यादिना कळोपः । व्यवहाराभावानु कृष्टिषृष्टिविद्वहाक्यवाचस्पतिविष्टरश्रवःश्रचेतःश्रोकादीनां क्विवादिश्रत्ययान्तानां अग्निचित्सोमसुत्रश्रवृतीनां निहतसमासानां 'सुग्छु ' 'सुम्छु ' इत्यादीनां च न
प्रयोगार्हत्यं तत्सिद्धम् ॥

### प्राकृतमणिदीपटिप्पणी दीवित्यभिख्या

यहुपज्ञमेव सक्कं बार्मयिन्धे समस्तविबुधेडयम् । परमं महस्तदाञ्चं जयतु श्रीमद्याननामिक्यम् ॥ श्रीमन्तौ पदपग्रौ मूर्झा संनम्य देशिकेन्द्राणाम्। प्राष्ट्रतमणिदीपकृते दीधितिनाङ्गीं करोमि छघुटीकाम्॥

<sup>1</sup> करोतिति ॥ अन्नत्यतत्त्रस्थकरणान्तपरिदृश्यमानप्रशस्तिपद्क्तिपरिशीछनेनात्र करोतिरन्तर्भावितण्यर्थक इति माति ॥

2प्राक्ततशब्दानामिति॥ प्राकृते ऋळवर्णयो. प्राय ऐकारीकारयो. शकारपकारयोः असंयुक्तक्रमकारयोः द्विवचनसंज्ञकप्रत्ययानां चाप्रयोगो लोकसिद्धो चक्ष्यमाणस्त्र- प्राञ्चस्तु—ऋकारत्ककारयोरैदौतोः शपयोः द्विवचनचतुर्थ्यादी-नामप्रयोगो लोकव्यवहारगम्य इत्याहुः। तिश्चन्त्यम्—'ऋतोऽत्' (प्रा. सू. १-२-७४) 'क्लूप्त इलिः'(प्रा. सू. १-२-९३) 'ऐच एक्' (प्रा. सू. १-२-१०२) 'शोस्सल्' (प्रा. सू. १-३-८७) 'द्विवचनस्य यहुवचनम् ' (प्रा. सू. २-३-३४) 'देखो कम्' (प्रा स् २-३-३५) इत्यादिस्वृत्रैरेवावगम्य-मानत्वात्॥

विशेषक्षापकिसद्धिति वृत्तिकारित्रिविक्रमदेवेनोक्तम् । तथा कश्मीधरिवदुपा चिन्दि-कायामपि—प्राकृते क्वनित्कविद्धिक्षवैपरीत्यं, इळन्तपदामावः, धातुम्य सात्मनेपद-परस्मैपदिवियमामावः, शवादिविकरणप्रत्यसामावः, वधशब्दोत्तरचतुर्ध्येकवचनताद्ध्यं-चतुर्ध्येकवचनव्यतिरिक्तचतुर्यीविसक्त्यमावः, क्वनित्तसप्तमीद्विर्तायाविभक्त्योक्षा प्रयोग इत्यदि सीत्रिक्तिद्वादवसीयत इत्युक्तम् ॥

अत्र चायं सीत्रछिह्रोपपादनक्रमसंग्रहः---

'ऋतोऽत्' (प्रा स् १-२-७४) इत्याहिस्प्रैरनेकेपामादेशानां विधानात् ' नल्ल इलिः ' (प्रा. सू. १-र-९३) इस्यनेन खकारस्याप्यादेशविधानात अस्कारस्का-रयोः, 'अइ ऐ ' (प्रा. स्. २-१-७४) इत्यनेन क्यचित्रैकारविधानेऽपि ' ऐच एक् ' (प्रा. सू.१-१-१०२) इति सूत्रेण सामान्यत एड्बिथानादैकारीकारयो., 'श्रोस्सक्' (प्रा- स्. १-१-८७) इस्रनेन सकारादेशविधानात् शकारपकारयोः, 'शुरुके हः' (प्रा-स्. १-४-३) ' क्षेत्रीक्षके झुर्वा ' (पा. सू. १-४-१८) हति स्त्राभ्यां डाकान्यगकारमाकान्तच-कारविधानात् असंयुक्तहणकारयोः, 'हिवचनस्य बहुवचनस्' (ग्रा. स्. २-३-३४) इत्य-नेन द्विवचनस्थाने बहुवचननिधानाद्द्विवचनस्य, 'क्षीबे गुणगाः' (प्रा. सू. १-१-५२) इत्यादिना क्षीबत्वविधानात् नित्यशुंचिङ्गाना गुणादिसन्दाना, 'अन्त्यह्छोऽश्रदुदि ' (पा. स् १-१-२५) इत्यादिमिर्लोपागमादिविधानाद्यकन्तानां, ' स्टस्तिप्ताविजेच् ' (प्रा. स् २-४-१) इत्यादिना सामान्यतस्तिवादीनामिजादिविधानादात्मनेपद्दपरस्मैपद-नियमस्य, 'न रापास्' (प्रा. सू.) इस्यनेन निपेधाद्विकरणप्रस्ययानां, 'वधाहुाहु च' (प्रा. सू २-३-३७) 'वादथ्यें डेस्तु' (प्रा. सू. २-३-३६) इति सूत्राभ्यां तत्र चतुर्ध्योकयचनविधानेऽपि सन्यत्र 'हेसो हम्' (प्रा २-३-३५) इति चतुर्ध्याः पष्टी-विधानाशतुर्ध्याः, 'हिपोऽस्' (प्रा सू २-३-४१) 'कविदसादः' (प्रा. सू. २-३-३८) इति स्त्राभ्यां विबुद्धयोते स्तरति माधवं वन्दे इत्यत्र द्वितीयापष्ट्योः विज्ञु-जोशं माहवस्स इति प्रयोगार्यं विधानात्तत्र यथाकमं सप्तमीद्वितीयाविभक्तयोक्षादर्शन-मिति॥

### ¹ अनुक्तमन्यश्रब्दानुशासनवत् ॥ १-१-२ ॥ स्पष्टम् । तेन अचः स्वराः, इत् व्यञ्जनमित्यादि सिद्धम् ॥

### <sup>2</sup>सुप्स्वादिरन्त्यहला ॥ १-१-३॥

स्वादिविभक्तिपु <sup>9</sup>आदिर्वणों वचनं <sup>4</sup> वा अनिताऽप्यन्त्यव्यञ्जनेन सह गृह्यमाणो मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् । तेन सुस् इति प्रथमा, अस्

1 अनुक्तमित्यादि॥ ननु-अन्नानुक्तस्य व्याकरणान्तरोक्तस्याम्यनुकाने एणमित्यादौ 'क्रतोऽत् ' (न्ना सू. १-२-७४) इत्यनेनान्न शास्त्र ऋकारस्याकारिवधानात् पाणिनीय-व्याकरणे ऋकारस्यानिकाकारस्य 'उरण्रपरः' (पा. सू. १-१-५५) इत्यनेन रेफपरावयवकत्वेन विधानात्त्रया प्रवृत्तौ वर्णमिति स्यात्, इत्यते त्वन्न तणमिति चेत् परिहृतमेतत् चिन्नकायां—अन्नत्यस्य ससद्वास्य 'बहुकं' (प्रा. सू. १-१-१७) इति सून्नस्याशास्त्रपरिसमाप्यनुवर्वनात् प्रयोगानुरोधेन युक्तान्येव शास्त्रान्तरीयस्याव-कावा इति । प्रयमन्यन्नास्युद्धस्य ॥

2 एतत्सूत्रात्प्र्वं 'संज्ञा प्रत्याहारमयी वा' (प्रा. सू १-१-३) इति स्त्रं निविक्रमतृत्ती चिन्द्रकायां चोपळम्यते। तस्य चेयं वृत्तिरिष द्वयते—" इह प्राकृत-व्याकरणे संज्ञा प्रत्याहारस्वरूपा व्यवद्वियते, वाप्रहणाद्वश्यमाणा च। पुनः प्रत्याहार-प्रहणं सूयोव्यवहारस्य दर्शनार्थम्। यथा—स्वरोऽच्, एको एड्, ऐकी ऐच्, व्यक्षनं हुळ्, स्वादिस्सुप्, स्यादिस्तिङ्, इत्यादि '' इति॥

8 आदिषेणं इति ॥ स्त्रे आदिपदेन अविशेपादणों वचनं वा स्त्रकृद्न्यवहाराद गृद्धत इत्याद्ययः । तेन सुस् इति प्रथमाविमक्तियोधकप्रत्याहारे वचनं, अस् इति द्वितीयाविमक्तिदोधकप्रत्याहारे वणः, इत्यादि वोध्यम् । यद्यपि पष्टी-विमक्तिवोधकप्रत्याहारे दस् इत्यत्र आदिद्दीं न वर्णः, नापि वचनरूपः, तथाऽपि-स्वरविशिष्टन्यक्षनस्य वर्णत्वासिप्रायेणेदं स्यात् । अथवा वचनिमत्युपलक्षकं वचना-वयववर्णसंवातस्यापीत्याद्ययः स्यात् ॥

4 अत्र शाक्षे अनुक्तशाक्षान्तरीयप्रक्रियादरणस्य ' अनुक्तमन्य—'(प्रा. सू. १-१-२) इत्यादिसूत्रेण वोधनात् 'न विभक्तौ ' (पा. सू. १-३-४)-इत्यादिपाणिनीयसूत्रेण विभक्त्य-- न्यवृत्तिसकाराटीनामित्संज्ञाभावात् पाणिनीये अन्येत्संज्ञकस्य प्रत्याहारोपयोगित्वेऽप्यत्र शाक्षे न तद्येक्षणमित्याञ्चयेन अनिवाऽप्यन्त्यव्यक्षनेनेत्यत्रोक्तमित्यनुसंधेयम् ॥

4

इति द्वितीया, टास् इति तृतीया, डेस् इति चतुर्थी, ङसिस् इति पञ्चमी, अत्र पप्टथेकवचनं वेति संदेहनिरासाय ङस् इत्यनुका ङसिस् इत्युक्तम्, ङम् इति पष्टी, ङिप् इति सप्तमी ॥

<sup>1</sup> हो इस्वः ॥ १-१-४ ॥

हस्वस्य ह इति संज्ञा। एवं--

\* दि दीर्घः ॥ १-१-५ ॥

<sup>2</sup> श्वसाः ग्रः ॥ १-१-६ ॥

\* सः समासः ॥ १-१-७ ॥

<sup>8</sup> आदिः खुः ॥ १-१-८॥

#### पतानि स्त्राणि स्पष्टानि ॥

<sup>1</sup> महो हस्य इत्यादि ॥ अत्र शाखे हस्यो ह इति, दीघों दि इति, समासः स इति सद्वेतितो त्रेय इति 'हो इस्य.' 'हे दीघें.' 'सस्समासः ' इति स्वत्रत्रयस्याधेः । एतत्सेज्ञाफकं तु 'दिही मियस्से '(प्रा स् १-१-१८) इत्यादिस्त्रेषु दिही इति पदेव दीर्घहस्यो स इत्यनेन समास इति वायों वृष्यते । तत्तक्षोकस्त्रस्य 'समासे दीर्घहस्यावन्योग्यं भवतः, इस्यस्य धीघेः दीर्घस्य इस्त्रक्ष भवति ' इत्यर्धसंपत्त्या वेणुवणं इत्यादिसमासस्यके पूर्वपदान्त्यस्य हीर्घकारस्य दीघें, णईसोक्त इत्यादिसमासस्यके पूर्वपदान्त्यस्य दीर्घकारस्य दीर्घकारस्य दीर्घकारस्य दीर्घकारस्य दीर्घकारस्य दीर्घकारस्य दीर्घकारस्य द्वर्यवे ॥

² शपसाः शुरिति ॥ शकारपकारसकाराः शुरिति संनेतिता इति 'शपसाः शुः ' इति स्त्रसार्यः । तेन 'श्रोस्सङ् ' (प्रा सू १-१-८७) इत्यादिविधिस्त्रेषु शोः शकारपकारसकाराणां 'प्रायो छिति न विकल्पः ' (प्रा. सु १-१-१४) इति स्त्रवलाव सङ् नित्यं सकारो भवतीत्वर्थसपत्या थशः वेषः इत्यदौ बसो वेसो इत्याविरूपसिद्धि-भैवति ॥

<sup>3</sup> आदिः खुरित्यादि ॥ जादिः खुरिति, संयुक्त स्तुरिति संकेतित इति 'जादिः खुः' 'संयुक्तः स्तुः' इति स्त्रद्वयस्यार्थ । तेन 'शोर्डुक् लोः स्तम्वसमस्तिनस्पृद-परस्परस्मशानदमशुणि' (पा. स् १.१.७५) इत्यादिविधिसृत्रेषु स्तोरित्यनुकृत्या स

1 गो गणपरः ॥ १-१-९॥ गद्माब्दो गणवाचकादिशब्दस्थाने प्रयुज्यते॥ 2 द्वितीयः फ्रः॥ १-१-१०॥

स्पष्टम् ॥

संयुक्तः स्तुः ॥ १-१-११॥

स्तुः संयुक्तस्य संशा स्यात् ॥ <sup>8</sup> तु विकल्पे ॥ १-१-१२ ॥

स्पष्टम् ॥

इति संज्ञाप्रकरणस्.

स्तम्बादिषु स्तोः—संयुक्तसंबन्धिनः स्तोः बादिवर्णस्य स्तम्बतीसर्थसंपत्त्वा स्तम्बादिशब्दे 'सः' इति संयुक्तसंबन्धिन बादिवर्णस्य सकारस्य कोपे तैवो इति रूपसिद्धिभैवति ॥

1 गो गणपर इति ॥ गशब्दो गणरूपार्थपरो ब्रष्टन्य इति ' गो गणपरः ' इति सूत्रसार्थः । तेन ' क्कीने गुणगाः' (प्रा.सू. १ १ ५२) इति सूत्रे गुणगा इत्यस्य गुणादिगण. पिठता इत्यर्थसंपत्या तेषां क्कीनस्यवोधनेन गुणं देवं मण्डलग्गं इत्यादिरूपसिद्धिः फलम् ॥
2 द्वितीय इति ॥ ' द्वितीयः फुः ' इति सूत्रस्य द्वितीयः फुसंज्ञित इत्यर्थात्

'सप्तपर्णे फोः' (प्रा स्. १.१.१३) इति विधिस्त्रगतफुपदस्य द्वितीयार्थकतया सप्तपर्णशब्दे द्वितीयाकारस्थकारो भवतीति स्त्रार्थसंपत्त्वा सप्तपर्णशब्दे द्विनीयाकारस्थेत्वे

छत्तिवण्णो इत्यादिरूपं सिष्यति ॥

3 तु विकल्प इत्यादि॥ विकल्पेऽयें तुशब्दः संकेतित इति 'तु विकल्पे' (प्रा.सू १-१-१५) इति स्त्रस्य, तथा शिति परे पूर्वस्य दीघों भवतीति 'शिति दीघंः' इति स्त्रस्य चार्यात् 'शिश्चल्ल्ष्ट् नपुनिर तु ' (प्रा.सू १.१.२८) इत्यादिविधिसूत्रेषु तुशब्दस्य वेत्यर्थकतया नपुनर्शब्दे वन्त्यहरू. शानुवन्धो इकारल्ल्क्षो चा भवत इत्यर्थसंपत्या नपुनर्शब्दस्य णवणर् इत्यवस्थायामन्त्यस्य हलो रेपस्यानेन इकारादेशेऽस्य शिचात् 'शिति दीघं.' (प्रा. सू. १-१-१५) इति प्रदर्शितसूत्रबल्लात् पूर्वाकारस्य दीघें णवणाइ इति, श्यादेशस्यास्य वैकल्पिकतया एतदमावपक्षे ल्लिक तस्यापि शिचात् स्थान्यपेक्षया पूर्वस्य दीघें णवणा इति, श्लिकोऽप्यस्य वैकल्पिकतया रेफस्य विसर्गोत्वादौ णवणो इति च स्पितिस्रीमैवति ॥

इति सञ्चापकरणम्

### अथ परिभाषाप्रकरणम्

¹ प्रायो लिति न निकल्पः ॥ १-१-१३॥ ² छ इत्यस्य तस्मिन् कार्ये प्रायो न निकल्पः॥ श्रिति दीर्घः॥ १-१-१४॥

स्पष्टम् ॥

<sup>3</sup> साजुनासिकोचारं क्ति ॥ १-१-१५ ॥

स्पप्रम् ॥

वहुलस् ॥ १-१-१६॥

अधिकारोऽयमा शास्त्रसमाप्तेः। तेन-

<sup>4</sup>कवित्प्रवृत्तिः कविद्मपृत्तिः कविद्विभाषा कविद्न्यदेव।

तम यथास्थानं वयमेव दर्शियण्यामः॥

दिही मिथः से ॥ १-१-१७॥

समासे ब्रस्वस्य दीर्घः दीर्घस्य हस्वस्र स्यात् । वेणुवनं-

#### अथ परिभाषाप्रकरणम्

1 प्राय इत्यादि ॥ छकारेत्संज्ञकविधेयविषये विकल्पो नासीति 'प्रायो छिति न विकल्पः ' इति स्त्रार्थात् 'शोस्सक् ' (प्रा. सू १-१-८७) इत्यादौ सक्शाटदेन निर्स्य सकार इति बोधनेन यशो वेष इत्यादौ शकारपकारयोनिंसं सकारे जसो वेसी इत्यादिरूपसिद्धिर्भवति ॥

ह ' छ् इत् यस्य तस्मिन् कार्ये ' इति शुद्धपाठेनात्र मान्यस् ॥

- <sup>3</sup> साजुनासिकेत्यादि ॥ दकारेत्कं कार्यमजुनासिकोधारणप्रयोजकं भवतीति 'साजुनासिकोद्यारं डिच ' इति सूत्रस्रार्थः । तेन 'कामुक्यमुनाचामुण्डातिमुक्तके मो द्खुक् ' (प्रा. स्. १-१-१) इत्यत्र विधीयमानस्य भवर्णकुको डिच्चेन छुक्ति सति शिष्टस्य उकारस्यस्यस्य अनेन अनुनासिकत्वे कामुकादिशन्त्रानां काउँमो अर्डणा जाउँण्डा अणिउँतमं इति स्पाणि सिम्बन्ति ॥
- ं कचित्प्रवृत्तिरित्यादि ॥ 'विघेर्विधानं बहुधा समीदय चतुर्विधं बाहुङकं वदन्ति ' इत्येतदुत्तरार्थं बोध्यम् ॥

¹ वेणूवणं, वेणुवणम्। दीर्घस्य हस्तः—नदीस्रोतः—णइसोत्तं, णईसो-त्तम् । विस्तरभयादग्रे स्फुटत्वाच प्रक्रिया नोच्यते ॥ इति परिमाषाप्रकरणम्

### अथ संविप्रकरणम्.

### सन्धिस्त्वपदे ॥ १-१-१८॥

गुणसवर्णदीर्घादिसिन्धिर्विकल्पेन स्थात् । सोऽप्येकपदमध्ये नैव स्थात् । वधूपगृदः—बहूवगृदो वहूउवगृदो । कवीश्वरः—कईसरो कद्दसरो । एकपदे तु-मुणइजाइ-क्षायते ॥

<sup>2</sup> करिष्यतेवी ॥ १-१-१९ ॥

काही, काहिइ॥

Ł

न यण् ॥ १-१-२०॥

'इको यणिच' (पा. स्.६-१-७७) इति विहितो <sup>९</sup>यण्सन्धिर्न स्यात्। दृष्यत्र—दृहि ऍत्थ । मध्वत्र—महु ऍत्थ ॥

एकः ॥ १-१-२१ ॥

सन्धिन । देव्या आसनं - देवीए आसणम् । वत्सोऽमिनन्दितः-

<sup>1</sup> वेणूवणमिति ॥ बहुकाधिकारादत्र विभाषा दीर्घहस्ताविति भावः ॥ इति परिभाषात्रकरणम्

#### अथ संघित्रकरणम्

<sup>2</sup> करिष्यतेर्वेति ॥ इदं स्त्रं त्रिविकमवृत्तौ चिन्द्रकायां च न दृश्यते । प्रतसाध्यं किरिष्यतीत्यस्य काही काहिङ् इति एकपवमध्येऽपि सन्धेर्वेकिष्पकत्वं तु बहुकाधिकाराज्ञव-तीति त्रिविकमवृत्तौ साधितम् । चिन्द्रकायां तु न दृश्यते ॥

<sup>8</sup> यणिति ॥ यणित्यनेन यवरळानां प्रहणेऽपि प्राकृतेऽस्मिन् ऋकाल्कारयोरप्रयो-गात् यकारवकाररूप एवात्र यण्सिन्धनिंपिष्यत इति तटसिप्रायेणैवात्र दिह ऍत्य महु ऍत्य इति इकारोकारघटितळक्ष्यद्वयं प्रदर्शितिमिति बोष्यस् । दिध मधु इत्यत्र समयधमास् (प्रा. स्. १-३-२०) इति धकारस्य इकारे दिह महु इति मवति ॥ वच्छो अहिणंदिओ । अहो आसर्ये—अहो अचेरं इत्यादि <sup>1</sup> संस्कृत-वदेव ॥

#### शेषेऽच्यचः ॥ १-१-२२॥

(वा) 'चक्रवाक्यातवाहनयोः सन्धिवीच्यः ॥

चक्काओ। साळाहणो॥

(वा) सुपुरुषकुम्मकारद्वितीया(दी)नां वा वचनम् ॥

<sup>1</sup> संस्कृतववेत्रेति ॥ संस्कृते 'कोत् ' (पा. सृ. १-१-१५). इति पाणिनीयस्त्रेण कोदन्तनिपावस्य प्रगृद्धसंज्ञायां 'हुत्प्रगृद्धा किस तितं ' (पा स्- १-१-१२५) इति पाणिनीयस्त्रेण प्रकृतिभावविधानात्तद्वत्रापि संस्थभाव इति भावः॥

² णखणित्यादि॥ पुनर् चिन्हं इत्यत्र 'प्रायो छुक्काचजतटपयबास् ' (प्रा. स् १-१-८) इति सूत्रेण पकारचकारयोर्ङोप इति साधः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तद्पद् इति ॥ 'सन्धिस्खपदे ' (प्रा. सृ १-१-१८) इति सूत्रेणैनेसर्यः ॥

<sup>4</sup> सक्तवाकेत्यादि ॥ चिन्द्रकायामिदं वार्तिकद्वयं न दृश्यते । त्रितिक्रमवृत्ती तु चहुळाधिकारात्तिभ्यवीत्यित्रिप्रायेण 'क्रचित्सन्धिरेव, भाळवाहनः—साळाहणो, चक्रवाक —चनकामो दृश्युदाहृतम् । चिन्द्रकायामि चहुळाधिकाराद्वार्तिकद्वयामि-मतस्पाणि खाधितानि दृश्यन्ते । तथा तत्रैव 'प्रायो छुक् ' (प्रा सृ १-३-४) दृत्यत्र प्रायप्रहणाद्वकारळोपाभावपसे माळवाहणो चक्कवाको इति रूपद्वयमित्युक्तम् । साळाहणो इत्यस्य संस्कृते भाववाहनशब्द शाळावाहनशब्दो वा प्रकृति, न तु छोकप्रसिद्धः शाळिवाहनशब्द इत्युक्तम् शातवाहनशब्दस्य प्रकृतित्वे 'टोहटप्रदीप-भातवाहनातस्याम् ' (प्रा सू. १-३-४१) इति तकारस्य छत्वम्, भाळावाहनशब्दस्य प्रकृतित्वे तु 'ज्यापोस्सज्ञाच्छन्दश्चोर्वहुळम् ं (पा सू ६-३-६३) इति पाणिनीयस्त्रेणापो हस्व इति बोध्यम् ॥

1 सुरुरिसो—स्रिसो । कुम्मवारो—कुम्मारो । विईंबो—बीबो॥

#### तिन्धः ॥ १-१-२३ ॥

तिङ्सम्बन्ध्य²चः अचि न सन्धिः । भवतीह—ध्होइ इह । पिबोदकं—पिज ⁴उअअम् ।

#### लोपः ॥ १-१-२४॥

अचोऽचि वहुळं छोपस्स्यात् । निक्श्वासोच्छ्वासौ—णीसासूसासा । त्रिद्दोक्षः—⁵तियसेसो ॥

इति संधिप्रकरणम्

इति सधिप्रकरणम्

¹ सुडिरि सो इत्यादि ॥ सुपुरुष इत्येवदिकृतिभूते सुडिर हिस्पन्न ' प्रायो छुक् ' (प्रा. स्. १-३-८) इत्यनेन पछोपे 'रोभुँकुटीपुरुषयोरित् ' (प्रा. स्. १-२-६०) इति सूत्रेण रेफाल्परस्योकारस्येत्वं, कुम्भकारिवकृतौ कुम्भवारो ईत्यन्न 'प्रायो छुक् ' (प्रा. सू. १.३-८) इत्यादिना कछोप इति बोध्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अच इत्यादि ॥ अध्यवः इति पूर्वसूत्रादनुवर्तत इत्याशयः ॥

<sup>8</sup> होइ इत्यादि ॥ भूषातोर्कंदि तिपि 'प्रायी कुक्' (प्रा. सू. १-३-८) इत्यादिना तकोपे 'होहुवहवा भुवेस्तु' (प्रा. सू. १-१-१) इत्यनेन षातोः हो इत्यादेशे 'न शपास्' इति विकरणामावे होइ इति रूपम्। पिवतेस्तु 'पष्टघोष्टब्रुपिजाः पिनेः' (प्रा. सू. १-१-१६) इति पिजावेशः ॥

<sup>4</sup> उसमं इति ॥ उसमं इत्यत्र 'छोपः' (प्रा. स्. १-१-२४) इति वस्यमाण-स्त्रेण यद्यप्यची छोपः प्राप्तः, तयाऽप्यस्य छोपस्य सन्धिकार्यस्वात् 'सन्धिस्त्व-पदे' (प्रा. स्. १-१-१८) इत्यनेन सन्धिकार्यस्य एकपदे निपेधान्न प्रवर्तत इति बोध्यस् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> तिअसेसो इति ॥ तिमसेसो इत्यपपाठः । तिमसीसो इत्येवोदाहरणं न्याय्यम् । अन्ययाऽत्राचो छोपस्यैवादर्शनादेवत्स्त्रानुदाहरणत्वापाताद । वयैव क. खु.—कोशयोः पाठ उपलम्यते च ॥

# ¹ अथान्त्यहृत्विकारप्रकरणम्.

### अन्त्यहलोऽश्रदुदी <sup>2</sup> ॥ १-१-२५ ॥

³ शब्दानामन्त्यहलो लोपः स्यात् । यशः—¹जसो । तमः—तमो । इत्यादि । अश्रदुदीति किम् ! श्रदा—सद्धा । उद्गतः—उगामो ।

# निर्देरि वा ॥ १-१-२६ ॥

निर् हुर् अनयोरन्त्यलोपो वा स्थात् । लोपामावे लवरामधश्च ' (प्रा. सू. १-४-७८) इति रलुक् । हतदा द्वित्वं न । 'शोर्लुमयवर-

#### अधान्त्यहिवकारप्रकरणम् -

- <sup>2</sup> अथान्त्यह्स्विकारेति ॥ अन्त्यह्स्यद्सम्बद्धसूत्रविहित्तविकारा अन्त्यह्स्वि-कारा इत्यिभप्रयोण ' छोपः ' (प्रा. स् १-१-२४) इति पूर्वसूत्रस्यास्मिन्नन्त्यह्स्विकार-प्रकरणे अघटनमिति आव. ॥
- ² अश्रदुदी इति॥ 'अअदुदि ' इति क खः.—धुस्तकयोः त्रिविक्रमवृत्तौ चिन्द्रिः कायां च इस्वान्तपाठ एव स्त्रै दृश्यते। तत्र अस उस अगयोस्समाहारः श्रदुत्, न श्रदुत् अश्रदुत्, तस्मिन् इति विप्रदः, तत्रश्च श्रदुद्विस्तवृत्त्यन्यह्छो छोप इति स्त्रार्थः। पृतद्गन्यकारस्यापि दृस्वान्तपाठ एवाभिमत इति झायते, उत्तरत्र अश्रदुदीति किस् इति प्रत्युदाहरणप्रसपरवानयदर्शनात्। तस्मात्स्त्रेऽश्च अश्रदुदी इति दीर्घान्तपाठो छेलकन्प्रमादायात इति आति॥
- 3 शब्दानामिति ॥ समासे तु पूर्वसम्बस्यापे पटत्वमिति विवक्षायामन्त्र-छोपः, समुदायस्यैव पदत्वमिति विवक्षायामनन्त्रत्वाञ्च पूर्वसम्बद्धान्त्रकोप इति विवक्षा-भेदेन सिन्नसुः सज्जन तन्नुणाः, इत्यादिसमासस्वद्धे पूर्वसम्बद्धान्त्रकोपालोपयोः समिक्स् सिन्मक्स्, सज्जणो सज्जणो, तगुणा तग्गुणा, इति प्रत्येकं रूपद्वयमपीति पृत्तिकारित्रविक्रमदेवामिमक ज्ञायते ॥
- <sup>4</sup> जसो इति ॥ यशस्त्रव्दे 'सादेर्जः ' (प्रा स् १-३-७४) इत्यादेर्यकारस्य जकारे जसो इति रूपसिद्धियाँच्या ॥
- <sup>5</sup> तदेति ॥ दीर्घे सति 'दीर्घाश्व' (प्रा स् १-४-८७) इति द्वित्वनिपेधा-दिखात्रायः ॥

शोदिः ' (प्रा. स् १-२-८) इति दीर्घः। णिसहं, <sup>1</sup> णिस्सहं णीसहं। दुर्भगः— दुइओ, पक्षे---दूहवो। 'दुरो रखुकि तु' (प्रा. स्. १-२-६३) इत्यूत्वम्। ' ऊत्वे सुभगदुर्भग ' (प्रा. स्. १-३-१८) इति वत्वम्॥

¹ णिस्सह मिति ॥ इटमन्नोटाह्रतं णिस्सहं इति द्वित्वघटितं रूपं कथमुपपद्यत इति विस्वद्रयते । तथाहि—'निर्दुरि वा' (प्रा स् १-१-२६) इत्यन्न स्तोरित्याद-सम्बन्धात् अस्य संयुक्तविषयकत्वनियमाभावात् 'द्योपादेञस्याहोऽचोऽस्रोः (प्रा. स्. १-४-८६) इति द्वित्वविधेश्च संयुक्तपटसम्बद्धस्त्रचोदितकोपस्थलप्रवृत्तिकतया तस्य निर्दुरि वा' (प्रा स् १-१-२६) इत्येतत्स्त्रविहितकोपविषयेऽप्रवृत्तेः।

यदि 'निर्दृरि वा' इत्यस्य वैकल्पिकत्वादेतद्भावात् ' छवरामध्य ' (मा. स्. १-४-७८) इत्यस्य स्तोदित्यिकारमविष्ठतया संयुक्तविषयकत्वनैयत्यात् तेन रेफस्य छिक 'शेपादेशस्याहोऽचोऽस्रोः' (मा. स्. १-४-८६) इति द्वित्वमुपप्यत इत्युच्येत, तदाऽपि शोर्डुसयवरशोर्विः' (मा. स्. १-२-८) इति दीर्वविधेर्जागरूकत्वा तस्य निर्मात्वाद्य 'दीर्घान्न ' (मा. स्. १-४-८७) इति द्वित्वनिपेशस्य दुर्निनारत्वात् ।

यदि च संयुक्तपवसंबद्धस्त्रविहितकोपस्थक इव यथाकथैवितसंयुक्तस्थलमन्चि-मत्त्व्रविहितकोपविषयेऽज्यविशेषात् ' ज्ञापादेशस्याहोऽचोऽखोः ' (प्रा. स् १-४-८६) इति द्वित्वप्रवृत्तिरिप्येत, वर्हि सर्वाभ्युपगतस्य वित्वाघटितस्य णिसहं इत्सस्य कथं साधुवा स्यात् ।

यदि वा निसा सान्तेन सहितस्य द्वित्वविदेतं रूपं साध्वित्युच्येत तडाऽप्यस्य ' निदेरि वा ' इत्युटाहरणपरतया प्रवर्शनं कथमुपपक्षं स्यात् ।

वस्तुत. सान्तोपसृष्टेऽपि 'कगटडतद्प×क×पद्मोरुपर्यंद्रे '(प्रा सू १-१-७७) इस्पनेन सल्डोपस्य 'शोर्कुसयवरशोरिः '(प्रा सू. १-२-८) इति दीर्घस्य च दुर्वारतया 'दीर्घाच्च '(प्रा मू १-४-८७) इति द्विस्वनियेषस्य जागरूकतया च णिस्सई इति

द्वित्वघटितं नोपपद्यत इति ॥

तस्मात् अन्नत्यं सुद्रितचिन्द्रकागतं च णिस्सहं इति रूपान्तरछेलनं छेलक-प्रमादपरिपतितमिति विभाज्यते । अत एव वृत्तिकारन्निविक्रमटेवेनाप्यत्र णिसही णीसहो इति रूपद्वयमेवोटाहतं दृश्यते ॥

किंचैनत्कोशागारीये ३३३तमाङ्क्ष्युते चिन्द्रकातालकोशोपि णिस्सहं इति द्वित्व-घटितं रूपं नोदाहृतं दृश्यते । तस्माधत्रकुत्रचित णिस्सहं इति द्वित्वचटितप्रयोगोप-स्टम्भे तस्साधकं प्रमाणं गवेषणीयमिति ॥

#### अन्तरि च नाचि ।। १-१-२७॥

अन्तर्शब्दे मान्त्यछोपोऽचि । चान्निर्दुरोश्च । अन्तरङ्गम् । णिरन्त. रम् । दुक्तरम् ॥

(वा) <sup>1</sup> अन्तर उपरौ डात्वं वाच्यम् ॥

अंता उचरि ॥

### शिश्वरूनपुनारे तु ॥ १-१-२८॥

नपुनर्शन्देऽन्त्यहरूक्शिताविकारलुकौ वा स्तः । ३ णउणाइ ण-डणा। पक्ष--- १ णडण। १ सिद्धावस्थायां १ अतो डो विसर्गः १ (प्रा. स्-२-२-१२) इति डोत्वे तु णउणो॥

### (वा) <sup>6</sup> पुनिर शिर्वा(वा)च्यः ॥

पुणाइ । शित्वाहीर्थः । अत्र शस्य गप्रत्ययावित्वाभावेऽपि 'सिद्धि-

अन्तर उपरीति ॥ इदं वार्तिकं त्रिविकमवृत्तौ चिन्द्रकायां च 'क्रिविदन्ता उवरि इति च वर्तते ' इति वार्त्येन संगृहीतं दृश्यते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> शिश्लुगिति ॥ ' शिश्लुद्नपुनिर वा ' इति त्रिविक्रमदेवानुमतस्त्त्रपाठः ॥

<sup>े</sup> जतणाइ इति ॥ वयप्यत्र प्रनर्शक्दे पकारस्य पदादिस्वात् 'प्रायो छक् '(प्रा. स्. १-६-८) इत्यादिस्त्रे भस्तोरित्यतुवृत्त्वा तस्य चानादेरित्यर्थकतया छकः प्राप्तिनास्ति, तथऽापि बहुछाधिकारात्, नयुनरित्यस्य समुदितस्यैव निपातत्वभित्यभिमा-याद्वा पकारकोपोऽभ्याहत इति बोध्यम् ॥

<sup>4</sup> णउण इति ॥ नपुनर्शन्दे प्रकृतसूत्रविहितयोः शिश्कुकोरुभयोरिप विकल्प-तया तदुभयाभावपक्षे ' सन्यह्ळोऽअदुदि ' (प्रा. सू. १-१-२५) इत्यनेन रेफस्य छोपे पकारस्यापि पूर्ववस्कुकि ' सादेस्तु ' (प्रा. सू १-१-५३) इति नकारस्य णस्त्रे च जठण इति रूपस् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> सिद्धावस्थायामिति ॥ मधुनः इति विसर्गान्तस्य प्रकृतित्वासिप्रायकमित्म् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> पुनिर शिवेंति ॥ नार्विकिमिदं त्रिनिक्रमवृत्ती 'पुनर्शब्देऽपि पुणाह इति इत्यते ' इति वृत्तिकारनाक्यासमा इत्यते ॥

प्रत्ययादित्वामानेऽपीति ॥ 'अनुक्तमन्यक्रवानुकासनवत् ' (प्रा सू.
 १-१-२) इत्यनेनात्र प्राकृतन्याकरणेऽनुक्तस्य न्याकरणान्तरीयक्रमस्यादरणवोधनेन

ळोंकात् (१-१-१) इत्युक्तेरित्त्वम् । एवं डित्त्वम् । एतादशस्थले डित्त्व-सामर्थ्यादभस्यापि (टिलोपः) तत्कृतष्टिलोपः । तादशस्थले टिभसंका च संपादनीया ॥

### अविद्युति स्त्रियामाल् ॥ १-१-२९ ॥

स्त्रीिक्षक्षश्राव्यानामन्त्यहरू आत्वं स्थात् । कित्त्वाक्षित्यम् । सरित्—स्तिश्चा । अविद्युति किम् १ ¹ विज्ञू । ² अत्रात्वस्येष-त्स्पृष्टयकारप्रश्रेपेणोद्यारणं कार्यम् ॥

#### रो रा॥ १-१-३०॥

स्त्रियामन्त्यहलो रस्य रा स्यात् । गीः—गिरा । धूः—धुरा । पूः— पुरा । <sup>8</sup>स्त्रियामात्ववाधनार्थमिदं सूत्रम् ॥

छशकतिद्धते ' (प्रा. स् १-३-८) इति पाणिनीयस्त्रे 'पः प्रत्ययस्य ' (प्रा. स्. १-३-६) इत्यतः प्रत्ययस्येत्यतुवृत्त्या प्रकृतस्त्रत्निहितस्य शेरादेशरूपतयां प्रत्ययता-भावेन तद्वयवशकारस्य प्रत्ययादित्वामावात्तस्येत्संज्ञा न प्राप्तोतीति शक्षितुरिब-प्रायः॥

<sup>1</sup> विज्यू इति ॥ विषुच्छन्दे 'यय्ययां वाः' (प्रा. स्. १-३-१०) इसनेन संयुक्तस्य द् इसस्य जादेशे 'शेपादेशस्यादोऽचोऽस्रोः' (प्रा. स्. १-४-२६) इसनेन तस्य द्वित्वेऽन्त्यद्वलो लोपे सोः शिक्षुकि शित्वादीर्षे विज्यू इति रूपम् । लो ना विद्य-रपत्रपीतान्धात्' (प्रा. स्. २-१-२६) इत्यनेन पाक्षिक लप्रस्यये विज्जला इसन्य-दप्यस्य रूपं वोध्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अत्रात्वस्येति ॥ 'प्रायो छक् ' (प्रा. मृ. १-३-८) इत्यादिस्त्रेण कादे-र्छुक्यवशिष्टस्यैवाकारस्य 'यञ्जतिरः (प्रा. स् १-३-१०) इत्यनेनास्पष्टश्चातियकारस्य विधानादत्र तेन छगभावेऽपि प्रकृतस्त्रतिहितस्याकारस्यापि धहुळाधिकाराटस्पष्टयकार-श्चातिरिति त्रिधिकमदेवेनोक्तं दश्यते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> आत्यवाधनार्थिमिति---प्रकृतस्त्रामाने पूर्वस्त्रेणात्वे रेफध्रवणं न स्यादिति भावः ॥

#### हः श्रुत्ककुभि ॥ १-१-३१ ॥

अनयोरन्त्यहलो हः स्यात्। 'अजाद्यतः' (पा. स्. ४-१-४) इति टाप्। ¹ छुहा। कउहा॥

#### घतुषि वा ॥ १-१-३२ ॥

#### घणुहं। 2 सान्तत्वाभावात्क्रीबमेव। पक्षे धण्॥

<sup>2</sup> सान्तत्त्वामावादिति॥ सकारान्तं नकारान्तं च दामिशरोनमञ्ज्ञव्दिभिः शब्द-स्वरूपं पुष्ठिं क्वे प्रयोज्यमिल्यंकेन ' जमदामिशरोनमो नारे ' (प्रा स्. १-१-४९) इत्यनेन दामादिमिजसकारनकारान्तानामेन पुंछिद्वतया अनुरशब्दान्त्यसकारस्य प्रकृतस्त्रेण इकारादेशे सान्तत्वामानात् पुंछिद्वनिधरप्रवृत्त्या नपुंसकत्वात् धणुहं इत्येकं रूपम्, इकारादेशस्य वैकल्पिकत्वात्तदमाये सकारान्तत्त्वया ' क्षमदाम ' (प्रा. सू. १-१-४५) इति स्वप्रप्रवृत्त्या पुंछिद्वत्त्या ' क्षन्त्यहकोऽश्रदृष्ठि ' (प्रा. सू. १-१-२५) इति कोपे णत्ये सोः शिक्षुकि शिल्वादीर्षे धणू इत्यन्यदृषि रूपमित्याद्ययः । एवमेव वृत्तिकारिश्रविक्रमदेवेनापि धणुहं धण् इत्येवोदाहतं दृश्यते ॥

चिन्द्रकायां तु धणुहो धणु इति ह्रयमि पुंछित्र प्रवोदाहृतं दृश्यते। हादेशेऽपि धजुरुशस्त्रमृहतेः सान्तवया 'समदाम ' (प्रा. स्. १-१-४९) इति पुंस्त्वविधेरक्षतत्वा-दियाशयः प्रतिभाति। प्राकृतमणिदीपकृत्रप्रतत्यः 'स बायुरप्परसोः ' (प्रा. स्. १-१-३४) इति स्त्रे 'प्रान्सान्तत्वादिष पुंस्त्वं ' इति वस्यति। युकं चैतत्—सन्यया दृक्तादेशाभावपसेऽपि 'सन्यदृष्टोऽश्रदृष्ठि ' (प्रा. स्. १-१-२५) इत्यनेन हृको कोपस्य सर्वेरम्युपगतत्या कोपे सित हृदिश इव सान्तत्वाभावारपुष्टिक्वविधेर-प्रवृत्यापातात् धणू दृति सर्वाम्युपगतस्थातिद्यापतेः। तथा चन्द्रिकायामेव 'धजुर्भनसोर्नपुंसकत्विभिति नेचित् ' इति प्रशन्तरप्रदर्शनपूर्वकं हादेशे तदभावे च धणुर्ह धणु इति स्पद्वयमपि प्रदर्शितं दृश्यते। एव च धणुर्हो धणु धणुर्हं धणु इति स्पद्वयमपि प्रदर्शितं दृश्यते। एव च धणुर्हो धणु धणुर्हं धणु इति स्पद्वयमपि प्रदर्शितं दृश्यते। एव च धणुर्हो धणु धणुर्हं धणु इति

<sup>े</sup> छुहा कउहा इति-शुच्छन्दे 'स्पृहारो ' (प्रा. स्. १-४-२२) इत्यनेन स्पृहादित्वात्तंयुक्तस्य क्ष इत्यस्य छत्वम् । ककुप्शन्दे द्वितीयककारस्य 'प्रायोल्लक्षगचन्न-वदपयवाम् ' (प्रा. स्. १-३-८) इत्यनेन खुगिति बोध्यम् ॥

#### सञाशिष ॥ १-१-३३ ॥

आशिषः सभ्वा स्यात् । आसीसा । 1 सान्तत्वाभावात् स्त्रियामेव । <sup>2</sup> पक्षे—आसी ॥

### स आयुरप्सरसोः ॥ १-१-३४॥

अनयोरन्त्यहरूः सो वा स्यात् । <sup>8</sup> आयृ आयुसो । प्राक्सान्तत्वादपि-

¹ सान्तत्वाभावादिति ॥ 'समदाम' (प्रा सु १-१-४९) इत्यादिस्त्रगत-स्म्यदस्य प्रकृतिगतसान्तत्वामिप्रायकताया अवश्यवक्तम्यत्वस्य पूर्वं अनुश्राव्यप्रिक्षया-स्थले प्रदर्शितत्वात् यद्यान्यत्राशीश्याव्ये सशादेशात्पूर्वं सान्तत्वमस्त्येवेति 'स्मदाम' (प्रा. सु. १-१-४९) इत्यादिना पुंस्त्वं प्राम्नोति, तथाऽपि तत्र 'अदामिशरोनमः' इत्यस्य पर्युदासत्वा तद्यलेन स्वस्यानुरोधमाश्रित्य 'निनववयुक्तमन्यसदशाधिकरणे तथा स्मर्थावगतिः' (परि—७५) इति व्याकरणान्तरस्थपरिभाषावलेन स्त्रीवतया सादश्य-सुपादाय दामादिसिक्ततत्त्वरस्वश्लीवसान्तानानोव पुंस्त्वमिति 'स्मवाम ' (प्रा सू. १-१-४९) इत्यादिस्त्रार्थसंपत्त्या आशीश्याव्यस्य सान्तत्वेऽपि नपुंसकत्वामावार्पुस्त्व-विधेरप्रवृत्त्या स्नीत्वमेवोचितमिति युक्तमत्र वक्तुम् ॥

2 पक्षे आसी इति ॥ सशादेशस्यास्य वैकल्पिकत्वेऽप्येतद्भावपरे अविद्युति क्रियामाळू (शा. स्. १-१-२९) इत्यनेनात्वस्य दुर्वारतया तस्य नित्यत्वाच आसिमा इत्येव पक्षे रूपमिति बक्तुमुचितम् । अत एव चन्द्रिकायां छक्ष्मीघरोऽपि आसीमा आसिमा इत्येव रूपद्वयमुदाजहार ॥

मुद्रितन्निविक्तमवृत्तौ त्वत्र 'बासीसा बासी, पसे बात्वं बासीबा ' इति द्दयते ' सत्रापीदं परिचिन्तनीयम्—पूर्वोक्तरीला पसे बात्वस्य दुर्वारतया बासी इति रूपान्तरानुपपत्ति , पस्ने सत्यप्यात्वे तस्य क्षित्वाभावात्पूर्वस्य द्दबारस्य दीर्घानुपपत्या बासीबा इति रूपं कथं संगच्छेतेति । तसान्युद्धितत्रिविकमवृत्तौ द्दयमानं मातृका-दोषसमुपनतमित्युररीकरणीयम् । अत प्वैतत्कोशागारीयछित्वितन्निविकमवृत्तितालको-श्वारीः (तं १९७५, २६८५) बासीसा बासिका इत्येव रूपद्वयमुदाहतमुपछम्यते चेति॥

<sup>3</sup> आयू आयुस्तो इति ॥ अत्र 'प्रायो छुक्कास्वततरपयवास्' (प्रा. मू. १-३-८) इत्यनेन यछोपस्य प्रवृत्यौचित्यात् आढ आढसो इति निर्यकारोदाहरणं युक्तम् । त्रिविक्रमवृत्तावपि निर्यकारोटाहरणमेव दत्रयते ॥ पुंस्त्वम् । <sup>1</sup> अच्छरा अच्छरसो । चन्द्रिकायां अच्छरका इत्यपि । अप्सरस एकवचनान्तत्वमपीप्यसे ॥

#### दिक्प्रावृषि ॥ १-१-३५॥

अनयोः सः स्यात्। <sup>2</sup>पृथग्योगान्नित्यम्। <sup>8</sup> दिसो <sup>4</sup> पाउसो ।

# <sup>5</sup> शरदामत् ॥ १-१-३६॥

1 अञ्छरा इति ॥ सादेशस्य वैकल्पिकतवा तदमावपक्षे 'अविद्युति श्वियामाङ् ' (प्रा. सू. १-१-२९) इत्यात्वस्यौचित्यात् सत्यात्वे 'सन्धिस्त्वपदे ' (प्रा. सू. १-१-१९) इत्येकपदमध्ये सन्धिनिवेधात् अच्छरका इत्येवात्र पाक्षिकं रूपमुदाहतुंमुचितम् । एवमेव ग्रिविकमवृत्तौ चन्द्रिकार्या च दश्यते । अस्मिश्चप्तरश्चव्दं प्सस्य ' व्यश्चत्सप्तामनिश्चले ' (प्रा. सू. १-४-२३) इति छाडेशो दित्वं च श्चेयम् ॥

<sup>2</sup> पृथन्योगान्तित्यमिति ॥ यद्ययं 'दिनप्रावृपि' (प्रा स्. १-१-३७) इति स्त्रविद्वितमादेशो विकल्पः स्यात्तर्हिं पूर्वस्त्र एव दिनप्रावृट्शब्टाविप पिटस्या 'स बायु-रप्सरोदिनप्रावृपाम्' इन्येकस्त्रकर गेनैव सिक्षे तिद्वराय पृथनस्त्रकरणं नित्यत्व-प्राहकमिति भावः ॥

<sup>8</sup> दिसो इति ॥ अत्र दिनो इति लेखकप्रमादायतः पाटः । सादेशस्यादन्त-तया दिनशन्त्रस्य स्नीलिज्ञत्तया च टापि दिसा इत्थेवात्रोदाहरणं न्याय्यम् । एवमेव त्रिविकमवृत्तौ चन्द्रिकाया च दर्यते ॥

<sup>4</sup> पाउसो इति ॥ प्रावृट्शन्दस्य खीलिक्षत्वेऽपि 'शरव्यावृट् ' (प्रा सू. १-१-५०) इसनेन पुंस्त्वविधानात पुंलिक्षता। ' छवरामधस्त्र ' (प्रा सू १-४-७८) इति रेफस्य लुकि 'ऋतुने ' (प्रा. सू. १-२-८१) इसनेन ऋत्वादित्वादश्रस्यऋकारस्योत्ये प्रकृतसूत्रेण अन्त्यपकारस्यादन्तनाटेशे च रामशन्द्रवत् पाउसो इति रूपस् ॥

<sup>6</sup> शरदामदिति ॥ इटं सूत्रं चिन्द्रकायां रुक्सीधरेण 'शरटामरू' इति पटित्वा लिखासिसमिति विवृतम् । त्रिविकमवृत्तावत्र च 'शरटामत् ' इति स्वापाठ उपात्तो रहयते ॥ ¹ शरत्मकाराणामन्त्यस्यात् स्यात् । शरत्— धरमो । मिपक्— भिसमो । मापः— धामा ॥

### तु सक्खिणभवंतजंमणमहंताः ॥ १-१-३७॥

पते निपात्यन्ते । साक्षी—सिक्खणो । पक्षे—सिक्खी । प्वं भवान्-भवंतो । पक्षे—भवं । भवताम् (प्रा. स्. ३-२-२३) इति शौरसेनीयो मः, तद्वश्वत्ययश्चेतीह इतः । जन्मन्—'जंमणो जम्मो । महान्—महंतो । पक्षे— महम् । भवताम् (प्रा. स्. ३-२-२३) इति मः ॥

### यत्तत्सम्यग्विष्वकृष्ट्यको मछ् ॥ १-१-३८॥

#### पतेपामन्त्यस्य मरु स्यात् । कित्त्वान्नित्यम् । यत्—'जं। तत्—

<sup>1</sup> दारत्मकाराणामिति ॥ सूत्रे शरदामिति बहुवचनमावर्थकम् । तेन च शरटादिगणलामः । गणे च परस्परसद्शानां पाठ इति शरव्यकाराणामिलर्थलाम इति भावः ॥

<sup>2</sup> सरक्षो इत्यादि ॥ 'शरस्याद्ट् ' (प्रा. स् १-१-५०) इत्यनेन शरच्छन्द्रस्य पुंस्त्वस् । शरद्भिषक्शब्दगतयोः शपकारयोः 'शोः सङ् ' (प्रा सृ. १-१-८७) इति स्त्रेण सकारादेशः ॥

8 आखा इति ॥ अप्शब्दे 'अप्तृत् ' (पा सृ. ६-६-११) इत्यादिपाणिनीय-स्त्रेणोपभावींचें अविद्युति स्त्रियामाक् ' (प्रा स्. १-१-२९) इत्यनेनान्त्यस्यात्वभिवि बोध्यम् ॥

4 सक्ति इति ॥ साक्षिशव्दे सिक्खणादेशस्य विकल्पतया तदमानपसे 'अन्त्यहकोऽश्रदुदि' (प्रा सू १-१-२५) इत्यनेन अन्त्यस्य नकारस्य कोपे 'संयोगे' (प्रा. सू. १-२-४०) इति संयुक्तारपूर्वस्य इस्ते ततः 'क्ष' (प्रा. सू. १-५-८) इत्यनेन अस्य सत्वे 'शेपादेशस्य' (प्रा सू. १-४-८६) इत्यादिना तस्य द्वित्वे पूर्वस्य 'पूर्वमुपि' (प्रा. सू. १-४-९४) इत्यादिना तद्वर्गीयप्रयमवर्णादेशे च सक्ती इति रूपस्॥

<sup>6</sup> जंमणो जंमो इति ॥ जन्मन्शब्दस्य छीवत्येऽपि 'स्रमहामिश्रोनमी-निर '(प्रा. सू. १-१-४९) इति स्त्रास्युंस्वं बोष्यम् ॥

<sup>6</sup> जं इति ॥ यच्छव्दे 'सादेनः' (प्रा. सू. १-३-७४) इति यकारस्य जकारो बोष्यः ॥ तं । यत्तदो राज्यययोरेव । सम्यक् — 'सम्मं । <sup>3</sup> विष्वक् — विस्सं । पृथक् — पिहं ॥

#### मोऽचि वा ॥ १-१-३९॥

्र अव्यययोरे विति ॥ ' बानुक्तमन्यशन्दानुष्ठासनवत् ' (प्रा. सू. १-१-२) इस्रानेनानुक्ताविदेशस्य सूत्रवोधिततथा पाणिनीयन्याकरणप्रसिद्धायाः सहचरितपरि-माषायाः (परि ११२) अत्राक्षयणेन पृथकप्रमृतिसाहचर्याचात्रदोरप्यव्यययोरेव प्रहणम् । अनन्यययोरप्यत्र यत्तदोर्प्रहणे तु प्रकृतसूत्रेणान्सहन्नो मकारादेशे ' मह्नुगसंबद्धेः ' (प्रा. सू. २-२-३०) इति सोमादिशे च ' अम्म् ' इत्याद्यनिष्टं रूपं स्यादिति भाषः ॥

<sup>2</sup> सम्मिति ॥ सम्यक्शब्दे यकारस्य 'मनवास्' (प्रा सू. १-४-७९) इति स्विक शिष्टस्य मस्य 'शेपादेशस्य '(प्रा. सू १-४-८१) इत्यादिना द्वित्वे प्रकृतसूत्रेण सन्त्यहुको मकादेशे च सम्ममिति रूपम् ॥

8 विस्सिमिति ॥ विज्वक्शव्दे संयुक्तसंविष्धिनो वस्य ' क्ष्यरामध्य ' (प्रा. सू. १-४-७८) इति क्षकि वस्य ' शोरसरक् ' (प्रा. सू. १-१-८७) इति सप्ते तस्य ' वोषादेवास्य ' (प्रा. सू. १-४-८६) इत्यादिना दित्ये प्रकृतस्त्रेणान्त्यहको मकादेशे च विस्सिमिति रूपमिति मावः । इदमन्नावधेयस्—विव्यवश्यदे द्वितीयवकारोत्तराकारस्य 'उक् ध्वनिगवयविष्यचि व.' (प्रा. सू. १-२-१६) इत्युक्तस्य, संयुक्तावयवस्य वस्य ' क्ष्यरामध्य ' (प्रा. सू. १-४-७८) इति ज्यानन्तरं ' शोर्कुतः' (प्रा. १-२-८) इत्यादिना इकारदीर्षस्य च दुर्वारतया ततो ' दीर्घाद्य ' (प्रा. सू. १-४-८७) इति दिव्यनिपेषस्यापि जागरूकतया च वीसुमित्येव रूपं सुसंगतस् । सत् एव त्रिविक्रम-वृत्तवपि वीसुमित्येवोदाहतं दृश्यते चेति ॥

'पिहमिति॥ पृथक्तव्दे 'ढः पृथिक तु ' (१-१-२) इति विहितदादेशस्य वैकिश्पकतया तदमावपक्षे 'स्वध्यधमाम्' (प्रा. स् १-१-२०) इति धस्य इत्वे 'वृष्टिपृथद्- स्द्रनण्यकपृष्ठे ' (प्रा.स्. १-२-८४) इत्यत्रस्यत्रकारस्येत्वोत्वयोर्विधानादित्वपक्षे प्रकृत-स्त्रेणान्त्यहको मकादेशे च पिहमिति रूपम् । अत्रैव ऋत उत्वपक्षे तु पुद्दमिति रूपम् । धस्य प्रवेपदर्शितेन 'ढः पृथिक तु ' (प्रा स् १-१-२) इति स्त्रेण ढादेशपक्षे तु पिढं पुद्दमिति रूपस् ॥

अन्त्यहलो  $^1$  मस्य मो वा स्याद्चि । वृपभमजयं $-^2$  उसहमजयं  $^3$  उसहं अजयं ॥

इति अन्त्यइहिनकारप्रकरणस्

# अथ बिन्दुप्रकरणम्.

#### बिन्दुछ् ॥ १-१-४०॥

अन्त्यहलो मस्य विन्दुः स्यात् । <sup>4</sup> लित्त्वान्नित्यम् । फलं-फलं ॥ हलि डलणनानाम् ॥ १-१-४१ ॥ विन्दुः स्यात् । ङ, अङ्को—अंको । ज, काञ्चणं—कंचणं । ण, कण्डो— कंठो । न, विन्ध्यो <sup>5</sup> विंघो । झत्वे विंट्यो ॥

1 मस्य मो वेति ॥ मकारस्य मकारविधानं कोपन्यावृत्त्रयंत्रिति बोध्यम् ॥ 2 उसाहमिति ॥ वृपनगन्दे 'खन्यभमान् ' (प्रा स्. १-२-४०) इति मस्य इत्वे 'उद्बृपमे दुः' (प्रा. स्. १-२-७९) इति बृजन्द्रस्योत्वे 'शोस्सङ्' (प्रा.सू. १-२-८७) इति पस्य सत्वे चेदं रूपम् ॥

<sup>3</sup> उसई इति ॥ प्रकृतमकारादेशस्य विकल्पतया तदभावपहे अन्यहिष्ठोपं वाषित्वा 'विन्दुक्' (प्रा. सू. १-१-४०) इति वस्यमाणसूत्रेण विन्दुरिति मानः ॥

शति अन्त्यहस्निकारप्रकरणम्.

#### अथ विन्तुप्रकरणम्,

4 लित्वाश्रित्यमिति ॥ ' शायो लिति न विकल्पः ' (शा. सृ. १-१-१४) इत्यत्र परिभाषास्त्रवर्शनादिति साव. ॥

<sup>5</sup> विघो इति ॥ 'श्यद्धोर्भड् ं (या. सू. १-४-२६) इति झलादेशस्य लिखाः बित्यतया झकारादेशे दित्वादावनुस्तारे च विंद्यो इति रूपस्यैनोचितत्वास्त्रिविकमदृताः विष तयेवोदाहरणाच कथमिदं रूपं साञ्च स्यादिति परिचिन्तनीयस् ॥

### स्वरेम्यो वकादौ ॥ १-१-४२ ॥

विन्दुः स्यात् चर्त्रः चंर्कः ॥

¹ वक्रकुद्मलवुद्धाभ्यपुञ्छकाकोटवृश्चिकाः । गुञ्छदर्शनसूर्धानः परगुत्रवश्चग्रुगृष्टयः । स्पर्शनक्षमञ्जाराः प्रथमाद्विन्दुशािंछनः ॥ छन्दःपूर्तौ देवनायो मनस्विन्यां प्रतिश्चृति । मनश्चिलायां व्याम्बास्थि कोर्वयस्यमनस्विनोः । दृतीयासु स्वराद्विन्दुः स्वादुपर्यतिमुक्तयोः ॥

देवनागसुवक्तं—देवंणायसुवत्तं । वाक्ये तु देवणावं पद्य ॥

<sup>1</sup> वक्रकु र्मलेत्यादि ॥ अत्र चिन्द्रकायां वक्रादिगणः मनस्विन्यादिगणः उपयादिगणः उपयादिगणः उपयादिगणः उपयादिगणः वक्रकृत्यः प्रकृत्यः प्रकृत्यः प्रकृत्यः प्रकृतः प्रकृतः

त्रिविकसवृत्ती हु—' वंक कुंपछं बुंधं पुंछो गुंछो गिंठी कंकोडो दंसणं फंसो अंस् मस् तंसं मंजारो विञ्चलो गुंधा मणंसी मणंसिणी पर्दिष्ठला मणंसिछा वर्णसो उडारें अणिवंतर्थं ' इति क्याण्युदाइस ' कक्ष-कुट्मळ-बुद-युच्छ-गुच्छ-गृष्टि-कर्कोट-दर्शन-स्पर्श-कश्च इमश्च-त्रथक्ष-मार्जार-वृक्षिक-मूर्थ-सगरिव-मगरिवनी-मितिश्चर-मगरिकाजा-वयस्य-उपरि-सित्युक्तक ' इति वक्षादिगणः परिगणितो इस्यते । तथा गृष्टिमार्जारमगिद्दिशञ्चा शब्दागां गिट्टी मज्जारो मणसिला (मणोसिला) इति क्यान्वरमपि वचचिद्ददक्ष्यत इस्युक्तं च । अत्र च वृक्षिकश्चव्यस्य विञ्चलो इस्युदाहर्गं कथं संगतं स्थादिति चिन्त-नीयम्—यतस्तत्र ' श्रेवृश्चिके न्युवां ' (प्रा सू १-४-१८) इति म्रुव्हेशस्य वैकश्चिकतया विधानादादेशपक्षे विष्युको इति क्यस्य, बावेशामावपक्षे च ' व्यक्षत्सप्तामनिश्चले ' (प्रा. सू १-४-२३) इति श्रवस्य छादेशे ' इक्ष् कृपगे ' (प्रा. सू. १-२-०६) इति श्रवस्थत्वे प्रकृतस्त्रेण विन्दी च विद्यिशे इस्यस्येव क्रमस्योचितत्वादिति ॥

<sup>2</sup> फोरित्यादि ॥ फोरितीवं द्वितीयादिलर्थकम् , 'द्वितीयः पु.' (प्रा. सू. १-१-११) इत्यन्नत्यसंज्ञास्वत्रदर्शनादिति ज्ञेयम् । सूत्रान्तरतद्वृत्यादिपु वकादौ वयस्य-घट्यपादादर्शनेन बन्मतानुरोधेन वयस्सो इत्यपि रूपं साध्यिति नेचिन्मन्यन्ते ॥

# (वा) गृष्टिमार्जारमनश्चिलानां वावचनम् ॥ ¹विडी गिठी इत्यादि॥

### क्तासुपोस्तु सुणात्॥ १-१-४३॥

क्वाप्रत्ययस्य सुपश्च संबन्धिनः <sup>2</sup>सुकाराण्णकाराश्च परो बिन्दुः <sup>8</sup>स्यात्। काऊण काऊणं—कृत्वा। <sup>4</sup> वच्छेण वच्छेणं—वृक्षेण । <sup>5</sup>सुपि-वच्छेसु वच्छेसुं—वृक्षेषु॥

¹विद्धी गिंठी इति ॥ गृष्टिशब्दे 'इल् क्रपगे ' (पा. सू १-२-७६) इति इत्तकारस्येत्वे 'इः ' (प्रा. सू. १-४-१४) इति इस्य टादेशे तस्य 'शेषादेशस्य ' (प्रा. सू. १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वे पूर्वस्य ' यूर्वस्यपि' (प्रा. सू. १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वे पूर्वस्य ' यूर्वस्यपि' (प्रा. सू. १-४-८६) इत्यादिना तद्वर्गीयप्रथमवर्णादेशे प्रकृतवचनेन चिन्दोवैंकस्थिकतथा विधानादिन्दुपक्षे गिंठी इति, तदमावपक्षे च गिट्टी इति रूपम् ॥

2 सुकारादिति ॥ ' उज्वैस्तरां वा वषट्कारः' (पा. सू १-२-३५) इत्यन्न वषट्कार इति निर्देशेन ऋचिद्रणंत्रमुटायादपि कारम्रत्ययस्य अभ्यतुज्ञानात्सुकाराण्ण-कारादित्यत्रोक्तम् । क्तामत्यये सुकारातंमयेन सुकारादिति सुच्येवान्वति । णकारादिति तु ' तुमतुकाणत्णाः क्तः' (पा. सू. २-१-२९) इति क्त्वामत्ययस्यादेशविभानात वृती-यैकवयने सुपि दर्शनास क्त्वासुपोरुभयोरप्यन्वतीति बोध्यम् । तेन क्त्वामत्ययसंविध-नो णकारात् सुप्संविधनः सुकाराण्णकारास परो बिन्दुभैवनीति मकुतस्त्रार्थः ॥

स्यादिति ॥ वा स्यादित्युचितम् । सूत्रेऽस्मिन् विकल्पार्थकप्तराज्यसम्बादः।
 भग्ने तथैवोदाहरणाचः॥

4 वच्छेणेत्यादि ॥ वृक्षशब्दे 'क्ततोऽस्' (प्रा स् १-२-७४) इत्यनेन क्रकारस्याकारादेशे संयुक्तस्य क्षस्य 'स्पृहादौ' (प्रा स् १-४-४) इत्यनेन क्रकारादेशे तस्य 'शेषादेशस्य' (प्रा स् १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वे पूर्वस्य 'पूर्वयु-परि' (प्रा स् १-४-८६) इत्यादिना तहुर्गीयप्रयमवर्णादेशे तृतीयैकघचनगतण-कारात्परं विन्दुपसे वच्छेणं इति, तद्मावपसे वच्छेण इति रूपम्। तथा 'बुझ स्रृष्टे (प्रा स् १-४-७) इत्यनेन क्षस्य सत्वे तस्य द्वित्वे पूर्ववर्णादेशे वृशब्दस्य विदेशे विन्दुविकल्पे च रूनस्रेणं स्क्लेण इत्यन्यद्पि रूपद्वयं वोध्यम्॥

5 सुपीति ॥ सौत्रक्रमानुरोधात् वच्छेणेत्यतः पूर्वमिदसुदाहर्तुस्वितम्॥

### लुकांसादी ॥ १-१-४४॥

मांसादौ <sup>1</sup>विन्दोर्कुग्वा स्यात् । मांसं । पक्षे मंसं—मांसं। <sup>2</sup>मांसादिस्तु तदानीं कथमेवं किं करोमि नूनमिदानीम्। कास्यं मांसळसंमुखपांसुळपांसव इतीरितो हि गणः॥

# संस्कृतसंस्कारे ॥ १-१-४५॥

विन्दो'र्कुक्स्यात्। 'सक्कवो सक्कारो॥

### विंशतिषु त्या श्लोपल् ॥ १-२-४६ ॥

<sup>5</sup> विंशतिप्रकारेषु ति इत्यवयवेन सह विन्दोर्छोपः स्यात् । क्रिस्वा-श्रित्सम्। श्रित्त्वाहीर्धः। विंशतिः—वीसा। त्रिंशत्—<sup>6</sup>तीसा।

<sup>1</sup> विन्दोर्ञुग्वेति ।। पूर्वसूत्राद्वार्थकतुशब्दातुवृत्त्या तदनुरोधादनुवृत्तविन्दुङ्-पदस्य पष्टयन्ततया विपरिणामाश्वायमर्थो छव्यः ॥

2 मांसादिरिति ॥ त्रिविकमवृत्तौ तु वदानीकरोमियांसुकशन्दा नात्र कण्ठतः पठिता । कथस्—कह कहं । एवं —एन्व एन्वं । किस्—कि किं। नृतं —णूण णूणं । इदानीस्—इवाणि इवाणीं । कास्यम्—कार्स कंसं । मांसकं मासकं मंसकं । संमुखस्—समुदं संमुदं। पांसु.—पास् पंस्, इति मांसादीनां रूपाणि॥

<sup>3</sup> छुक्स्यादिति ॥ प्रथक्तूत्रकरणाजित्यं छुगित्यर्थः ॥

- 4 सक्का इति ॥ संस्कृतकान्दे प्रकृतस्त्रेण विन्दोर्लुकि 'क्रतोऽद '(प्रा सू. १-२-७७) इति क्रकारस्यात्वे 'कगटह ' (प्रा सू. १-४-७७) इत्यादिना संयुक्तो, परिस्यसकारस्य कुकि ककारस्य ' दोषादेशस्य ' (प्रा सू १-४-८६) इत्यादिना दित्वे 'प्रायो कुक् ' (प्रा. सू १-३-८) इत्यादिना चकारस्य कोपे च सक्का इति रूपस् ॥ एवं संस्कारशब्देऽपि तकारामावाचक्कावर्जं प्रक्रिया बोच्या ॥
- <sup>6</sup> विदातिप्रकारेण्यिति ॥ स्वेत्रऽस्मिन् विदातिभ्वित बहुवचनमाधर्यकस् । सद्भानामेव गणे संनिवेद्य इति विद्यतिप्रकारेण्यिति छम्यत इति माद्यः। स्वेत्र त्या इति संभवामिप्रायस् । तेन विद्यत्यादिषु विद्यान्यसम्वे तस्य कोप इति सिष्यति । तिद्यद्य-घटिता एव विद्यत्यादय इति नार्थः। तथा सति विद्यात्-तीसा इत्यादिक्पासिद्धिप्रसङ्गात्॥
- <sup>6</sup> तीसेति ॥ त्रिंशच्छन्दे 'खवरासधझ' (मा. सू. १-४-७८) इति रेफस्य छुकि शकारस्य 'श्रोस्सक्' (मा. सू. १-१-८७) इति सत्वे 'अविद्युति खिया-

### (वा) <sup>1</sup> दंष्ट्राया वाच्यः॥

दाढा ॥

### 'सिंहे वा ॥ १-१-४७॥

सीहो सिंघो । <sup>३</sup> विंशतेः स्त्रियामेव—पण्फुळ्ळळोश्रणविंसई — प्रफुल्ळ्ळोचनार्वेशितः॥

इति बिन्दुप्रकरणम्,

### अथ लिङ्गव्यवस्था.

### स्नमदामाश्चेरोनभो नरि ॥ १-१-४८॥

माळ्'(प्रा. सू. १-१-२९) इत्यन्त्यस्य तकारस्यात्वे प्रकृतसूत्रेण विन्दोर्छोपे च तीसेति रूपस्॥

¹ व्याया इति ॥ 'दग्धनिदग्धवंष्ट्रावृद्धे' (प्रा. सू. १-४-६५) इति संयुक्तस्य वावेशे प्रकृतवचनात् बिन्दो श्कोपिछ शित्वात्पूर्वस्य दीवें दीर्घात्परस्वात् 'दीर्घाच्च' (पा सू १-४-८७) इति दित्वनिपेधाच्च वाढेति रूपम् । त्रिविक्रमवृत्ती द्व दंप्ट्राशब्दो निशात्पादिक्वेव पठितो दृश्यते । ' विशात्पादिष्ठ स्था श्कोपक्' (प्रा सू १-१-४८) इत्येतत्स्य्रात्पूर्वं किंशुकशब्दे बिन्दोर्ढिदेकारादेशस्य वैकव्पिकत्या विवानेन केसुओ किंसुओ इति रूपसाधकं 'दे तु किंग्रुके' (प्रा. सू १-१-४६) इत्येकं सूत्रं, तथा वर्गीयपूर्वंवृत्तिबिन्दोः तत्तद्वर्गीयपञ्चमाक्षरादेशविधायकं 'वर्गेऽन्त्य' (प्रा सू १-१-४७) इत्यन्यवृत्ति सूत्रमधिकं सूत्रपाठे दृश्यते ॥

र्वे सिंहे बेति ॥ इवं च त्रिविकमवृत्ती 'सिंघो इत्यपि दश्यते' इति वानयरूपेण दश्यते। तथा सिंहशब्दो विंशत्यावावेच तम्र पठितश्च॥

3 विंशतेः स्त्रियामेचेति॥ स्त्रे विंशतिष्वित बहुवचनमर्थप्राधान्यामिप्रायम्।
तेन विंशत्यर्थस्य यत्र प्राधान्यं तत्रैव विंशतिषाव्ये तिह्त्यवययेन सह विन्दोर्लोपो
नित्यो मनतीत्येतत्स् नार्यात् प्रफुछ्छोचनविंशतिरित्यादिवहुनीहिस्थछे विंशत्यर्थस्यान्यपदार्थं प्रत्युपसर्जनत्वाच तत्र प्रकृतस्त्रप्रवृत्तिरिति तत्र प्रफुल्ल्लोक्षणविंसई इत्येव
रूपमिति मावः॥

इति विन्दुप्रकरणम्

सान्तं नान्तं च शब्दरूपं 1 पुंसि प्रयोज्यम् । यशस्-श्रन्तो । तमस्-तमो । अदामेत्यादि किम् १ 8 दामं सिरं णदृम् ॥

### (वा) <sup>4</sup> चर्मशर्मसुमनस्तदोवयसां नेति वाच्यम् ॥

चम्मं सम्मं इत्यादि॥

(वा)<sup>5</sup> घतुषस्तु हे सति न ॥

<sup>6</sup> घणुहं ॥

(वा) र से सत्यसति च नाप्सरसः॥

#### अच्छरा <sup>8</sup> अच्छरसा ॥

#### वथ लिक्कव्यवस्थाप्रकरणम्.

- 1 पुंसीति ॥ स्त्रे नरीति पुंछिङ्ग इत्वर्थकं बोध्यम् ॥
- ं जसी इति ॥ 'आदेजे.' (मा. स्. १-३-७४) इति वशश्याव्याचववन यकारस्य जकारो बोध्यः॥
- <sup>8</sup> दामं सिरं णह्मिति ॥ दामिश्रोनमद्दान्यहरू 'अन्त्यहरूोऽश्रदुदि ' (प्रा. स्. १-५-२५) इत्यनेन कोपः । शिरदशन्दे 'शोस्सक् (प्रा स् १-३-८७) इति सकारस्य सकारः । नमद्दान्दे 'शादेस्तु ' (प्रा. स्. १-३-५३) इति नकारस्य णकारः, नकारस्य 'सवधधभाम्' (प्रा. स् १-३-३०) इति हकारादेशस्य ॥
  - <sup>4</sup> चर्मदार्मेत्यदि ॥ एतद्रार्तिकफ्लं त्रिविकमनृतौ बहुळाविकारात्सावितं दहयते ॥
- <sup>5</sup> धनुषस्त्वत्यादि ॥ चन्द्रिकायामिदं न दृश्यते। हकारादेशेऽपि पुंछिङ्ग एव भणुहो इति तन्नोदाहृतं च ॥
- <sup>6</sup> घणुइमिति ॥ 'घनुषि वा '(प्रा. स्. १-१-३२) इति धनुदशब्दे सकारस्य इकारदेशः ॥
- <sup>7</sup> से सतीत्यादि ॥ 'स मायुरप्तरसोः' (प्रा स्. १-१-६४) इत्यनेन सादेशस्य वैकस्पिकतया विधानाचछानृत्यप्रवृत्तिपक्षयोक्सवोरिष पुंकिकता नास्तीत्यर्थः । वार्तिकिमिहं त्रिविक्रमवृत्ती चिन्द्रकायामि नोपात्तम् । सान्तत्वात्पुंस्तवारणं तु पर्युदास-स्यायाश्रयणात्तिभ्यतीति चदाकायस्स्यादिति (१६ पृ.) पूर्वमेनोक्तम् ॥
- <sup>6</sup> अच्छरसेति ॥ अच्छरका इत्येवात्रोदाहर्तुंशुचितम् । चिन्द्रकायासिय तथैवोदाहतसिति च (१० पू.) पूर्वसेवोकस् ॥

## (वा) 1 शरखाष्ट्रपौ पुंस्येव ॥

#### सरओ पाउसो॥

## अस्यर्थकुलाद्या वा ॥ १-४-४९ ॥

अक्षिपर्यायाः कुळाद्याश्च पुंसि वा स्युः। एसो <sup>9</sup> अच्छी, एदं अच्छि। <sup>8</sup> अक्षस्यादित्वात् स्त्रियामपि। एसा अच्छी.। णअणं णअणो। कुळं कुळो॥

विद्युच्छन्दोभाजनम्महात्म्यदुःखवचनानि कुळादीनि । विज्ञ् । ४ पक्षे यथाप्राप्तं स्त्रीत्वमेव ॥

### स्रीवे गुणगाः ॥ १-१-५०॥

<sup>5</sup> गुणादयः क्रीबे वा प्रयुज्यन्ते । गुणं । पक्षे-गुणो ॥ गुणदेवमण्डलाष्ट्राः खब्गो विन्दुश्च करक्हो वृक्षः । मोहश्च ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रारत्प्राञ्चपाचित्यादि ॥ त्रिविकमवृत्ताविदं स्त्रात्मना निर्दिश्य ध्याकृतसुप-छम्पते ॥

² अच्छी इति ॥ अक्षिशब्दे 'स्प्रहादौ '(प्रा. स्. १-४-'२) इत्यनेन क्षस्य छत्त्रम् । ततो द्विरवं 'शेपादेशस्य '(प्रा स्. १-४-८१) इत्यादिना । पूर्वस्य तद्वनीय-प्रथमवर्णादेशश्र 'पूर्वमुपरि '(प्रा. सृ.१-४-९४) इत्यादिना बोध्य. ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अञ्जल्यादित्वादिः ॥ 'श्वियामिमाक्षिणाः ' (प्रा. स्. १-१-४९) इति सुत्रे मञ्जल्याद्यर्थकाञ्जलिगपदसन्त्वादिति माव<sup>8</sup> ॥

 <sup>4</sup> पक्ष इंति ॥ प्रकृतस्त्रविहितपुंस्त्वस्य वैकल्पिकतया तदमावपक्षे विद्युच्छन्दस्य
 श्लीलिङ्गतया तत्र 'को वा विद्युत्पत्रपीतान्धात् ' (प्रा. स् २-१-२६) इत्यनेन छत्वे
 विज्ञुला इति रूपं बोध्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> गुणाद्य इति ॥ 'गो गणपर. ' (प्रा सू. १-१-१०) इति गणार्थे गशब्दस्य संकेतात् सूत्रस्यस्य गुणातः इसस्य गुणादय इत्य्या बोध्य इति आवः । गुणादिगणेऽ-स्मिन् चन्द्रिकायां कण्ठशब्दोऽधिकः पट्यते । वृत्तावस्यां गणेऽस्मिन् पटितो मोहशब्दस्य त्रिविकमवृत्तौ चन्द्रिकायां च न दश्यते ॥

30

#### स्त्रियामिमाञ्जलिगाः ॥ १-१-५१ ॥

इमान्ता अञ्जल्यादयः स्त्रियां वा स्युः। गरिमो गरिमा। पृथ्यावेरि-मनिचः 'त्वस्य तु दिमात्तणी'(प्रा.स्.२-१-१३) इति वक्ष्यमाणत्वादेशस्य च तन्त्रेण ग्रहणम्। तेन पद्धत्वं—पिंडमो पिंडमा। अत्र पक्षे ¹ पुंस्त्वं बाज्यम् । त्वावेशस्येमनन्तत्वाभावेनेमनिज्वत्पुंस्त्वाभावप्रसङ्गात् । सो अंजळी सा अंजळी ॥

कुक्षिवली निधिरविमप्रस्ताक्षिप्रन्थचौर्यविधिपृष्ठाः । अञ्जल्यादयः । <sup>२</sup> पृष्ठस्य कृतेत्वस्यैव । अन्यत्र पट्टम् ॥

इति लिद्धन्यवस्थाप्रकरणम्, इति दक्षिणसमुद्राधीश्वरचोक्षनायभूपाछप्रियसचिव-सज्जनावलम्य-व्याण्यमिरदाद्ध-चिनवोस्मभूपाछहृदयकुद्दरविहरमाण-साम्यक्षिवप्रेरितेनाप्पयदीक्षितेन कृते पाकृतमणिदीपे प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः,

इति विश्वन्थवस्याप्रग्रटपन्, इति महिश्हराजकीयप्राच्यकीशास्त्रीयषु निरुनीरु स्त्रीनिवास-गोपाराचार्यस्य कृती दीधिस्त्रीभरनावा प्राप्टननिज-दीर्षाटप्पणा प्रथमाध्यातस्य प्रथम, पार.॥

<sup>।</sup> पुंस्त्वं बाच्यमिति॥ मत्र त्रिविकमवृत्तौ चिन्द्रकाया च 'त्वादेशस्य स्नीत्व-मेवेच्छन्त्येके' इत्युक्तम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पृष्टस्य क्रतेत्य स्यैचेति॥ ' प्रष्टेऽनुत्तरपदे ' (प्रा स् १-२-७८) इति स्थेण भनुत्तरपद्भूतप्रध्रशब्दावयवभ्रकारस्य वकल्पिकतयेत्वविधानादित्वपद्गेऽनेन छोत्वस् ' तदभावपद्गे 'भतोऽत् ' (प्रा. स्. १-२-७४) इत्यनेन अत्वे तु नपुंसकत्वमेवेति भाव । अतं एव त्रिविकमवृत्तावपि 'पृष्टमिर्गे कृते स्थियामेवेत्येन ' इत्युक्तस् । तथा चन्द्रिका-पामपि ' इत्वं खियामेवेत्येके ' इत्युक्तस् । पिटी इत्यप्युदाह्तं च । तत्र स्रोत्वेऽपीका-रान्तत्वं क्यमिति परिचिन्तनीयम् ॥

## अथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः. स्वरविकारप्रकरणम्.

<sup>1</sup> आदेः ॥ १-२-१॥

अधिकारोऽयं ' अस्तोरखोरचः ' (प्रा. स् १-३-७) ² इति यावत् वस्यामः॥

<sup>8</sup> वाऽलाब्वरण्ये ॥ १--२--२ ॥

अनयोरादेरचो छुग्वा स्यात्। 4 ळाऊ अळाऊ। रण्णं अरण्णं।

अय प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः.

#### सरविकारप्रकरणम्

1 आदे रिति ॥ एतत्स्वारपूर्वं स्त्रपाठे ' निकासोरोत्परि माल्यस्थोर्वा' (प्रा स्. १-२-१) इतेकं सूत्रं पर्यते। तस्य चायमर्थः—निर् प्रति इत्यनयोः माल्यस्थाणव्ययोः परत यथाक्रमं को परि इत्यावेशौ वा भवत इति । निर्माल्यं—ओमल्लम् । प्रतिष्ठा—परिद्वा पहुद्वा इत्युवाहरणम् । स्त्रस्यास्य समुदायावेशिवधायकत्या स्वरमात्र-विकारविधायकत्वामावात्स्वरविकार प्रकर गेऽत्र पत्ववृत्तिकृता नोल्लिक्षितमिति माति ॥

<sup>2</sup> इति याचित्ति॥ मर्यादायासयं यावच्छव्दः । तेन 'बस्तोः'(प्रा.स्. १-६-७) इसादिस्त्रपूर्वंतनस्त्रमभिन्याप्य कादेरिति संबध्नातीति सिम्मति ॥

३ वाऽलाञ्चरण्य इति ॥ एतत्स्त्रात्प्रवै ' कुगव्ययत्मताचात्तत्त्व ' (प्रा स् १-२-३) इत्येकं सूत्रं सूत्रपाठे दृश्यते । तस्य चायमर्थे —अध्ययात्यताचाच परयोरव्य-यत्मताचोरादेरचो बहुकं कुरमवतीति । उताहरण च-वयमत्र-अम्हेत्य अम्हे एत्य । यदीमाः —जङ्माः जङ्गाः 'इति ॥

4 ळाऊ इत्यादि॥ यद्यपि अलाव्सव्टे बकारलोपविधायकस्त्रावकांनेन यकार-घटितमेवोदाहर्तुमुचितम्। तथैव चिन्द्रकायामुदाहृतं च, तथाऽपि चवयोरमेद इति न्यायात् 'प्रायो छक् '(प्रा. सृ १-३-८) इत्यदिना वकारलोपविधिदर्शनाच्दमेदेन बस्यात्र लोप इत्याशय स्यादिति माति। वस्नुतोऽत्र 'बो व.' (प्रा. स् १-३-६१) इत्यतेन वकारस्य वकारः कृतो न भवतीति परिचिन्तनीयम्। त्रिविकमकृत्ते विकार घटितमेवेदमुदाहृतं दृश्यते। तत्र वकारविधानसामध्यांच 'प्रायो छुक्' (प्रा स् १-३-८) इति वकारस्य न छुतिति बोध्यम्। पैज्ञाच्यासेव छकारस्य छकारविधानायाः कृते छकारघटितं क्यमिति चिन्तनीयम्। अत्र तु वृत्तो प्रायस्पर्वत्रोदाहरणेषु छकारस्याने ककार एव छिलि रे दृश्यते॥

#### अपेः पदात् ॥ १-२-३॥

पदात्परस्यापेरादेर्लुक्स्यात्। <sup>1</sup> किं वि-किमपि।पदात्किम् श अवि णाम-अपिनाम।

इतेः ॥१-२-४॥

इतेरादे <sup>2</sup> र्लुक्स्यात् । किंति-किमिति । पदादित्येव । इत्याह इब आह । 'इतौ तः ' (पा. स् १-२-४५) इति द्वितीयेकारस्यात्वम् ॥

#### तोऽचः ॥ १-२-५॥

भचः परस्येतेरादेस्तः स्यात्। तथेति-तहत्ति। श्रश् इति-<sup>3</sup> झत्ति ॥

### <sup>4</sup>शोर्छप्तयवरशोर्दिः ॥ १–२–६ ॥

यैर्युक्ता ययरशपसा लुप्तास्तेभ्यः शयसेभ्य आदेः परस्यांची दीर्घः स्यात् । दिर्लुप्तयवरञौ शाविति यावत् । श, <sup>6</sup> कश्यपः-कासमो ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> किं चि इति ॥ ' पो नः ' (प्रा स्. १-३-५५) इत्यपेः पकारस्य वकारादेशः । अस्य कुको वैकल्पिकत्यासटभावपक्षे किमति इत्यप्युटाहरणं बोध्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> लुक्स्यादिति ॥ योगविभागाश्चित्यमिदमिति योध्यम् । बन्यथा तु ' भपीत्योः पटात्' इत्येव सृत्रित स्वादिति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> झत्तीति ॥ नन्तत्र पूर्वपटान्ते हळस्यत्वाद्यः परत्वामावादितिशब्दस्य मादेः कर्म प्रकृतस्त्रेण तकार उपपद्यत इति चेदित्यम्—'बन्यहळोऽश्रदुढि ' (पा. स्. १-१-२५) इत्यनेन अन्यहळो छोपानन्तर मचः परत्वमक्षतमिति ॥

<sup>्</sup>रे शोरित्यादि ॥ यद्यपि 'शोस्सङ् ' (प्रा. स्. १-३-८७) इत्यनेन शपसानां सकारादेशस्य नित्यतया विधानात् 'साल्छुस् ' इत्यादिन्यासेऽप्यदोपः, सथाऽपि मात्राङाघवासंभवेष्यादेशपर्यन्तानिरीक्षणकृतज्ञानङाघवसंभवेन वैचित्र्यार्थं च 'शोर्छुस् ' (प्रा. सृ. १-२-८) इत्यादौ शोरित्युक्तिरिति भाति ॥

ये छ्रसस्वपूर्वीचरान्यवस्थवस्थापसकाः शणसाः तेभ्य आदेरचो दीर्घ इति शोर्लुसेत्याटिस्त्रार्थो बोष्यः॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> कासको इत्यादि॥ कश्यपशब्दे 'कगटद' (प्रा. स्. १-४-७७) इत्यदिना शलोपस्य 'मनयास्' (प्रा. स्. १-४-७९) इत्यनेन बलोपस्य च प्रसन्ती

विश्वासः—वीसासो । विश्वामः—वीसामो । कार्षतः—कासिओ । दुश्शासनः —वूसासणो । ष, शिष्यः—सीसो । विष्वक्—वीसुं । 'उल् ध्वनि ' (प्रा. स्. १-२-१५) इत्युत्वं वक्ष्यते । कर्षकः — कासओ । स, सस्यं — सासं । पिकस्वरः—पिबासरो । उस्रः—ऊसो ॥

निस्सहः—¹ जीसहो ॥

#### (वा) जिह्नाया वलोपे दीघीं वाच्यः ॥

#### जिहा-- जीहा।

' अनुक्तमन्य ' इत्यादिन्यायात् पाणिनीयवत् विप्रतिपेधन्यायाश्रयणात् यकारस्यैद छोपे प्रकृतसूत्रेण कारपूर्वस्थाकारस्य दीर्घे दीर्घास्परस्वाद् ' होषादेशस्य ' (प्रा. स् १-४-८६) इत्यादिविहितदित्वस्य 'दीर्घाञ्च' (प्रा. सू. १-४-८७) इति निर्पेधे 'शोस्तक्' (प्रा. स्. १-३-८७) इति शस्य सत्वे 'प्रायो कुक्' (प्रा. स्. १-३-८) इत्याटिना पछोपे च कासओ इति रूपम् । इत्थमेव निक्वासनिश्रामशञ्दयोरपि वकार-रेफयोः 'छवरामध्य ' (प्रा. सू १-४-७८) इति छुग्वोध्यः। कर्शित इस्रत्र हु ' कवरामध्य ' (प्रा. सू. १-४-७८) इत्यत्र चकारादुपरितनरेफस्यापि छुको बोधनेन रस्य छुरबोध्यः । दुइशासनक्षब्दे च 'कगटड ' (प्रा. सू. १-४-७७) इत्यादिना शकार-छोपे 'शोस्सळ्' (प्रा. स्. १-३-८७) इति ऋख सत्वे 'नः' (प्रा. स्. १-१-५२) इति नस्य णत्वं च बोध्यम् । शिष्य इत्यत्र 'मनयास्' (प्रा. सू. १-४-७९) इति यलोपः' पूर्ववत् शस्य सत्वं च। विश्वक् इत्यत्र 'यक्तसम्यग्विज्वकपृथको मल्' (प्रा. सू. १-१-६८) इति ककारस्य मकारस्त्रतो विन्दुश्च । कर्षक इत्यन्न 'छवरामधम्ब ' (प्रा. सू. १-४-७८) इत्युपरितनरेफस्य छक्, शस्य सत्वं च। सस्यमित्यप्र ' मनयाम् ' (प्रा. सू. १-४-७९) इति यकारस छुक्। पिकस्वर इत्यत्र 'छवरामध्य ' (प्रा. सू. १-४-७८) इति वस्य छुक् 'प्रायो छुक् ' (प्रा. सू. १-१-८) इत्यादिना कस्य छुनच । उस्र इत्यन्न ' छनरामघस्र ' (पा. सू १-४-७८) इत्यनेन रेफस्य कुक् । एषु सर्वेपूदाहरणेषु कस्यपशब्दवत् प्रकृतसूत्रेण शो॰ पूर्वस्य दीघों बोध्यः ॥

े णीसहो इति ॥ निस्सहकान्दे निस. सकारस्य 'कगटडतडप्रक्रंपशीरु-पर्यद्वे' (प्रा स् १-४-७७) इति प्रथमस्य सस्य छोपे प्रकृतस्त्रेण पूर्वस्येकारस्य दीर्चे 'कादेस्तु' (प्रा स् १-३-५३) इति नस्य णत्वे च णीसहो इति रूपस् ॥

² जीहिति ॥ जिह्वाशब्दे वकारस्य ' छवरामधश्च ' (प्रा स् १-४-७८) इति कुक्ति प्रकृतस्त्रोणेकारस्य दीर्घे च जीहिति रूपम् ॥

#### ¹ हे दक्षिणेऽस्य ॥ १-२-७ ॥

'न वा तीथेवुःखदक्षिणदीर्घे' (प्रा. च्. १-४-६३) इति हत्वे सति दक्षिणस्यादेरतो दीर्घः स्यात्। ² दाहिणो । <sup>8</sup> अन्यत्र दक्खिणो ॥

## तु समृद्धचादी ॥ १--२-८॥

समृद्धयादेरादेरतो वा दीर्घः स्यात् । 'समिद्धी सामिद्धी ॥

<sup>6</sup>प्रतिषिद्धसदक्षमनस्विनीप्रसुप्तप्रवासिचतुरन्ताः ।

श्रमिजात्यस्पर्शप्रवचनप्रसिद्धिप्ररोहप्रकीयाः ।

प्रतिपत्पकृतप्रकटाः सह प्रतिस्पर्धिना समृद्ध्यादिः ॥

<sup>1</sup> विविक्तमवृत्तिसुद्भितकोशे तु 'हि दक्षिणेऽस्य ' इति सूत्रपाठी ध्रयते ॥

<sup>2</sup> वाहिणो इति ॥ दक्षिणकान्दे 'न वा तीर्थंदुःसदक्षिणदीर्थे' (प्रा स् १-४-६१) इति स्त्रेण सशुक्तस्य अस्य इत्वे पूर्वस्य प्रकृतस्त्रेण दीर्थे 'द्रोधादेशस्य' (प्रा स् १-४-८६) इत्यावी भद्र इत्युक्तया 'दीर्घास्य' (प्रा स् १-४-८७) इति निवेधास्य म इस्य द्वित्यम् ॥

व अन्यत्र द्किताणो इ.ति ॥ 'न वा तीर्थं '(शा स् १-४-६३) इत्यादिविहित-इत्तरम वैकल्पिकत्वात्तदभावपहे 'क्ष.' (शा स् १-४-८) इत्यानेच क्षस्य कृत्ये 'शेषादेशस्य' (शा स्. १-४-८६) इत्यादिना तस्य दित्वे 'पूर्वमुपारे' (शा. सू १-४-९२) इत्यादिना पूर्वस्य तद्वरीविषयमवर्णादेने क दक्तिकणो इति कृपस् ॥

\* समिन्दी सामिन्दी इति ॥ समृद्धिकवे ककारस्य 'इन् कृपते ' (प्रा. सू. १-२-७६) इति सृत्रेण इत्वे प्रकृतस्त्रेणादेश्तो दीर्वतदभावपक्षयोः समिन्दी सामिन्दी इति रूपद्वयम् ॥

<sup>5</sup> प्रतिषिद्धेत्यादि ॥ अत्र प्रतिषिद्धेति स्थाने प्रतिसिद्धीति त्रिविक्रमवृत्ति-त्रिन्द्रकयोः पठितो दृश्यते । तथा ससृद्ध्यादिगणे चन्द्रिकायां प्रस्तुतकान्द्रोऽधिकः परि-गणितो दृश्यते । त्रिविक्रमनृत्ती तु प्रकृतकान्द्रोऽत्र न कण्डतः परिगणितः । मनस्विती-सन्दस्याने सनस्वीति पठितस्य । प्रतिषिद्धं—पाडिसिद्धं पडिसिद्धं । सहस्रः— सारिन्छो सरिच्छो । मनस्विनी—माणसिनी मणसिणो । प्रसुसः—पासुत्तो पसुत्तो । भवासी—पावास् पवास् । चतुरन्तं—चाउरंतं चवरंतं । ससिनातिः —जाहिसाई सहिनाई । सर्पकं,—आफंसो ककंसो । प्रवचनम्—पावनणं पवनणं । प्रसिद्धिः—

### स्वमादाविछ् ॥ १-२-९॥

स्वप्रादावादेरवर्णस्येत्वं स्यात् । छित्त्वाक्तित्यम् । स्वप्रः—सिविणो । 'छवरामध्यः ' (प्रा. सू. १-४-७८) इति वलुक् । 'नात्स्वप्रे ' (प्रा. सू-१-४-१०२) नात्प्रागित्वागमः । ¹ पो वत्वं च ॥

<sup>2</sup> वेतसकृपणमृदङ्गोत्तमद्त्तेषद्वयळीकमरिचाश्च । ध्यजनस्' इति स्वप्तादिः । (वा) <sup>8</sup> दत्वस्य णत्व एवेति वाच्यम् ॥

दिण्णम् । अन्यत्र द्तं॥

पासिन्दी पसिन्दी । प्ररोहः —पारोहो परोहो । परकीर्थ —पारकेरो एरकेरो । पारक्यः-पारको परको । प्रतिपद् —पाडिवना पहिवना । प्रकटः —पानवो पनवो । प्रकृतः — पाइनो पहनो । प्रतिस्पर्धी —पाडिप्पन्दी पहिप्पन्दी, इति समृद्धयदिपितानां सिन्दरूपाणि बोध्यानि ॥

1 पो वृत्वं चेति ॥ यद्यपि 'पो वः' (प्रा सू १-३-५५) इत्यत्र वर्सयुक्तस्ये स्वर्थेकमस्तोरित्यधिकारप्राप्तम्, तथापि 'नास्त्वमे '(प्रा सू १-४-१०२) इत्यनेन स्वम्राब्दे नकाराव्यानिकारागमे व्यसंयुक्तपकारज्ञामात्तस्य वकारादेशो नाजुपपत्र इति भावः। तथाऽत्र नकारस्य 'नः' (प्रा सू १-३-५२) इति णस्तं बोध्यम् ॥

श्रे वेतसेत्या(द् ॥ वेतसः—बंहिसो । कृपणः—किविणो । सृदङ्गः—सृहङ्गो । उत्तमः—उत्तिमो । द्वं—दिण्णं । ईपत्—ईसि । व्यक्ठीकं—विक्ठिं । मिरवो—मिरिको । व्यक्तं—विकणं, इति स्वमाटिगणपिठतानां सिद्धरूपणि बोध्यानि । अत्रत्य-वेतसश्वद्स्य 'वेतस इति तोः '(प्रा सू १-२-३२) इति सूत्रे इत्वे सित तकारस्य इकारविधानाक्ज्ञापकात् स्वमादिपरिगणितवेतसशब्दादिमाकारस्येत्वं वैकिटिपकमिति ज्ञायतं । तत्र वेतसशब्दस्य वेशसो इत्यपरमि इपमित्यवसीयते । तथा इत्तशब्द 'पश्चदशद्तपञ्चात्रति णः '(प्रा सू १-४-३६) इति स्त्रविहितणत्वस्य द्वुरुगधिकाराद्वैकटिपकत्येन णत्वपक्ष एव स्वमादित्वादित्वमिति त्रिविक्रमवृत्तिचिन्द्रक-योरक्तवाण्णत्वामावपक्षे इत्वामावात् वज्ञमिति संस्कृतवदेव प्राकृतेऽप्यन्यद्वृपं बोध्यम् ॥

<sup>3</sup>दत्तस्येत्यादि ॥ त्रिविक्रमभृत्ताविदं वाक्यात्मना इत्रवेत ॥

### ¹ पकाङ्गारललाटे तु ॥ १–२–१० ॥

पक्षं पिक्षं। अङ्गारो इङ्गालो। हरिद्रादित्वाल्लः। लेलाटं <sup>2</sup>णिडालं। 'लो ललाटे च' (प्रा. स् १-३-८०) इति <sup>3</sup> लस्य णत्वम्। ललाटे 'डलोः' (प्रा. स् १-४-११४) इति डलयोः स्थितिपरिचृत्तिः॥

4सप्तपर्णे फोः ॥ १-२-११॥ छिचवंणो छत्तवंणो ॥

मध्यमकतमे च ॥ १-२-१२॥

#### मज्झिमो कइमो । पृथग्योगाञ्चित्यम् ॥

¹ पक्वाक्षारेत्यादि ॥ महारशब्दे छत्व एवेत्वमिति सिविक्रमवृत्तिचित्रकादौ इत्यते । तस्मादत्र इत्विक्रम्पामिधानं छत्वे सतीत्वं, मन्यया तु नेति ज्यवस्थित-विक्रम्पामिधायकमिति बोज्यम् । अत प्वात्र इत्वामायपसे छकाराघटितं मंगारो इसुदाहरणं दत्तम् । यद्यपि 'हरिद्रादौ ' (प्रा स् १-२-७८) इति पृथग्योगकरणा-सिसं छत्वं, तथाऽपि बहुछाधिकाराक्कतेत्वस्थैव छत्वमिति त्रिविक्रमवृत्तावेवाभिहित-मिति न दोषः ॥

े णिडालमिति॥ अन्नेत्वस्य वैकस्पिकत्वात्तद्मावपक्षे णढालमित्सपि रूपं बोध्यम् । 'टो डः' (मा सू १-१-११) इति कळाटसच्वे टकारस्य डकारः ॥

8 छस्य जत्मिति ॥ 'को छ्छाटे च' (प्रा स् १-३-४१) इत्यत्रादिरिति सम्बन्धादाधककारस्य ज्ञासित्यर्थः॥

4 सप्तपणें फोरिति ॥ प्रैस्त्रेम्यः तु इळ् अस्य इति पदत्रयमजुवतंते । 'द्वितीयः कुः' (प्रा सू १-१-११) इति द्वितीयार्थे फुझब्दः 'तु विकल्पे ' (प्रा सू १-१-१३) इति विकल्पार्थे तुझब्दः सक्केतितः । तथा च सप्तपणेत्रव्ये दितीयस्थाकारस्थेत्वं वा भवतीति सूत्रार्थः । सप्तपणेत्रव्ये सकारस्थ ' छ्ळ्ष्यट्छमीसुधाशावसप्तपणें ' (प्रा सू १-३-९०) इति स्त्रेण छकार । 'पो व.' (प्रा सू १-३-५५) इति पकारस्थ वकारस्थ ॥

<sup>5</sup> मध्यमकतमे चेति ॥ पूर्वसूत्रेम्यः अस्य इङ् फोरिखनुवृत्त्या मध्यमकतम-शब्दयोर्हितीयस्यावर्णस्येत्वं मवतीति सूत्रार्थः। मध्यमशब्दे 'ध्यद्योर्भेङ्' (प्रा सू १-४-२६) इति ध्यस्य झत्यस्। कतमश्रब्दे 'प्रायो छुक्' (प्रा सु १-३-८) इत्यादिना कछोपश्च विशेषः॥

#### <sup>1</sup> हरे त्वी ॥ १-२-१३॥

हीरो हरो॥

### उल् ध्वनिगवयविष्वचि वः॥ १-२-१४॥

प्षु <sup>2</sup> वसम्बन्ध्यकारस्योत्वं स्यात्। लित्त्वान्नित्यम्। <sup>8</sup>द्युणी। <sup>4</sup>गडओ। <sup>5</sup> वीसुं। च इत्येव, गडओ॥

## ज्ञो णोऽभिज्ञादौ ॥ १-२-१५ ॥

'ब्रम्नोः' (प्रा स्. १-४-३७) इति णत्वे अभिकादौ इस्य संविन्धनो णस्य अवर्णस्योत्वं स्यात् । <sup>6</sup> अहिण्णु । णत्वामावे— <sup>7</sup> अहिज्जो ॥

<sup>1</sup> हरे त्वीति ॥ इरशब्दाचाकारस्य ईकारो वा स्यादिति स्त्रार्थः ॥

<sup>2</sup> वसंविन्धिन इति ॥ अञ्चविहतोत्तरत्वं संबन्ध इति भानः। सूत्रेऽ-स्मिन् च इति पञ्चम्यन्तत्वाम्युपगमेन वकाराषुत्तरस्येत्वर्थवर्णनं तु सुस्पष्टिपिति बोध्यम्॥

<sup>8</sup> झुणी इति॥ ध्वनिशब्दे 'त्वस्वद्वध्वां कविष्यस्वसाः' (प्रा. स्. १-४-६५) इति सुत्रेण ध्वस्य झादेशः॥

र्वेगडओ इति ॥ गवयश्चन्दे 'प्रायो छुक्' (प्रा. स्. १-३-८) इत्यादिना घळोपः ॥

<sup>5</sup> बीसुमिति ॥ विव्वक्शब्दे 'कवरामध्य '(प्रा स्. १-४-७८) इति वकार-क्रोपः । 'शोर्कुसयवरशोर्दिः '(प्रा स्. १-२-८) इति इकारस्य दीर्घः, 'शोस्तक्' (प्रा. स्. १-३-८७) इति शस्य सकारः । 'यत्तत्सम्यग्विष्वकपृथको मल् '(प्रा. स्. १-१-३८) इति ककारस्य मत्वे तस्य विन्दुस्य ॥

<sup>6</sup> झिहिषणू इति ॥ अभिज्ञश्चब्दे 'समयघभास्' (प्रा. स्. १-३-२०) इति भकारस्य इकारः ॥

7 अहिस्त्रो इति ॥ 'ज्ञो जोऽविज्ञाने ' (प्रा. सू. १-४-८२) इति अकारस्त्रको वैकल्पिकतया स्त्रक्षे ज्ञकारामानेन 'ज्ञम्नोः ' (प्रा. सू. १-४-३७) इस्तेन णत्वा प्रवृत्त्या णकारामानात 'ज्ञो णोऽभिज्ञादौ ' इति अकृतसूत्रप्रवृत्त्यनवकाशात 'शेषा-देशस्य ' (प्रा. सू. १-४-८६) इत्यादिना जकारस्य द्वित्वे इदं रूपमिति भावः। त्रिविक्रमदेवेनापीदं रूपमभिद्धितं स्वयते। चन्द्रिकायां—' मनोज्ञाभिज्ञप्रज्ञासंज्ञाविज्ञा-,

(वा) अभिज्ञादौ अकारस्य छोपो वाच्यः। इति अछोपः॥

आगमसर्वात्मेक्तिवदैवाभिमनःकृता श्वान्ताः। तथा च आगमश्च इत्यादिः। अम्यत्र न। १पण्णो-प्रश्नः। संश्वा-संणा॥

<sup>2</sup>चण्डखण्डिते णा वा ॥ १-२-१६ ॥ -

अनयोरा<sup>9</sup>देरवर्णस्य णकारेण सह उन्वं वा स्यात्। चुडो चण्डो। खुडिओ खण्डिओ॥

### प्रथमे प्योः ॥ १-२-१७॥

प्रथमे <sup>4</sup> पकारथकारसंबन्धिनोरवर्णयोर्पुगपत्क्रमेण चोत्वं <sup>5</sup> स्यात् । <sup>6</sup> पुदुमं पुढमं पदुमं पढमं ॥

नेषु जस्य ण एव ' इसुक्त्वा तथैवोदाहरू विज्ञानशब्दे 'ज्ञो नोऽविज्ञाने ' (प्रा. सू १-४-८२) इति नकारक्षकमनिमेश्य अन्नैव 'नाणग्रुणौ ज्ञः' (प्रा. सू. १-४-१६०) इति ज्ञाधातोर्जाणादेशे विज्ञाणमित्यप्यस्ति इसुक्तिदर्शनात् अभिज्ञ-शब्दन्य छक्ष्मीथरस्रिः अहिज्ञो इति रूपमनस्युपगच्छन् जाणादेशेऽस्य बहिजाणमिति रूपम्बरमुररोक्कवित्व च माति ॥

¹ पण्णो इति ॥ प्रज्ञशब्दे रेफला 'छवरामध्य ' (प्रा. सू. १-४-७८) इति छुकि 'ज्ञन्नो. ' (प्रा सू १-४-३७) इति ज्ञला णकारादेशे 'शेवादेशस्य ' (प्रा सू. १-४-८३) इत्यादिना द्वित्वे 'संयोगे '(प्रा. सू. १-२-४०) इति इस्ते चेदं रूपं बोध्यम् ॥

<sup>3</sup> चण्डखण्डिते इत्यादि ॥ 'णा वा चण्डखण्डिते ' (मा. सू १-२-१९) इति मुद्रितित्रिविकमवृत्तिकोशे एतत्स्त्रपाठः । एतत्स्त्रात्प्तं स्तावकसास्त्रशब्दयोः स्तुवको सुण्हा इति रूपसाथकं 'स्तावकसास्त्रे ' (मा. सू. १-२-१८) इत्येकं सूत्रं चाधिकमुपात्तं इत्यते । स्त्रेऽस्मिन् णा इति ण् इति मातिपदिकात्त्रतीयाविभक्ती णकारेणेत्यर्थकः ॥

<sup>3</sup> आवेरिति ॥ अभिकाराख्यमेतत् ॥

पकारथकारसंबन्धिनोरिति ॥ ' छवरामध्य ' (प्रा स्. १-३-७८) इति रेफस कुगनन्तरं तद्व्यविद्योत्तरत्वसंबन्धेन अवर्णस्य पकारसंबन्धित्वसिति साध.॥

<sup>5</sup> स्यादिति । वा स्यादित्युचितम् ॥ अत एवात्र पढमं इत्यप्युदाहृतं दृश्यते ॥

6 पुदुमित्यादि ॥ प्रथमशब्दे 'प्रथमशिथिकमेथिशिथिरनिषधेषु ' (प्रा स् १-३४८) इति थकारस्य ढकारः ॥

[स्वरविकार-

## आर्यायां येः श्रभामृङ् ॥ १-२-१८॥

श्वभ्वाचिन्यार्याशन्दे यंसंवन्ध्यत ऊस्यात् । लिस्वान्नित्यम् । <sup>1</sup> अज्ञु । <sup>2</sup> अन्यत्र अज्ञा ॥

## <sup>8</sup> तोडन्तर्येख् ॥ १-२-१९ ॥

अन्तर्श्वव्दे तसंवन्ध्यत पत्वं छित्स्यात् । <sup>4</sup> अन्तेउरं ॥ (वा) <sup>5</sup>अन्तरङ्गादौ नेति वाच्यम् ॥

### <sup>6</sup> उत्करवल्लीद्वारमात्रचि ॥ १-२-२०॥

<sup>7</sup>एप्वत एत्वं वा स्यात् । उक्केरं उक्करं। विळ्ळी वळळी। इतं-<sup>8</sup> वेरं वारं दुवेरं दुवारं। एतावन्मात्रं एत्तिअमेर्त्तं एत्तिअमर्त्तः॥

<sup>1</sup> अज्ञ इति ॥ आर्याशब्दे अकृतस्त्रेण वैसंवन्ध्यवर्णस्य उत्वे प्रस्तस 'बय्ययाँ ज. रे (प्रा सू. १-४-७४) इति जादेशे 'शेपादेशस्य ' (प्रा सू. १-४-८६) इत्यादिना तस्य द्वित्वे पूर्वस्य 'संयोगे'(प्रा. सू. १-२-४०) इनि इस्ने अन्द्र इति रूपम् ॥

<sup>2</sup> अन्यत्रेति ॥ सूत्रे अश्वामित्युक्तया अश्वतिरिक्तमात्रावर्यकार्याशब्दे जला-

प्रवृत्त्या अद्धेति रूपमित्यर्थः ॥

<sup>8</sup> तो ऽन्त रिति ॥ पुतत्सुत्रात्पुर्व भासारशब्दस्य भासारो कसारो इति रूपद्वयसाधकं 'आसारे तु ' (प्रा. स्. १-२-२२) इत्येकं स्त्रं स्त्रपाठेऽविकं दहवते॥

4अन्ते उरमिति ॥ मन्तः पुरश्रव्दे ' प्रायो लुक् ' (प्रा. सू १-१-८) इत्याहिनो

पछोपे प्रकृतस्त्रेण तकारोत्तराकारस्य एत्वे अन्तेवरमिति रूपस् ॥

अन्तरङ्गाद्विति ॥ अत्रादिपदेन अन्तर्गतान्तर्विस्तरमादिसङ्हो बोष्यः ॥

<sup>6</sup> उत्करच्छीत्यादि ॥ एतत्स्त्रात्प्<sup>वै</sup> पारावतगन्त्रस्य पारेवमो पारावमो इति रूपद्वयसाधकं 'पारावते तु फोः' (ग्रा. सू. १-२-२४) इस्त्रेकं स्त्रमिकं सुत्रपाठे दृश्यते ॥

<sup>7</sup> अत इति ॥ आदेरिति क्षेपः । तेनोत्कराडिशब्दे नान्त्याकारस्यैत्वमिति

बोध्यम् ॥

<sup>8</sup> वेरमित्यादि ॥ डारगब्दे 'डोंडरि ' (प्रा. स् १-४-८३) इत्यतेन हकार-वकारयो. पर्यायेण छुकि एत्वपक्षे देरं वेरामिति, एत्वामाचे च दारं वारामिति,

## (वा) <sup>1</sup> मात्रादान्दे वाच्यः-॥

मोजनमात्रं-भोअणमेत्तम्॥

### शय्यादौ ॥ १-२-२१॥

### पत्वं स्यात् । <sup>१</sup> पृथग्योगान्नित्यम् ।

'बाच्छदा' (प्रा. स् १-४-१०९) इत्यादिना वकाराष्प्रागुकारागसे पक्षे एत्व-तद्भावयोः दुवेरं दुवारमिति, वब्रुक्पाणि बोध्यानि ॥

भन्नेदमबधेयम् अत्र कवित्कोशे त्रिविक्रमवृत्तौ चिन्निकायां च दुवारिमित्यपि स्पश्चराहृतं दश्यते । तत्रोकारागमानन्तर संयुक्तामावात् कथं 'छवरामधन्न (प्रा. प्. १-४-७८) इति वकारखुक्तसंयुक्ताधिकारीयस्य प्रवृक्तिस्त्यात् । यद्युकारागमान्त्रपूर्वमेव बकुगद्गीक्रियेत तर्हि संयुक्ताधिकारीयस्योत्त्वस्य कथं प्रवृक्तिः स्यात् । यदि च प्रामाणिकतत्त्वयोग उपख्म्येत, तदा 'प्रायो छुक्' (प्रा. स्. १-१-८) इत्यादिना वकारखुका साधनीयः । एवं तत्रैव एत्वपशे दुप्रमित्यपि सति प्रयोगे रूपान्तर-मद्गीकरणीयं स्यादिति ॥

भाजाशस्य इति ॥ उत्तरत्र मोजणसेत्रसिखुवाहरणवर्शनात् त्रिविकसमुस्या-दानपि तथैनोवाहरणाचात्र मात्रशस्य इति पाठस्साधुरिति माति । भोजनसात्रशब्दे 'प्रामी कुक्' (प्रा सू १-३-८) इत्यादिना जकारस्य छुकि नकारस्य 'नः' (प्रा. सू १-३-५२) इति णत्वे 'कवराप्रभन्न '(प्रा सू. १-४-५८) इति रक्छिक एत्वे प्राकृते हस्वस्य पुरुस्तत्त्वात् 'दीर्घान्न' (प्रा सू १-४-८७) इति निपेधामावेन 'शेषादेशस्य' (प्रा सू. १-४-८६) इत्यादिना तकारस्य हित्वे मोजणसेत्तमिति क्रयं नोध्यम्॥

<sup>2</sup> पृथाग्योगा जित्यमिति ॥ बद्येतत्त्य्ञ्जविहितमप्येत्वं वैकिष्टिपकं स्यासिं पृवंस्ये श्रम्यादिपदासक्षनेतैन इष्टलामे उदपहाय 'शब्यादौ ' इति पृथनस्थ्रकरण-मेतदेत्वस्य निखतायां गमकमिति भावः । एवं बदि श्रम्यादीनामेत्वं वैकिष्टिपकमिष्टं स्यासिं पृवंस्त्रोपासोत्करादीनामिप शब्यादिगण एव प्रवेशनेनेष्टिस्वया मतिरिच्यमानं 'उत्करवल्ली ' इत्यादिस्त्रमाप शब्यादीनामेत्वस्य निखताया मानमिति बोध्यम् । यद्यपि 'तोऽन्वर्येक् ' (प्रा स्. १-२-२३) इति स्त्रानन्तरं 'शब्यादौ ' (प्रा. स्. १-२-२६) इत्येतत्स्त्रभाठे पृथनस्त्रकरणसामध्येपरिचिन्तनमन्तरेव पृत्यस्य निखलं सिध्यति, तथाऽष्येवं स्त्रपाठो इद्यिकोशलोत्पादनेन वैचित्रयार्थं इति बोध्यम् ॥

राज्या विजा। अत्र ² पत्थ। <sup>8</sup> प्राद्यं—गेज्यं । कन्तुकं—⁴ गेण्डुअं। <sup>5</sup> प्रतिगपाठाडुत्वम्॥

## <sup>0</sup> वाऽऽर्द्र उदोत् ॥ १--२-२२ ॥

े सेक्रोति ॥ शब्बाश्रब्दे 'शोस्सक् ' (प्रा. सू १-१-८७) इति शस्य सः। 'शब्द्यर्था नः ' (प्रा. सू १-४-७४) इति यैस्य नकारः। तस्य 'शेपादेशस्य' (प्रा. सू १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वं, प्रकृतस्त्रेण शकारोत्तराकारस्य एत्वं च ॥

<sup>2</sup> प्रत्थेति ॥ अत्रेत्यत्र 'हित्यहास्तकः' (प्रा. सू २-१-७) इति त्रकः थादेश इति वोध्यस् ॥

<sup>8</sup> प्राह्मशब्देति ॥ 'कवरामध्य '(प्रा स् १-४-७८) इति रलुकि 'ध्यक्षो-र्झेल् '(प्रा. स्. १-४-२६) इति शस्य झत्वे तस्य 'शेषादेशस्य '(प्रा. स्. १-४-६६) इत्यादिना द्वित्वे पूर्वस्य 'पूर्वमुपरि' (प्रा स्. १-४-९४) इत्यादिना तद्वर्गीयतृतीय-वर्णादेशे प्रकृतसृत्रेणैत्वे च शेजसमिति रूपम् ॥

<sup>4</sup> गोण्डुअमिति ॥ यद्यपि ' गेन्दुकः कन्दुकः ' इत्यमरकोशे दर्शनात्संत्कृतेऽपि गेन्दुकशन्दसत्त्वाद शञ्चादिपाठमन्तरैय गेन्दुअमिति रूपं सिष्यति, तथाऽपि कन्दुक्शन्दस्य प्राकृते कन्दुक्रमिति रूपवारणार्थं शञ्चादौ कन्दुकशञ्दपाठ इति माति। ' खोः कन्दुकमरकतमदक्छे ' (प्रा. स्. १-२-१५) इति कन्दुकशञ्द प्रथमककारस्य गकारप्रवृत्त्या ' प्रतिगेऽप्रतीपगे ' (प्रा. स्. १-२-३३) इत्यनेन दकारस्य दत्ते ' प्रायो छुक् ' (प्रा. स्. १-३-८) इत्यादिनाऽन्त्यककारस्य छुकि प्रकृतस्त्रेणेत्वे गेण्डुक-मिति रूपम् ॥

<sup>5</sup> प्रतिगपाठादिति ॥ 'प्रतिगेऽप्रतीपगे ' (प्रा. स्. १-३-३३) इति स्वम् । अत्र गक्षक्दो 'गो गणपरः ' (प्रा. स् १-१-१०) इति गणार्थे संकेतितः । 'वेतस इति तो ' (प्रा. स्. १-३-३२) इत्यतः तोरिति 'टो ड ' (प्रा. स्. १-३-३१) इत्यतो ड इति चालुवर्तते । तत्रश्च प्रत्यादिगणपठितवृत्तिप्रतीपादिमिक्काब्दगत-तवर्गस्य डकारादेशो अवतीति स्वार्थ । त्रिविक्रमवृत्तौ तु डकारियः हित्तमेव गेंतुक त्युदाहतं दृश्यते । चिन्द्रकायां तु 'शब्यादौ ' इत्येतत्स्वं नोपानस् ॥

<sup>8</sup> वाऽऽद्वस्यादि ॥ 'खाई उदोव ' (प्रा. स्. १-२-२७) इति त्रिविकमवृत्ती (दे.) चन्द्रिकायां च स्त्रपाठः ॥ मार्दे उत्यमोत्वं च वा स्यात्। 1 मळ्ळं उळ्ळं ओळ्ळं । महं उहं ओहं। ' छो वाऽऽद्वें ' (प्रा. स् १-४-५४) इति छत्वम्॥

स्वपि ॥ १--२--२३॥

स्वपिधात्ववर्णस्य <sup>2</sup>नित्यमुदोतौ स्तः । स्वपिति-सुवद्द सोवद् ॥

ओदाळचां पञ्ची ॥ १-२-२४॥

गोळी। पङ्की किम्? आळी-सबी॥

<sup>3</sup>फोः परस्परनमस्कारे ॥ १-२-२५ ॥

<sup>4</sup> परोप्परं <sup>5</sup> णमोकारो । फोरित्युक्तेरादेर्न ॥

¹ अळ्ळिमित्यादि ॥ त्रिविकमधुक्तिचित्रक्रयोस्तु बहुं उहुं ओहुं इत्युदाहर्तं दश्यते। 'छो कः' (प्रा. सू. १-२-४८) इति वैशाच्यामेन भाषायां छकारस्य ळकारविधानावन्यक ककारचित्रतेन साध्यति तदाशयः प्रतिभाति । यूनमुक्तरत्र ळकारघिति-सर्वोदाहरणेष्यपि बोध्यस् । ततक्षेयमत्र प्रक्रिया—भादं इत्यत्र संयुक्तस्य 'छो वाऽऽ-त्रें' (प्रा. सू. १-४-५४) इति छकारादेशपक्षे 'शेषादेशस्य' (प्रा. सू. १-४-५६) इत्यादिया तस्य दिस्वे प्रकृतस्त्रेणादेश्यतीत्वयोः उद्यं बोछमिति, उत्यीत्वोभयोरप्यभाव-पक्षे 'संयोगे' (प्रा. सू. १-२-४०) इति इत्ये बछमिति, कत्त्रस्य वैकल्पिकत्वासद-भाषपक्षे 'संयोगे' (प्रा. सू. १-२-४०) इत्याकारस्य इत्ये 'छवरामधन्य' (प्रा. सू. १-२-४०) इति दल्वीत्वतद्रभावेषु उद्दं ओहं अहं इत्यपि श्रीणि रूपणीति बोध्यस् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नित्यमिति ॥ पृयक्स्त्रकरणादिति माव. ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> फोरिति ॥ 'द्वितीयः फुः' (प्रा स् १-१-११) इति संज्ञास्वयकाद्विती-यस्येखर्थः ॥

<sup>4</sup> परोप्परिमिति ॥ वद्यपीदं पह्नवघटितं त्रिविकसवृत्तिकोशे सुद्वितेऽप्युदाहृतं इक्यते, तथाऽपि ' व्यस्पोः फः ' (मा. स् १-४-४४) इति स्त्रेणात्र परस्परक्षक्वे संयुक्तस्य फकारादेशो दुर्मिवार इति परोप्फरित्युदाहर्गुस्चितस् । एवसेव चन्द्रिकाया-मपि फकारमटितसेवेदसुदाहरणं दक्यते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> णमोक्कारो इति ॥ ' बादेस्तु ' (प्रा. स्. १-१-५१) इति नकारस्य णकारे

٧.

### पद्मे मि ॥ १-२-२६॥

पद्म 1 ओत्वं स्यान्मि । पोम्मं । मीति किं, पदुमं। प्वा छद्म ' (प्रा. सू. १-४-१०९) इत्युत्वम् ॥

## त्वर्षौ ॥ १–२–२७॥

अर्पयतेरादेरत ओत्वं वा । अर्पितं—³ ओज्पिशं अप्पिशं ॥
³ इत्सदादौ ॥ १–२–२८॥

सकारस्य 'काटड '(प्रा स्. १-४-७७) इत्यादिना लुकि शिष्टस्य कस्य हित्वे प्रकृतसूत्रे द्वितीयाकारस्य ओत्वे जमोक्कारो इति रूपम् ॥

<sup>1</sup> ओत्विमित्यादि ॥ गावेरिस्यधिकियते । 'हे दक्षिणेऽस्य ' (प्रा. स्. १-२-९) इत्यतोऽस्येत्यनुवर्तते । पद्मकाव्दे गावेरवर्णस्य मकारे परत ओत्वं स्यादिस्यर्थः । पद्मकाव्दे 'वा च्छवा ' (प्रा. स् १-४-१०९) इत्यादिना मकारात्प्र्वंमुकारागमामावपसे 'काटड ' (प्रा. स् १-४-७७) इत्यादिना दकारखोपे 'कोषादेक्षस्य ' (प्रा. स् १-४-८६) इत्यादिना मकारात्प्रकृतस्त्रोण ओत्वे पोम्ममिति रूपम् । 'वा च्छवा ' (प्रा. स् १-४-१०९) इत्यादिना मकारात्प्रवृमुकारागमपसे त् मकारस्य मकारपरकत्वामावावनेन स्त्रेणीत्वाप्रवृत्या पदुममिति रूपं वोध्यम् । तदेतदाह—मीति किमित्यादि ॥

2 ओप्पिअं अप्पिसमिति ॥ वर्षितसन्दे 'स्वरामध्य '(प्रा. सू. १-४-७८) 'प्रायो कुक् '(प्रा. सू. १-१-८) इति सूत्रास्यां रसुक्तसुकोः प्रकृतसुक्रेणीत्वपक्षे सीप्पि-श्रामिति, श्रोत्वासावपक्षे तु 'स्वरासघ्य '(प्रा. सू. १-४-७८) इति रसुकि तकारस्य 'श्रेपादेशस्य '(प्रा. सू. १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वे अप्यिसिति च स्यम् ॥

<sup>8</sup> इत्सदादाविति ॥ एतत्सुत्रात्पूर्वं स्वस्वाटस्त्यानशब्दयोराकारस्य ईत्यविधा-नेन खड़ीडो ठीणं इति रूपसाधकं ईन्ड् ' स्वस्वाटस्त्यान झातः ' (प्रा स् १-२-३३) इत्येकं सूत्रमधिकं स्त्रपाठे रक्ष्यते । वत्रैनेटं स्त्रं 'इत्तु सदादौ ' इति वार्थकतुशब्द-घटितं पट्यते । युक्तं चैतत्—यतोऽस्यामेव वृत्तौ वा स्यादित्युक्तिदर्शनात 'त्वपौं 'इति सूत्रगततुशब्दस्य 'ईन्ड् स्वस्वाट ' (प्रा स् १-२-३३) इत्यत्रानुवृष्य-भावेन मण्ड्कण्डुत्याश्रयण्यादिन्छेशर्सभवासीति ॥ सदादौ मानेरावर्णस्य इद्धा स्थात् । श्रसदा-सथा सइ। कूर्पास--कुप्पिसो कुप्पासो । उमयत्रापि 'संयोगे' (प्रा. सू. १-२-४०) इति हस्य । नात्र हस्ये इते 'स्तौ' (प्रा. सू. १-२-६६) इत्युत स्रोत्यम् । बहुलाधिकारादुतो लाक्षणिकत्वाद्धा । निशाकर---णिसियरो णिसायरो । सदा निशाकर कूर्णसः॥

#### आचार्ये चो हश्र ॥ १-२-२९॥

आचार्यशब्दे चसंबन्ध्यातो <sup>8</sup> हसः स्यात् । चादित्वं च तस्यैव । <sup>4</sup>आगरियो आहरियो ।

<sup>9</sup>हस्वः स्थादिति ॥ माकृतस्थाकरणसाक्षेऽस्मिन् 'हो हस्तः ' (प्रा. सू. १-१-५) इति हराव्यस्य हस्वार्थे सङ्केताए सुत्रस्थहशक्यो हस्वार्थक इति भावः॥

4 आअरियो इत्यादि ॥ गावार्यशब्दे 'स्याझब्य' (प्रा स्. १-४-१००) इत्यादिना सञ्ज्ञकारात्यागिकारागमे प्रकृतस्त्रेण आकारस्य चादुत्तरस्य इस्वेत्व-पक्षयो. 'प्रायो छुक्' (प्रा. स् १-३-८) इत्यादिना चकारयकारयोर्कुकि च आअरिओ आइरिओ इति रूपद्वयम् ॥

नन्त्रत्र वात्रहणाजावादातो हस्तेत्वयोनित्यत्वेन प्रतीयमानतया बाहरिको इत्येकमेव रूपं स्यादिति चेश्व। हस्वसमनन्तरं नित्यत्तयेत्वप्रकृतौ 'प्रक्षालनादि ' इति

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आदेरात इद्वेति ॥ गादेरित्यिकारात्पूर्वस्त्रादात इत्यनुवृत्तेर्वार्यकतु-भव्दसत्त्वासायमर्थी जम्मत इति बोध्यम् ॥

²सदेत्यादि॥ सडाशब्दे 'प्रायो छुक् ' (प्रा सु, १-३-८) इस्यादिना दकारस्य छुकि प्रकृतसूत्रेण इस्वतद मावपक्षयोः सह समा इति रूपम् । कूर्णासकाद्दे 'संयोगे ' (प्रा सु १-२-४०) इस्यूकारस्य इस्वे 'छवरामश्रक्ष' (प्रा. सु. १-४-७८) इति रछिक प्रकृतसूत्रेणाकारस्येस्वतद मावपक्षयोः कृष्णिसो कृष्णसो इति रूपम् । निशाकरशब्दे ककारस्य पूर्ववत 'प्रायो छुक्' (प्रा सु. १-३-८) इत्यादिना छिकि 'शोस्सक्' (प्रा सु १-५-८६) इति शकारस्य सत्वे 'भादेस्तु' (प्रा. सु १-३-५३) इति शकारस्य सत्वे 'भादेस्तु' (प्रा. सु १-३-५३) इति वकारस्य णत्वे प्रकृतसूत्रेण आकारस्येस्वतद भावपक्षयोः णिसिकारो णिसाकारो इति रूपं बोध्यम् ॥

## <sup>1</sup>नं वाऽव्ययोत्खातादौ ॥ १-२-३०॥

न्यायेन इस्तविधानस्येव वैयर्ध्यापत्या तत्सामर्थ्याद्धस्तेत्वयोः पर्यायतेसवदय-करपनीयत्वात् । अत एवात्र वृत्ती सिविकमवृत्ती च इस्तेत्वयोः पर्यायत्वामित्रायेण ' आमरिओ आइरिओ ' इति रूपद्वयसुदाहृतं दृश्यते । चिन्द्रकायां तु पूर्वसूत्रातु-व्यव्हानुवृत्तिमित्रोत्य अत्र इस्तेत्वयोरुभयोरिप वैकल्पिकतया एतदुभयाभावपहे मा-आरिओ इति तृतीयमप्येकं रूपसुदाहारि ॥

सस्माकं त्वित्थं प्रतिमाति—सूत्रशैक्षीपर्याकोचनयाऽत्र तुशब्दाननुवृत्ति-देवोचिता । तथाहि—यद्यत्र तुशब्दानुवृत्तिरिष्टा स्थात् तह्यंत्तरत्र ' न वाऽध्ययोत्था-णादौ '(प्रा सू. १-२-३७) इति सूत्रे वार्थकनवाग्रहणं सूत्रकृत्र कुर्यादेव । ननु मध्ये ' श्यामाके मः '(प्रा. सू. १-२-३६) इति सूत्रे तुशब्दानुवृत्तेविच्छित्रतया तत्र न वाग्रहण-मिति चेत्र । नवाग्रहणाकरणप्रयुक्तकाघवानुरोधेन 'श्यामाके म '(प्रा. सू. १-२-३६) ` इसंस्य ' षणि वा '(प्रा. सू. १-२-३८) इस्थनन्तरमपि सुपठस्वात् ॥

नतु '' इयामाके मः ' (प्रा. सू. १-२-३६) इत्यस्य 'घिन वा' (प्रा. सू. १-२-१८) इत्यनन्तरं पाठे वाप्रहणाजुवृत्तिः स्यादिति चेखा । 'न वाऽन्यय ' (प्रा. सू. १-२-३७) इत्यादित एव वाप्रहणाजुवृत्तिः स्यादिति चेखा । 'न वाऽन्यय ' (प्रा. सू. १-२-३८) इत्यन्न प्रुनवा-प्रहणाजवुत्तरत्र वाप्रहणासंबन्ध इति सूत्रकृदाशयात् । अत एव तत्र त्रिविकमवृत्ती 'वाप्रहणावुत्तरत्र न विकल्पः ' इत्युक्तम् । तस्माखवाऽन्ययेत्याद्युत्तरस्त्रेत्र नवाप्रहणादेव 'शावार्ये' (प्रा. सू. १-२-३५) इत्यादिस्त्रेत्रे वार्यकत्तृशब्दस्यानजुवृत्तिरित्याशय वज्ञीयते । किं च 'घिन वा' (प्रा. सू १-२-३८) इत्यनन्तरं 'श्यामाके सः' (प्रा. सू. १-२-३६) इत्यस्य पाठे पूर्वस्त्राद्वापदाजुवृत्तिस्तर्वेद स्थादिति वार्यकशब्दा-मजुवक्तस्त्रानन्तरमेव तस्य पाठस्तमुत्तित इति सूत्रकृत श्राशयोऽभ्युपेयः । तेनापि 'श्राचार्ये '(प्रा. सू. १-२-३५) इत्यादितत्प्तंस्त्रेत्रे वार्यकत्तृशब्दानजुवृत्तिरेवेति निश्चीयते । तत्य श्राचार्येशब्द इस्वेत्वयोक्सयोव्यव्यविक्तस्वामावात्रयोरेव पर्यायेण प्रवृत्तौ शा-श्रारक्षो श्राहति हित्र स्थादित स्थायते । स्तर्य श्राचार्यशब्दी क्षत्रवयोक्त्रव्योक्तस्य स्याविति विक्रियायविक्तत्रव्योक्ति क्रविक्रसाम्यवदिक्षित्त्योर्वृत्तिकृतोराशय-स्यम्यव्यवदिक्षत्त्रवार्वेद्व इति स्थायविक्तत्रव्योक्तव्याक्ति विक्रियायविक्तत्रव्याक्ति स्थायविक्तत्रव्याक्ति स्थायविक्तत्रव्याविक्तत्रविक्तत्रव्याविक्तत्रव्याक्ति स्थायविक्तत्रव्याविक्तत्रव्याक्ति स्थायविक्तत्रव्याक्ति वाष्टिक्ति स्थाविक्तत्रव्याक्ति स्थायविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्यविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक्तत्रविक

1 नवाऽव्ययेत्यादि ॥ एतत्स्त्रात्प्र्वं क्यामाकशब्दे मकारोत्तरदीर्धस्य इस्त-विधानेन सामग्रो इति रूपसाधकं 'क्यामाके मः ' (प्रा स् १-२-३६) इत्येकं सूत्र-मधिकं सूत्रपाठे दहवते ॥ अव्यये उत्कातादी चादेरातो हस्यो <sup>1</sup> वा स्थात् । <sup>2</sup> तथा-तह तहा । यथा-जह जहा । या-चा व इत्यादि । <sup>5</sup> उक्खाअं उक्खअं ।

4 प्राक्ततकुमारचामरसंस्थापिततोळवृन्तनाराचाः। प्रस्थापितः कळादः स्थापितखादिरकहाळिकवळाकाः॥ ब्राह्मणपूर्वाह्वावप्युत्खातादिः प्रकीर्तितस्तर्क्कैः॥ कळादः-खर्णकारः॥

<sup>5</sup> घिन वा ॥ १-२-३१ ॥

घस्रिनिमत्तस्यातो हस्बो वा स्यात्। प्रवादः-पबहो <sup>6</sup> पवाहो।

¹ वा स्यादिति ॥ स्ते 'न वेति विभाषा' (पा स् १-१-४४) इति पाणि-नीपनद्वार्यको नवाशब्द इति भावः ॥

² तह तहा इत्यादि॥ तथाययाशन्दगतथकारयोः 'क्षष्यघभास् ' (प्रा. स् १-६ २०) इति हकारादेशो बोज्यः॥

<sup>8</sup> उक्त्वासमिति ॥ उत्कातशन्दे तकारस्य 'कगटड ' (प्रा. स् १-४-७७) इत्यादिना कुकि 'शेषादेशस्य ' (प्रा. स् १-४-८६) इत्यादिना सस्य द्वित्वे पूर्वस्य 'पूर्वेग्रपरि ' (प्रा. द्व. १-४-९४) इत्यादिना वद्वर्गीयमधमवर्णादेशे 'प्रायो छुक् ' (प्रा. स् .१-६-८) इत्यादिना द्वितीयतकारस्य कुकि प्रकृतसूत्रेणसाकारस्य इस्वतदमाद-पक्षयो. उक्कमं उक्काममिति रूपद्वयम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> प्राक्ततेत्यादि ॥ पनमं पानमं । कुमरो कुमारो । चमरो चामरो । संठविको संठाविको । तक्वेंटं चारुवेंटं चरुवेंटं चारुवेंटं । नरानो नारानो । पट्टविको पट्टाविको । करुको करुगो । ठविको ठाविको । खहरं खाहरं । हरिको हारिको । बरुमा बरुमा । बम्हणो बाम्हणो । शुन्वण्हो शुन्वाण्हो । हति प्राक्तवादिहान्दामां प्राकृते सिख्रुपाणि बोच्यानि ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> घञि वेति ॥ प्र्वंस्त्रादेव नवाप्रहणानुबूत्वा वैकल्पिकत्वे सिखे पुनरम्न वाप्रहण-युत्तरम्न वाप्रहणानुबृत्त्वमावस्चकिमित बोध्यस् ॥

<sup>6</sup> पवही इति ॥ अनाहवान्दे अकृतस्त्रेण नातो इस्वे ' छवरामध्य ' (प्रा सू. १-४-७८) इति संयुक्तरेफस छुकि शिष्टस्य पकारस्य नादित्वात् ' शेषादेशस्य ' (प्रा. सू. १-४-८६) इस्तत्र बस्तोरिस्युक्त्या दित्वामावे च पवहो इति स्थाम् ॥

## (वा)<sup>1</sup> रागभागयोर्नेति वाच्यम् । राबो भाको ॥ स्वरस्य विन्द्रमि ।। १–२–३२ ॥

अचां हुस्तः स्याद्विन्दाविम च परे । मांसं-मंसं । गंगां-गंगं । नदी-१ णइं ॥

संयोगे ॥ १-२-३३॥

<sup>3</sup> अचां हस्तः स्यात्संयोगे।काव्यं—¹ कव्वं॥

त्वेदितः ॥ १-२-३४॥

इत  $^{5}$ पद्वा स्यात्संयोगे ॥ अत्र  $^{6}$  ह्रस्वैकारस्यैवोपदेश इति मता-न्तरस्॥

¹ रागेत्यादि ॥ त्रैविकस्यां वृत्तौ तु 'कचिक्न' रागः—रामो, भागः—भामो इत्युक्तम् ॥

²णइमिति॥ नदीशब्दे 'सादेस्तु' (प्रा. सू. १-३-५३) इति नस्रणः, दकारस्य 'प्रायो छुक्' (प्रा. सू. १-३-८) इत्यादिना कुन्च॥

<sup>8</sup> अचामिति ॥ एज्विषयहस्ये तु 'एच इग्झस्वादशे' (मा. सू. १-१-४८) इति पाणिनीयस्त्रस्य 'अनुक्तमन्य' (मा. सू. १-१-१) इत्यादिनाऽज्ञाप्याश्रयणस्य अभ्यनुज्ञाततया एकारैकारयोरिकार ओकारोकारयोरिकारस्य भवतंते। तेन नरेन्द्रः, रष्टथेकः, नीछोरपर्छं, अधरोष्टं, इत्यत्र एकारैकारयोरिकारस्य ओकारौकारयोरिकारस्य च प्रइत्या णिरन्दो दिद्धिकं णीछप्पर्छं अहरुटं इति प्राकृते रूपाणि निष्पद्यन्ते। कविदेवैतोः प्राकृते स्वरूपेणापि इस्यो भवति, इति विविक्रमोक्तया सेवास्तोकशञ्ज्यपोरेकारैकारयोः स्वरूपेणापि इस्योक्तया सेव्या थोकं इति प्राकृते रूपं सिष्यति ॥

<sup>4</sup> कव्यमिति ॥ काष्यशब्दे 'मनयास् ' (प्रा. स्. १-४-७९) इति यकारस्य छुकि 'शेषादेशस्य ' (प्रा. स्. १-३-८६) इत्यादिना वकारस्य द्वित्वे प्रकृतसूत्रेण संयोगा-त्पूर्वस्य दीर्घस्य ह्वस्ये कव्यमिति रूपं बोध्यस्॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> एद्वा स्थादिति ॥ दीर्घ एकार इत्यर्थः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> हस्वैकारस्येति ॥ इस्वभूतैकारस्येत्यर्थः । एदैतोः प्राकृते कवित्स्वरूपेणापि इस्वार्म्यज्ञज्ञानादिति भावः ॥

विष्णुः--विङ्क् 1 वेङ्क् ।

#### <sup>2</sup> चिन्तायां न ॥ १-२-३५ ॥

चिन्ता॥

<sup>8</sup> मृषिकविभीतकहरिद्रापथिपृथिवीप्रतिश्रुत्यत् ॥ १-२-३६ ॥ पन्वाहेरितोऽत्स्यात् ॥ <sup>4</sup> मूसओ <sup>5</sup> वहेडओ इत्यादि ॥

<sup>2</sup> चिन्तायां नेति ॥ सूत्रसिदं चन्द्रिकाञ्जिविकमकृत्योगं दश्यते । परं तु त्रिविक्रम-वृत्तौ 'त्वेदित ' (प्रा सू १-२-४१) इति सृत्र एव 'क्रचिक्र मवति ' इत्युक्ता चिन्ता इत्युदाहर्त दश्यते ॥

ै मुचि केत्यावि ॥ प्रतस्वार्ष्यं चित्रकात्रिविकमस्योः मिरासव्दस्य प्राकृते मेरा इति रूपसाधकं 'मिरायां छिए' (प्रा. सू १-२-४२) इत्येकं स्त्रयुपात्तं दश्यते । मेरासव्दस्यास्य सीमेल्यों बोज्यः । अत एव कर्णाटमायायामपि सीमार्थो मेरे इति शब्दः प्रयुक्यते । प्रायः कर्णाटमायाया संस्कृतादिगताकारान्ताश्शब्दाः एकारान्तः तथा प्रयुक्यते । नम्बत्र सूत्रे पथिन्त्रब्दोपादानं किमर्थस् १ ' इत्द्राहनेन पथेन शौरिः रखना कुम्बागृह यास्यति ' इति प्रामाणिकप्राचीनप्रयोगोपछम्मेन तद्वलात्संस्कृतेहपि पथिन्त्रबद्समानार्थकप्रशब्दस्याप्यम्युपगतत्तया तेनैव प्राकृते पहो इति रूपस्य सिद्धत्वादिति चेत्रा । निक्करित्याः प्राकृते पहो इति रूपस्य निर्वाहेहपि नकारान्तं पथिन्त्रबद्दं प्रकृतित्वेनाश्रित्य पहो इत्ययेक्षया विरुक्षणं रूपान्तरं स्यादिति चद्वारणाय स्त्रेडिसम् पथिशब्दस्य पाठस्समुचित इत्यवह्यास्युपेयत्वादिति ॥

4 मूसओ इति ॥ मूचकशन्दे चकारस्य शोस्सङ् (प्रा सू १-३-८७) इति सकारादेशो बोध्यः। तथा ककारस्य 'प्रायो छुक् '(प्रा. सू १-३-८) इत्यादिना छुक्या।

<sup>5</sup> वहेडओ इति ॥ विसीतकशब्दे सकाराबुत्तरस्य ईकारस्य 'प्ळ् पीटनीड-कीटशपीयृषविसीतकेटशापीडे '(मा सू १-२-५७) इस्रानेन एत्वे सकारस्य 'खघयध-सास् '(प्रा सू १-३-२०) इस्रानेन हादेशे 'प्रतिगेऽप्रतीपगे '(प्रा सू. १-६-६६)

<sup>1</sup> वेस् इति ॥ विष्णुशब्दे 'स्वेदित.' (प्रा सू १-२-४१) इति प्रकृतसृत्रे-णेकारस्य प्रकारे 'अष्णसत्त्वाह्यह्म्यां ण्हः' (प्रान् सू १-४-६८) इति सृत्रेण च्य् इतस्य ण्हादेशे बेण्डू इति रूपस्। अत्र प्रसस्य वैकस्यिकत्वात्तरभावपसे प्रवेप्रदर्शितरीत्या ण्हादेशमात्रे विण्डू इति रूपस्॥

## <sup>1</sup> इतौ तो वाक्यादौ ॥ १-२-३७॥

इतिशब्दे तसम्बन्धीकारस्यात्वं स्यात्। इति कथितं — इव कहिय। वाक्यादौ किम् ? तथेति ? तहत्ति॥

## <sup>8</sup> द्विनीक्षुप्रवासिषु ॥ १-२-३८ ॥

द्विशन्दे नीत्युपसर्गे इश्चुप्रवासिशञ्चयोश्चादेरित उत्वं स्यात् द्विजातिः—¹दुआई॥

इत्यनेन प्रस्यादौ विमीतकगन्दपाठात् तकारस्य डकारादेशे 'प्रायो छुक्' (प्रा. स्. १-३-८) इत्यादिना ककारस्य छुकि वहेडको इति रूपम्॥

<sup>1</sup> इतौ त इत्यादि ॥ पुतस्युत्रारद्वं वित्तिरिशब्दे रेफाद्वृत्तरस्य इकारत्य अकारविधानेन तित्तिरो इति रूपसाधकं 'रस्तितिरौ '(प्रा स् १-२-४४) इत्वेकं सूत्रं सूत्रपाटे दर्यते ॥

ैतहत्ति॥ 'तथा इति ' इत्यन्नेतिशब्दस्य बाक्यादित्वाभावाट्यकृतसूत्रेण तन्न-स्येकारस्यात्वानवकाशात् 'तोऽषः ' (प्रा. सू. १-२-७) इति सूत्रेण इतिशब्दायवयवे-कारस्य तकारादेशे 'संयोगे '(प्रा. सू १-२-४०) इति संयुक्तात्पूर्वस्य आकारस्य इस्वे 'खबथप्रभास्' (प्रा सू १-१-२०) इति थकारस्य इकारादेशे तहत्तीति रूपस्॥

³ हिनी क्ष्नित्यादि ॥ एतस्त्र अत्यु इहुद्शियिकशब्दयोः आदेरिकारस्य अत्यु विकल्पविधानेन यु धिष्ठिरशब्द , उत्यु विकल्पविधानेन य ईगुं अंगुंस, निर्दे सिंदिकं, नहुद्दिको अहिट्ठिको इति प्रत्येकं रूपह्रयसाधकं 'वेह्नदशियक्योः '(प्रा. सृ. १-२-४६) 'उ युधिष्ठिरे '(प्रा. सृ. १-८-४८) इति स्त्रह्रयमिकं स्त्रपाटे दश्यते । त्या चिन्द्रकायां निर्माणनिर्मितशब्दयोः णिम्माणं णिम्मिकं इति रूपनिपादकं 'णिम्माणं णिम्मिकं '(प्रा. सू. १-२-४७) इत्येकं सूत्रसुपात्तं दश्यते । तत्तु त्रिविकमदृत्ती णिम्माणं णिम्मिकं इति तु 'निर्माणनिर्मिताभ्या भविष्यतः ' इति स्ववाक्यात्मनीकं दृश्यते ॥

4 दुआई इति ॥ द्विजातिशव्दे बादेरिकारस्य प्रकृतसूत्रेणोत्वे वकारस्य ' छव-रामध्य्य' (प्रा. सू. १-४-७८) इति छुकि जकारतकारयोः ' प्रायो छुक् ' (प्रा. सू. १-३-८) इत्यादिना छुकि दुआई इति रूपं बोध्यम् ॥

- (वा) डिगुणदितीययो विवचनम् । दुवणो दिवणो । दुईयो दिईयो ॥
- (वा) द्विजद्विरदद्विधागतनिपवितानां प्रतिषेधः । <sup>2</sup> दिस्रो इत्यादि ॥
- (वा) <sup>8</sup> हिनचन ओत्वं वेति वाच्यम् । दोनअणं दुनअणम् ॥

### 'गभीरग इत् ॥ १-२-३९॥

## ९गमीरादौ ईत इस्त्यात्। गमीरः—ृ गहिरो।

े बावचनमिति ॥ त्रिविकमञ्चनी तु 'बहुळाधिकारात्क्रचिद्विकस्यः' इत्युक्ता द्विगुणकाब्दे दुउणो विद्यणो इत्युदाइतं इस्यते । चिन्त्रकायां तु अत्र नित्यमुत्वमित्यमि-प्रायेण दुउणो इत्येकमेव रूपमुदाइतस्य । एतद्वृत्तिमणेत्रा तु उत्वामावपसे द्विगुणकाब्दे 'कगटड' (प्रा सू. १-१-७७) इत्यादिना व्लोपस्य ' क्रवरामध्या ' (प्रा. सू. १-१-८) इति वकारस्य च छकः प्रसक्ती परविम्नतिवेधामयणेन वकारस्यैव छुगित्यमि-प्रायेण दिउणो इति रूपमुदाइतस्। त्रिविकमदेवस्तु—' यथाद्दीनं क्रोपः' इत्युक्ता विद्यणो इति रूपमुदाबद्वार। अतोऽत्र द्विगुणकाब्दे दुउणो दिउणो विद्यणो इति रूपमुदाबदार। अतोऽत्र द्विगुणकाब्दे दुउणो दिउणो विद्यणो इति रूपमुदाबदार। स्वतोऽत्र द्विगुणकाब्दे दुउणो दिउणो विद्यणो इति

² इत्यादीति ॥ द्विरदद्विभागतनिपततीनां दिरको दिहागको णियस् इति रूपाणि बोध्यानि । भन्दिकाकृतेदमनुक्तमपि 'तु निर्धर' (प्रा. सू. १-२-५) इत्यादि-सूत्रे कृत्यहणप्रत्युदाहरणावसरे दिहागको इति प्रत्युदाहृतस्वात्तस्यापीदमनुमत-मिस्यवसीयते ॥

. <sup>8</sup> द्विवचन ओत्वं वेति वाच्यमिति ॥ त्रिविक्रमवृत्तौ त्वदं 'क्रचिदोत्त-मपि 'इति वाक्यरूपेण दश्वते । चन्द्रिकायां तु नेदं दोवमणमिति रूपसुदाहारि ॥

ंग्मीरग इदिति ॥ एतस्सूत्रात्यं निर्श्वरिष्ठाकृतकाश्मीरहरीतकीशब्दानां मोशरो णिकारो, दोहाइकं दुहाइकं, कन्हारो, हरडई इति कपसाधकं 'तु निर्श्वरिष्ठा-कृत्योश्चा' (प्रा. सू. १-२-५०) 'ईतः काश्मीरहरीतक्योगांको ' (प्रा. सू. १-२-५१) इति सूत्रहयमधिकं सूत्रपाठे दश्यते । निर्श्वरशब्दे 'दीर्घाष्ट्र ' (प्रा. सू. १-४-८७) इति दित्वनिषेधस्य जागरूकतया ओकारो इत्यादि द्वित्वघटितक्रपोदाहर्णं त्रिविक्रमवृत्ति-सुदितकोशे परिदश्यमानं कथं संगच्छेतेति जिन्दनीयस् ॥

<sup>6</sup> गभीरादाविति ॥ सूत्रे गमीरग इखन्नान्तिमयशब्दस्य 'गो गणपरः' (प्रा. सू. १-१-१०) इति संज्ञासूत्रवछात् गमीरादावित्यवमर्थे छम्यत इति भावः ॥

, व गहिरो इति ॥ गमीरशब्दे ईकारस्य प्रकृतसूत्रेण इस्ते भकारस्य 'सम्यथ-भास' (प्रा स्. १-१-२०) इति हकारादेशे गहिरो इति रूपं बोध्यम् ॥ <sup>1</sup> प्रसीदवब्सीकानीतप्रदीपितशिरीर्षकाः । गृहीत<sup>2</sup>जीवावसीदद्वितीयतृतीयकाः ॥ नीळितं च गभीरादि<sup>3</sup>रानीते टिरपि स्त्रियाम् ॥ आणीया आणिया ॥

#### वा पानीयगे ॥ १-२-४०॥

र्दत इत्वं । पाणिअं पाणीअं ।
<sup>5</sup> जीवंत्यळीकपानीयोपनीतेषत्करीषकाः ॥

### <sup>6</sup> एरुपीठनीडकीदश्रपायूषविभीतकेदशापीडे ।। १-२-४१ ।।

<sup>1</sup> प्रसीदेत्यादि ॥ पसिन्न वंमिन्नो आणिनं पड्विनं सिरिसो गहिनं जिनव भोसिनंतो दिइनो तड्नो विलिनं इति प्रसीदादिशन्दानां प्राकृते सिद्धरूपाणि ॥

<sup>2</sup> जीवेत्यादि ॥ 'जीवत्वयसीदत् ' इति क्रुद्धः पाठ ॥

8 आनीते दिरपीत्यादि॥ आनीते-आनीतशब्दे स्त्रियां दिरपि—दीर्घोऽपि इत्यर्थः। दश्यत इति शेषः।' विदीर्घं ' (प्रा. सू १-१-६) इति सूत्रबळात् दिरित्यस्य दीर्षं इत्यर्थः। तत्रश्च स्त्रीलिङ्गे आनीताशब्दे आणीमा माणिमा इति रूपद्वयं सिद्धम्॥

4 पानीयग इति ॥ पूर्ववदत्रापि गशब्दस्य गणार्थकतया पानीयावावित्यभैं कम्यते। अत्र पानीयादिगणे द्वितीयशब्दपाठो न दश्यते। एवमेव त्रिवित्रमवृत्तावि । पर पूस्यत्रापि गसीरादिगण एव पाठादेवन्मते नित्यत्या इत्वप्रवृत्त्या विद्वजो इति तस्य द्वितीयशब्दस्य रूपं बृत्तिकृतोरिममतिमित ज्ञायते । चिन्द्रकायां शु पानीयादिगण एव द्वितीयशब्दपाठात्तन्मते इत्वविकस्पात् निहंशो विद्वंशो इति रूपद्वयमिति ज्ञायते ॥

<sup>6</sup> ईषिदिति ॥ यद्यपि चिन्द्रकात्रिविक्रमवृत्त्योः पानीयादिगणे ईषच्छव्दः कण्ठतो न परिगणित , तथाऽप्यव्ययप्रकरणे ईषच्छव्दस्य इसि इति प्राकृतरूपोटा-हरणात्त्रत्रापीत्वमिमत्रतिति ज्ञायते । अत ,पन कात्यायनस्त्रस्य विश्वदसङ्गृहास्यवृत्ति-कृतिः कवितार्किकर्तिहै सर्वतन्त्रस्वतन्त्रैः श्रीमह्नेदान्ताचार्वैरपि 'इसि इत्यपि मतमेवाद' इत्युक्ता, तत्र 'इसि जुम्बिकाइ समरेहिं 'इति प्राचीनप्रयोगोऽपि प्रमाणीकृतो दृश्यते॥

ि एल् पीठेत्यादि ॥ एतत्पुत्रात्पूर्व जीर्णशब्दे ईकारस्योत्वविघानेन तीर्थ-विद्योनहीनशब्देषु च ऊकारविघानेन जुण्णं विद्युणं हुणं इति रूपसाधकाति 'उल् जीर्णे' (प्रा. सू. १-२-५४) 'तीर्थे सूक्' (प्रा. सू. १-२-५५) 'विद्योनहीने वा' (प्रा. सू. १-२-५६) इति त्रीणि सुत्राण्यधिकानि सूत्रपाठे दृश्यन्ते ॥

एव्हीत एत्वं छित्स्यात् । 1 पेढं 2 नेड्डं ॥ (वा) पीठनीडयोर्वाचचनम्। पीढं, नीढं। 'त्वेदितः 'इति सिद्धे-<sup>8</sup>रतद्रहणमनर्थकमिति <sup>4</sup> मतान्तरम्॥

## त्वदुत उपरिगुरुके ॥ १-२-४२ ॥

## अनयो<sup>ष्</sup>कतोऽत्वं वा स्यात्। <sup>6</sup> अवरिं उवरिं। <sup>7</sup> गरुअं गुरुअं॥

1 पेडिमिति ॥ पीठशब्दे उकारस्य ' रु ' (प्रा सू १-३-२८) इत्यनेन ढकारादेशे प्रकृतस्त्रेण ईंकारस्य एस्ने पेढमिति रूपम्॥

<sup>2</sup> नेडुमिति ॥ नीडशब्दे डकारस्य 'दैवगेऽखी' (प्रा सू १-७-९२) इलनेन पाक्षिके द्वित्वे कचित्त्वरूपत एकारस्य प्राकृते इस्य इत्यमिप्रावेणास्यामेव वृत्तावादौ नेड्डमित्युदाह्यतत्वेनात्र 'संयोगे ' (प्रा. सू. १-२-४०) इत्येकारस्य इस्वैकारे भेंड्डमिति रूपम् ॥

8 सिद्धेरतद्गृहणमिति ॥ बत्र 'सिद्धेरेतद्गृहणम् ' इति पाटेन मान्यम् । एतद्गृहणं पीठनी बचाव्दयो प्रहणमित्यर्थः ॥

4 मतान्तरमिति ॥ 'खेबिकः ' (प्रा.स्. १-२-४१) इति सूत्रे इत इति तपर-करणात्तदुत्तरसुत्रनिर्दिष्टगब्देषु भादिभूतस्य इकारस्यैव दर्शनाम इस्वेकारस्यैव तत्र ब्रह्मणीस्ववस्याम्युपगमनीयतया पीठनीडयोविंकस्पविधानं सार्थकमेव न स्वनर्थक-मित्यमित्रायेण महन्तिस्चनार्थं मतान्तरमित्युक्तम् । त्रिविक्रमत्त्रंत्तावप्यत्र बहुछाधि-कारात्पीठनीडयोर्विकल्प इत्युक्तं दश्यते । चन्द्रिकायां त्वत्र सुत्रे पीठशब्दस्थाने पीड इति पठितं दत्रयते। सूत्रेऽस्मिन् अवशिष्टानां कीदशपीयूषविभीतकेदशापीडानां च केरिसो पेकसं वहेडको एरिसो कामेछो (माबेछो) इति प्राकृते सिद्धरूपाणि बोध्यानि ॥

<sup>8</sup> उतोऽत्वमित्यादि ॥ मादेरिति शेष. । अत एवात्र गुरुकादिशब्देपु द्वितीयो-कारस्य नात्वं प्रवर्तते ॥

<sup>6</sup> अवरिमिति ॥ उपरिशब्दे 'पो व·' (प्रा. स् १-३-५५) इति पकारस्य वकारादेशे 'स्वरेम्यो बकादौ ' (पा. सृ. १-१-४२) इति वक्राद्यन्तर्गणसूतोपर्यादि-गणप्रविष्टतयाऽत्र तृतीयाल्वरात्परे विन्दौ प्रकृतसूत्रेणोकारस्य पाक्षिकेऽकारे च अवरि-मिति उत्वाभावपक्षे उवरिमिति च रूपस् ॥

<sup>7</sup> गरुअमिति ॥ गुरुशब्दः कप्रसायान्तोऽत्र सूत्रे गृहीतः । तेन नेवलगुरुशब्दे नेटं सूर्तं प्रवर्तत इति त्रिविकमतृताविमहितम् । ततम् गुरुकशब्दे प्रकृतसूत्रेणादेरु-

## मुकुलादौ १। १–२–४३ ॥

उतोऽत्वं <sup>1</sup> नित्यम् । युकुळं-मढळं । <sup>8</sup> युकुळं युकुटं युकुटं युक्षिष्ठिरः सौकुमार्यं च । अगुरुगुळूचीगुर्च्यों विद्रुत <sup>3</sup> आत्वं तु वाहुलकम् ॥ विद्रुतः-विद्रायो ॥

4र इङ्गुकुटीपुरुपयोः ॥ १-२-४४॥

अनयो<sup>5</sup> रसंवन्ध्युत इत्स्यात् । <sup>6</sup> भिउडी । पुरिसो ॥

कारस्यात्वे ' श्रायो छुक् ' (श्रा. सू. १-३-८) इत्यादिना ककारस्य छुिक् गरुन्नमिति रूपस् । अत्वासावपक्षे तु गुरुन्नमिति रूपं बोज्यस् ॥

- 1 नित्यमिति ॥ पृथक्त्म्मकरणाक्षित्रमिति भावः । छक्ष्मीधरस्रित् मुढछं मढछं इति रूपद्वयमुदाहरन् अस्वस्थास्य वैकल्पिकतां मन्यते । तच्चेतवृत्तिग्रन्थेन 'पृथव्योगाम विकल्पः' 'मक्कृदं संस्कृते च, तथाऽप्ययं योगो मुकुदस्य रूपान्तरिनवृत्त्यर्थः' इति सिविक्रमवृत्तिग्रन्थेन च विरुष्यते । मुकुलाविगणेऽस्मिन् उकारद्वयवदितागुरशब्दपाद्वर्थनात्संस्कृते उकारद्वयवदित पृवायं शब्द इति वा, प्राकृते सर्वयैवैकोकारवदित एव वाऽयं शब्दस्साधुरित्यवद्यमम्युपगमनीयमित्याशय उन्नीयते ॥
- <sup>2</sup> मुक्कलमित्यादि ॥ 'मटकं मटबं मटरं बहुद्विलो सोममक्षं भगरू गलोई गर्खं विदाषों ' इवि मुक्कलादिगणीयानां प्राकृते सिद्धरूपाणि बोध्यानि ॥
- <sup>8</sup> विद्रुत इत्यादि ॥ अत्र त्रिविक्रमवृत्ता ' बहुलाविकारात्कविदालमि विद्रुतः—विद्रामो' इत्युक्तं दस्यते ॥
- ्र रसंबन्ध्यत इत्यादि॥ स्त्रे र इति पष्टधन्तं, 'स्बद्धत उपरिगुरुके' (प्रा. स्. १-२-५८) इति स्त्रात बत उत् इति चानुवर्तत इति मावः॥
- <sup>5</sup>र इहित्यादि॥ 'रो श्रुकृदिपुरूप इत ' (ग्रा. स्. १-२-६०) इति सुद्धितः त्रिविकप्तवृत्तिकोशे पुतस्तूत्रपाठो दृष्यते॥
- <sup>6</sup> भिउडी पुरिस्तो इति ॥ भुकुटीगव्दे रेफस्य ' खबरामध्य ' ( प्रा मू १-४-७८) इति लुक् । पुरुपजव्दे पकारस्य ' गोस्सल् ' (प्रा. स्. १-३-८७) इति सकारादेशः ॥

## <sup>1</sup> दोदोऽनुत्साहोत्सच ऊ श्वसि ॥ १–२–४५ ॥

उदित्यत्र उदो दकारेण सह ऊ स्थाच्छकारसकारयोः परतः। उच्छासः-ऊसासो । उत्सवः-ऊसवो । अनुत्साहोत्सन्न इति किम्? १ उच्छाहो उच्छंणो॥

# <sup>8</sup> दुरो रख्रकि तु ॥ १--२-४६ ।

अलुकि सति दुर उत ऊ स्यात् । दुस्सहः-⁴दूसहो दुसहो ॥

¹ दोऽदोऽनुत्साह इत्यादि ॥ दा उद मनुत्साहोत्सक्षे अ शसि इति पदच्छेदः। उत्साहोत्सक्षमव्दमिन्नसंगिन्यनः इकारेण सहितस्य उदः शकारसकार्यो परत ककारादेश इत्येतस्तृत्रार्थः। एतत्स्तृत्रात्युर्वं क्षुतझव्दे उकारस्य ईत्वविधानेन श्रीमं इति रूपसाधकं 'क्षुत ईत् (पा सु. १-२-६१) इत्येकं सूत्रं सूत्रपाठेऽधिकं दश्यते। उच्छासशव्दे उद् श्वास इति दशायां प्रकृतस्त्रेण दकारसहितस्योद् क इत्यादेशे वकारस्य 'खदरामधन्न' (प्रा सू. १-४-७८) इति खुकि शकारस्य 'शोस्सल् '(प्रा सू. १-३-८७) इति सकारादेशे दीर्घात्यरत्वात्सस्य 'दीर्घाच्च '(प्रा सू १-४-८७) इति हित्वनिषेधे कसासो इति रूपस् ॥

2 उच्छाहो उच्छंगो इति ॥ उत्साहशन्ते स्सस्य 'ध्यश्रासप्सामनिश्रके' (प्रा. सू. १-४-२३) इति छादेशे तस्य 'शेषादेशस्य' (प्रा. सू. १-४-८६) इत्यादिना दित्ये पूर्वस्य 'पूर्वसुपि ' (प्रा. सू. १-४-९४) इत्यादिना तहर्गीयप्रथमवर्णादेशे उच्छाहो इति रूपम्। उत्सन्धशन्दे नस्य 'न ' (प्रा. सू. १-३-५२) इति णत्यं बोष्यम्॥

8 दुर इत्यादि ॥ दुर. रकुकि इति पदच्छेदः । 'दोऽदोऽनुत्साह ' (प्रा सू १-२-६२) इत्यादिसूत्रात् क इति 'स्वदुत. '(प्रा. सू. १-२-५८) इत्यादिसूत्राद् त इति चानुवर्तते। दुरित्युपसर्गसंबित्धनो रेफस्य कुकि सति उत ककारादेशो वा भवतीति सूत्रार्थ । अत्र वृत्ती मकुकीत्यस्य स्थाने रकुकीति साधुः पाठ. ॥

्रमहो दुसहो इति ॥ 'निर्दृरि ना' (प्रा सू १-१-२६) इति सूत्रेण दुरित्यास्यान्त्यस्य छोपपक्षे पूर्वस्योकारस्य प्रकृतसूत्रेण करने वृसहो इति, प्रकृतस्य क्रत्यस्य नैकल्पिकत्वात् तद्मानपक्षे दुसहो इति, रछोपस्य वैकल्पिकत्वात्तद्मावपक्षे च 'खरनसान' 'वा शरि' (पा सू ८-३-१५, ३६) इति रेफस्य विसर्गे दु.सहो इति च रूपत्रयं वोध्यम्॥

#### सुमग्रमुसले ॥ १-२-४७॥

उत ऊ वा स्यात्। ¹सुहवो सहवो। मूसळं मुसळं। 'ऊत्वे सुभग' (प्रा. स्. १-३-१८) इति वत्वम्॥

## <sup>2</sup> हथीत्कुतृहले ॥ १–२–४८ ॥

हश्चादेरुत ओत्स्यादूतो हस्त्रश्च । कोउहळ्ळं । <sup>8</sup> दैवादित्वाद्वित्वम् ॥

स्तौ ॥ १-२-४९ ॥

उत ओत्स्यात्सं<sup>4</sup>योगे । तुंडं-तोंडम् ॥

<sup>5</sup>स्ट्रिमेऽद्वोतः ॥ १-२-५० ॥

#### सूक्ष्मं-सण्हं सुण्हम् ॥

मुह्त्वो इत्यादि ॥ सुभगशब्दे सकारस्य 'खन्नथभमास्' (प्रा. स्. १-३-२०) इति हकारादेशे प्रकृतस्त्रेण ठकारस्य कत्यविकस्य 'कत्वे सुभग' (प्रा. स्. १-३-१८) इत्यादिना गस्य वत्वे च सुह्वो स्ह्वो इति रूपस् ॥

<sup>2</sup> इस्टेत्यादि ॥ नादेरित्यिभिक्यते । 'त्वदुत' (प्रा स् १-२-५८) इति स्त्रादुत इति 'दुरो रखुकि तु' (प्रा स् १-२-६३) इत्यतो वार्थकस्तुगञ्जमातु-वर्तते,। तथा च कुत्तुहल्दाञ्दे बादेस्कारस्य बोकारः स्यात्। तस्तंनियोगेन ग्रीवंस्य इस्त्रश्च वा मवतीत्येतत्त्व्त्रार्थमिमप्रयन् त्रिविक्रमदेचः संनियोगिक्षिष्टहस्त्रीत्वोभयामावे कुकह्लिमिति कुत्तुहल्दाञ्डस्यापरमपि स्थमनुमन्तते। नत्र तु वृत्तौ कोटहक्रमित्येकमेव स्पसुटाहर्त दश्यते। अत्र वृत्तौ हश्चेत्यस्य स्थाने 'अत्र ' इति पाठस्साष्ट्रिति भाति। कत इत्यनन्तर वा हश्चेति योजनीयः॥

8 दैवादित्वादिति ॥ 'दैवगेऽसौ ' (प्रा. स् १-४-९२) इति स्त्रेण वा द्वित्विमसर्थः । तेन द्वित्वामावपक्षे कोउहलमिस्रप्यन्यदृपं वोध्यस् ॥

4 संयोग इति ॥ स्त्रे स्तुशब्दः संयुक्तसंज्ञेक इति माव । उत्तरस्त्रे वाग्रहणादन्न तुलब्दो नालुवर्तत इति मावः॥

<sup>5</sup> सूक्ष्म इत्यादि ॥ अत्र सुत्रे 'सूक्ष्मेऽहोतः ' (प्रा स् १-२-६७) इति सूत्रपाठमुररीकृत्य दकारस्य विकल्पेन अकारादेशमनिप्रयता त्रिविकमटेचेनापि

## ¹ इदेशपुरे ॥ १-२-५१॥

अस्य ऊत इदेती स्तः। <sup>9</sup> णिउरं णेउरम्॥

<sup>8</sup> ओळ् स्थ्णतूणमूल्यतूणीरक्र्परगुळ्चीक्रश्माण्डताम्बूलेषु ॥१–२–५२॥

पषूत ओकारो छित्स्यात्॥

(वा) स्थूणत्णयोस्तु वा ।

4 थूणं थोणं इत्यादि॥

ऋतोऽत् ॥ १-२-५३॥

'स्क्मे ' (प्रा. स् १-४-७०) इत्यनेन ण्हादेशे च सण्हं सुण्हं इत्युदाहृतं दृक्यते । चिन्द्रकाया तु 'स्क्मे बोतः ' (प्रा सू १-२-६७) इति पाठामिप्रायेण र्वंस्त्रादोदित्य-स्यातुवृत्त्या बोत्वस्य वैकल्पिकतयाऽत्र विभानमिति पद्मान्तरामिप्रायेण सोण्हमित्युदाहृतं दृक्यते । अत्वीत्वोभयाभावपद्मे 'संयोगे ' (प्रा स् १-२-४०) इति संयुक्तात्पूर्वस्य हस्वे सुण्हमिति रूपं बोध्यस् ॥

े इदेदित्यादि ॥ एतत्त्वृत्रात्प्तं दुक्छोह्यदकण्ड्यतिहनुमहात्क्रमध्क-भव्यानां दुअछं दुऊछं, उच्योदं उच्यूदं, कंदुअह, इणुमन्तो, नाउछो, महुनं महूनं-इति प्राकृते रूपसाधकानि 'अछ् दुक्छे' (प्रा. सू. १-२-६८) 'ईंदुद्वयेदे '(प्रा. सू. १-२-६९) 'दक् कण्ट्रयहनुमहात्छे' (प्रा. सू. १-२-७०) 'वा अध्के ' (१-२-७१) इति सूत्रचतृष्टयं सूत्रपाठेऽधिकसुपाचम् ॥

<sup>2</sup> णिउरमित्यावि ॥ न्युरशब्दे नकारस्य 'आदेस्तु' (प्रा. सू. १-३-५३) इति णकार. 'प्रायो छुक्' (प्रा. सू १-३-८) इत्यादिना पकारस्य छुक्च निशेषः ॥

<sup>8</sup> ओिळित्यादि ॥ अत्र सूत्रे स्थूणाशन्द आकारान्तः, ताम्बूळशन्दः तम्बूळ इति च त्रिविकमवृत्तौ पठितो दश्यते ॥

4 स्थूणत्णयोस्तु वेति ॥ बहुकाधिकारादिदं सिद्धमिति त्रिविक्रमलक्ष्मीघरौ । तोणं तोणीर मोछ कोप्परं गलोई कोहण्डी तांबोळम्, इत्येतत्सूत्रगतत्णादिशव्दानां प्राकृते सिद्धस्थाणि बोध्यानि ॥ घृतस्—¹घअस् ।

 $^{2}$  हल् कृपगे  $^{8}$  ॥ १–२–५४ ॥

लित्वाचित्यस् । क्रपः- 4 किवो ॥

5 क्रपनृपक्रपणर्द्धिकराः कराानुग्रङ्गारनृद्धअपिगृधाः ।
भृङ्गारुमृगस्गाला वृश्चिकदप्रिस्पृहाहृद्यतृप्ताः ।
मृग्रोत्कृप्रसमृद्धिन्याद्वतभृङ्गपिवृत्तिकृतिकृपकाः ।
क्रसरकृपाणवितृप्णाः पृथ्वीभृगुकुन्त्रभृवितिकृपाकृत्याः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> घअमिति ॥ घतगब्दे तकारस्य 'प्रायो छक् ' (प्रा. सू. १-१-८) इसाविना छुग्योध्यः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इत्र् क्रुपग् प्रंति ॥ एतत्स्त्रास्त्वं स्दुत्वस्दुककृशाशव्देषु ऋकारस्य आत्विकरूपविधानेन माडत्तणं मडत्तणं, माडकं मडकं, कासा कसा, इति प्रत्येकं रूप-ह्यसाधकं 'आहा स्दुत्वसृदुककृशासु' (प्रा सृ १-२-७५) इत्येकं स्त्रमधिकं सूत्र-पाटे दृश्यते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> कृपन इति ॥ अत्र गज्ञस्टस्य गणसंज्ञकत्वेन कृपन इत्यस्य कृपादावित्यर्गे बोध्यः ॥

<sup>4</sup> कियो इति ॥ क्रपक्षच्दे प्रकृतसूत्रेण ऋकारस्य इत्वे पकारस्य 'पो व' (प्रा. सृ. १-३-५५) इति वकारादेशे च कियो इति रूपम्॥

<sup>े</sup> कृपः-किवो । नृपः-णिवो । कृपण -किवणो । ऋदिः-इदी । कृशः-कितो । कृशानुः-कितो । वृद्धकिव -विद्धक्ष्ट्रं । गुप्तः-गिद्धो । सृद्धा - मिद्धारः । सृगः-मिको । सृगः-सिकारे । वृद्धकिव -विद्धक्ष्ट्रं । गुप्तः-विद्धो । सृद्धा - मिद्धारः । सृगः-मिको । सृगः-सिकारे । वृद्धकिः -विद्धको । दृष्टः-विद्धो । सृद्धा । सृद्धः -विद्धा । दृष्टं -विद्धा । सृद्धं अधर्मः पापं काष्टं सान्यं वाऽयं इति त्रिविकमवृत्तावुक्तम् । सृष्टं-सिद्धं । वृक्तः-विद्धा । सृद्धः -विद्धा । सृद्धः -विद्धा । सृद्धः -विद्धा । सृद्धः -विद्धा । कृतिः-वित्ती । कृतिः-वित्ती । कृतिः-वित्ती । कृतिः-विद्धा । सृद्धः-विद्धा । स्विद्धः । सृद्धः-विद्धा । सृद्धः-विद्धा । सृद्धः-विद्धा । सृद्धः-विद्धा । स्विद्धः-विद्धा । स्विद्धः-विद्धा । स्वद्धः-विद्धा । स्वद्धः-विद्धा । स्वद्धः-विद्धा । स्वद्धः-विद्धा । स्वद्धः-विद्धा । स्वद्धा । स्वद्

ŕ

j

वुस्णसम्बद्धानि च इसीघृणावृंहितानि गृष्टिश्च । द्वितो वृष्टं <sup>‡</sup> स्ष्टिर्भृष्टस्य स्यादसार्थकस्यैन ॥

1 भृङ्गमृगाङ्कमृत्युषृष्टमसृषेषु वा ॥ १-२-५५॥ भिगं भंगं, इत्यादि ॥

### <sup>2</sup> पृष्ठेऽजुत्तरपदे ॥ १--२--५६॥

पिद्वी । अक्षस्यावित्वात् स्नीत्वम् । पक्षे पट्टम् । अनुत्तरपदे किम् १ महीपृष्ठं-महीपट्टम् ॥

गणे नृषवृत्तपृष्ठशन्दा सिवकाः पट्यन्ते । एतद्वृत्तिचन्द्रिकयोः क्रुपादिगणेऽस्मिन् पठिताः वृषितगृत्रस्माशन्दास त्रिनिक्तमसूचौ न कण्ठतः परिगणिताः । सृद्वादशन्दसाकारान्त-श्रान्द्रकायो परिगणितः । तथा चन्द्रिकाकोशे 'स्वाहृतस्रतकिषद्वा वृतिस वृत्तिस गृह्यस' इतीमे शञ्दासाधिकाः पट्यन्ते ॥

1 सृद्धेत्यादि ॥ अत्रैव वृत्ती पूर्व कुपादिगणे सृद्धश्चव्यपाठदर्शनात् सृद्धशब्दस्य निस्यं किस्यां किस

पृष्ठ इत्यादि ॥ अनुकरपद्मृतपृष्ठश्वन्यसम्बन्धिनः ऋकारस्येत्वं वा भवती-लयैः। पृष्ठश्वन्दे अनेन ऋकारस्येकारादेशे 'क ग द ढ '(प्रा स्. १-४-७७) इत्यादिना य-कारस्य कुकि शेपस्य द्वित्वे अक्षस्यादित्वात् खीत्वपसे पिठी इति रूपम्। चन्द्रिकायां 'इत्वं खियानेवेत्येके ' इत्युक्तशा अत्र बृत्ती पक्षे पर्ट इत्युदाहृतं दृश्यते। त्रिनिक्रमवृत्ती तु इत्वस्य वैकल्पिकतया तद्भावपक्षे खियां पृष्ठी इत्यप्युदाहृतं दृश्यते। खीत्वाभाव-पक्षेऽपीत्वं भवतीत्मिप्रायेण चन्द्रिकायां पिर्ट इत्यप्युदाहृतं दृश्यते॥

<sup>ं</sup> स्टिमृष्टस्येद्रसक्दर्थक्रस्येव-गाः

### ¹ ऋतुमे ॥ १--२-५७॥

उत्वं <sup>2</sup> नित्यं स्यात् । ऋतुः-उऊ ।

<sup>3</sup> वृन्दावन<sup>4</sup>वृपमभृतकवृन्दऋजु च <sup>5</sup> प्रवृद्धऋतुवृद्धाः ।
पृथिवी मृणाळिनवृतपावृद्दवृत्तान्तसंवृतस्पृष्टाः ।
निर्वृतिवृत्तिं (पेतृकाः संभृतविवृतौ <sup>6</sup> परावृत्तः ।
वृद्धिनिवृत्तिप्रभृति <sup>7</sup> प्रवृत्तिज्ञामातृकपरावृत्ताः ।
परभृतिनभृतप्राभृतभृतिभृतऋणमातृकाश्च <sup>8</sup> ऋत्वादिः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ऋतुग इति ॥ एतत्स्त्रात्पूर्वं वृषभद्याव्यस्य उसहो वसहो इति, बृन्तारक-निवृत्तवाव्यसे. बुन्दारको बन्दारको, णिवुत्तो णिवत्तो, इति च रूपसाधकं 'उद्युपमे इ: ' (प्रा स् १-२-७९) 'बृन्दारकनिवृत्तयोः' (प्रा स् १-२-८०) इति स्त्रद्वय-मिकं रव्यते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नित्यं स्यादिति ॥ यदीवं नैकल्पिकं स्थासिई वृन्तारकिनवृत्तकाव्ययोति ऋस्वादिगण एव पाठेन सिद्धे पृथक्स्त्रारम्भसामर्थ्यादिदं नित्यमिति मावः। ऋतुमन्दे ' प्रायो छुक् (प्रा सू. १-१-८) इत्यादिना तछोपः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> चन्जिकाकोशदृश्यमानस्त्रगणपाटे तु---

<sup>&#</sup>x27; ऋतुवृन्डावनऋपमञ्चातृकबृन्डप्रवृष्टऋजुवृद्धाः ' इति दश्यते ॥

<sup>4</sup> वृपमिति ॥ ' उड्डंपमे वु. ' (प्रा. सू. १-२-७९) इति स्त्रस्य जागरूकतमाध्य ऋपमशब्दपाठ एव युक्त इति मानि । एवमेव चन्द्रिकान्निविक्तमवृत्योरिप रम्पते। एवं भृतकशब्दस्याने आवृक्तशब्दपाठओचितः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> प्रवृद्धेति ॥ वृद्धशब्दस्यात्र परिगणितत्वेन चिन्द्रकात्रिविक्रमवृत्यनुरोधेन च मनृष्टशब्दपाढ एवात्र समुचितः ॥

<sup>ै</sup> परावृत्त इति ॥ मत्रैवोत्तरत्र परावृत्तवाव्यपाठावत्र पुनः पाठे द्विरुक्त यापावात्. ' प्रृत्तर्तिर्वृत्ताः ' इति चन्टिकानुरोध्येव पाठ समुचितः ॥

<sup>&</sup>quot; प्रवृत्तीति ॥ चन्द्रिकागणपाठे निवृत्तगच्डोऽत्र इञ्यते ॥

<sup>8</sup> ऋत्वादिरिति ॥ गणेऽस्मिन् चिन्नकागणगाठे परासुष्टशन्द्रोऽधिक पर्वते। वुन्दावणं दसहो भाउनो बुन्दं उस् पददो उद्ध बुद्धो पुढ्यी सुणाळं णिउनं पाउसो बुत्तन्तो संदर्भ पुद्रो णिन्धुनं णिन्धुई पिउन्नो, संदुन्नं विदर्भ पदतो णिन्धुनं पिउन्नो, संदुन्नं विदर्भ पदतो णिन्धुनं विदर्भ परतो णिन्धुनं विदर्भ परतो णिन्धुनं परद्वतो णिउत्ती पहुई युन्नो वर्द्धा णिउत्ती पहुई पदत्ती वामादमो पराउत्तो परहुनो णिहुनं पाहुडं सुई सुन्नो दर्ण माठमा इति वृन्दावनार्द्दानां ऋत्वादिगणपठितानां माकृतसिद्दरूपाणि ॥

#### गीणान्त्यस्य ॥ १-२-५८॥

उपसर्जनपदान्तस्य ऋत उत्वं स्यात् । पितृवनम्-<sup>1</sup> पिउवणम् ॥

(वा) मर्तृदारिकादावित्वं वाच्यम् ।

भट्टिदारिया ॥

इंदुन्मातुः ॥ १–२–५९॥

गौणस्य मातृशब्दस्येवुतौ स्तः। मातृगृहं-2 माहघरं माउघरम्॥

<sup>3</sup> क्वचिदगौणस्यापि ॥ १-२-६०॥

मातृणां-माईणं माऊणं॥

पृष्टिपृथव्यृदङ्गनप्तकवृष्टे ॥१-२-६१॥ इ.इ.तौ स्तः। पिठ्ठी पुडी इत्यावि॥

<sup>े</sup> पिडवणमिति ॥ विद्यवनकार्य तकारस्य 'मायो छुक्' (मा स्. १-६-८) इत्याविना छक्॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> माइश्वरमिति ॥ मातृगृहसञ्दे गृहशब्दस्य 'अपतौ वरो गृहस्य ' (मा सु १-३-९६) इति गृहशब्दस्य घरादेसः ॥

<sup>3</sup> क्रिचिदगीणस्यापीति ॥ इदं सूत्रं त्रिविक्रमवाक्यरूपतया तदीयवृत्ती दश्यते । चन्द्रिकायामपीदं सूत्रं न दश्यते ॥

<sup>4</sup> पृष्टीति ॥ स्वेऽस्मिन् पृष्टीत्यस्य स्थाने वृष्टीति पाद्ध्यन्दिकान्निविकमनृत्यो-दंश्यते। अत्रत्मानां पृथङ्मृत्द्वन्यन्तकपृष्ठमञ्जान्दानां पिदं पुदं, मिदंगो सुदंगो, णित्तवो णत्तुनो, विद्वो बुद्दो, इति प्राकृते प्रत्येकं रूपद्वयं बोध्यस् । बद्यपि सुद्दितचिन्त्रका-कोशे स्वक्षमञ्ज्यस्य मिर्थगो सुर्थगो इति रूपद्वयसुवाद्धतं दश्यते । तथाऽपि तस्य स्यमादिपिठतत्वेन तदीपद्वितीयाकारस्य नित्यतमेत्वस्य दुर्निवारतया मध्येकारकत्यमेवोन्दि-तस् । त्रिधिकमनृत्तौ श्रीमहेदान्ताचार्यमणीतप्राकृतकान्द्रविचादसंग्रहेऽपि तथेवोदा-इतस् । चन्द्रिकायामेव 'स्वमादाविष्ट्' (मा. स्. १-२-११) इति स्त्रे स्वेनापि तथेवोदाहृतं च । ततस्य मध्याकारकोदाहरणं लेखकयोजकादिममादापिततमिति

## तु बृहस्पतौ ॥ १--२-६२॥

इदुतौ वा स्तः। <sup>1</sup>विहप्पई बुहप्पई। पक्षे बहप्पई। 'सो बृहस्पति' (प्रा. स्. १-४-७४) इति सत्वे तु विहस्सई बुहस्सई बहस्सई॥

### उद्दोल्पृपि ॥ १--२-६३॥

मृपाशब्दे ⁴िछत पते स्युः। मुसा मृसा मोसा ॥ वृंत इदे<sup>9</sup>ङ् ॥ १—२—६४ ॥

¹ विह्य्पर्ड् इति ॥ अत्र आदेवेकारस्य वकारादेशविधायकानुपलम्सेन वकार प्वोचितः । बृहस्पविद्यान्त्रस्य प्राकृतेऽष्टादृश्य रूपाणि संभवन्ति । वानि ध यया—प्रकृतेत्वोत्वयोर्विकल्पतया इत्वपक्षे—'भ्यौ बृहस्पतौ तु वहोः' (प्रा. स्. १-३-७५) इति स्त्रेण वकारहकारयोर्थयाक्रमं मकारयकारादृश्यसे संयुक्तस्य स्पत्य 'क्टेप्सबृहस्पतौ तु कोः' (प्रा. स्. १-४-७४) इति कत्वपक्षे नियप्पर्ह् इति, कत्वामावपक्षे 'सो बृहस्पतिवनस्यत्योः' (प्रा. स्. १-४-७५) इति सत्वपक्षे नियस्सर्द् इति, सत्वामावपक्षे 'कगटद' (प्रा. स्. १-४-७७) इत्यादिना सलोपे नियप्पर्द् इति, मकारयकारादेशामावपक्षे विहप्कर्द्व विहस्तर्द्व विहप्पर्द्व इति पद्माणि॥

एवसुत्वपसे प्रौंकरीत्या सकार्यकाराडेश-वदमाव-फत्व सत्व-सलोपपसेषु

मुयप्फई मुयस्सई मुयप्पई बुहप्फई बुहस्सई बुहप्पई इति पद्पाणि ॥

तया-इत्वोत्वयोर्धभयोरिप वैकल्पिकत्वात्तदुभयाभावपसे 'ऋतोऽत्' (प्रा स् १-२-७३) इत्यत्वे पूर्वप्रदृष्टितरित्येव अकारयकारादेशतदृभावपसयोः तत्र फत्यसत्व-सकोपपसेषु च भयप्कई भयस्सई भयप्यई वहप्कई बहस्सई बहप्यई इति पदूपाणि इत्याहत्य सप्टाटण रूपाणि॥

2 लित इति ॥ तुशब्दाननुवृत्तये स्त्रे लिक्करणियति बोध्यम् । ततस्र दकार-कक्रार-ओकारा निसं भवन्तीस्वर्यात् 'ऋतोऽत् ' (प्रा. स्. १-२-७४) इसकारो न प्रवर्तत इति सिध्यति । अत्र लिक्करणाभावे त्रव एते वा भवन्तीस्वर्यपत्या प्रतित्रवया. भावपक्षे 'ऋतोऽन् ' (प्रा. स्. १-२-७४) इसक्षं दुर्निवारं स्थादिति बोध्यम् । स्त्रेऽस्मिन् 'सृषि इसत्र 'सृषे ' इति चन्द्रिकायां पटितं दृश्यते ॥

<sup>9</sup>ए ढिन्ति ॥ 'एसोड् ' (वर्णसमान्नाय स्त्रं ३) इति मृत्रे एडिति प्रसाहाराई।-काराढेकारीकारी गृद्धेतं । प्रसेस्त्र एव तुशब्दानुवृत्तेविच्छिन्नत्वानात्र लिक्करणावस्यक्तेति

į

<sup>1</sup> विंतं वेंतं वोंतं । ' दस्त्रसरबृन्त, (प्रा. स्. १-३-३७) ' इति दत्वे तु विंदं वेंद्रं वांद्रं ॥

<sup>2</sup> डिराहते ॥ १-२-६५ ॥

8 आहिसो॥

इसेऽरि सा॥ १-२-६६॥

हते ता सह ऋतोऽरि स्वात्। <sup>4</sup>दरिओ ॥

केवलस्य रिः ॥ १-२-६७॥

<sup>5</sup> व्यञ्जनासंयुक्तस्य ऋतो रिः स्यात् । ऋदिः-रिद्धी । व्यासऋषिः <sup>6</sup> वासरिती ॥

बोध्यस् । चिन्द्रकाषां त्वज्ञ इदेताविति सुत्रे पाठेन इकारैकारावेच विधीयेते इत्यिमप्रेत्य तकविंदं तकवेंदं इति रूपद्रयसुदाहतं दश्यते । तत्तु त्रिविक्रमञ्जी पृढिति पाठासिप्रायेण इकारैकारीकाराणां विधानेन विंदं चेंदं चोंदं इति रूपत्रयस्योदाहरणारित्रविक्रमदेवा-नतुमतमिति ज्ञायते ॥

<sup>1</sup> वितामित्यादि ॥ इद छ न परिनिष्ठितरूपप्रदर्शनपरम्। 'टल्ब्रसरवृत्त ' (प्रा. सू. १-२-३७) इलादिना टकारादेशस्य निस्तत्वेव निधानादिति बोध्यम् । अत एव ब्रिविक्रमकृत्तावपि टकारचढितमेन रूपसुदाहतं दृश्यते ॥

<sup>2</sup> हिरादत इति ॥ अुद्रिवत्रिविक्रमवृत्तिकोशे ' हिरादते ' इति स्वापाठो दश्यते । कोशाक्रयेऽस्मिन् दश्यमानकिखिततित्रिविक्रमवृत्तिकोशे तु ' हिरादते ' इति स्वापाठो दश्यते । चन्त्रिकायां त्विदं स्वमेव नोपात्तम् ॥

<sup>8</sup> आहिसो इति ॥ बादतश्चन्दे तकारस सत्वविधायकसूत्रामुपछम्भात् तकार-छुका आहि(ठि)मो इत्येव त्रिविकमनृत्तानुदाहरणाच सकारघटितरूपं छेखकप्रमादायत्त-मिति भावि । मादतशब्दे तकारस 'प्रायो छुक् '(प्रा. सू. १-६-८) इत्यादिना छोपे छिखितकोशेषु 'ठिरादते '(प्रा. सू. १-२-८८) इत्येव सूत्रपाठदर्शनादकारस्य ठीत्या-देशे आठिसो इत्येव रूपसुचितमिति बोध्यम् ॥

<sup>4</sup>द्रिओ इति॥ इसशब्दे मक्कतसूत्रेण ऋष्त इत्यस मरीत्यादेशे द्रिको इति स्मस्॥ <sup>5</sup> व्यक्षनासंयुक्तस्येति॥ मन्यवहितपूर्वन्यसनासदकृतस्येत्वर्थः । तेनोत्तरा-दिन्यक्षनसहकारेऽपि न झतिः॥

6 वासिरिसी इति ॥ न्यासऋषिकान्दे यकारस्य 'मनयास्' (प्रा स् १-४-७९) इति क्रुंकि, षकारस्य 'श्रोस्सङ्' (प्रा. स्. १-१-८७) इति सकारादेशे प्रकृतसूत्रेण ऋकारस्य रीत्यादेशे वासिरिसी इति रूपस्॥

#### दृश्यक्स ¹िकानि ॥ १-२-६८॥

<sup>2</sup> 'क्सख्रेति वक्तव्यं' (वा. २०३०) इति विहितो यो हक्षेः क्सः, यश्च 'त्यदादिपु हशोऽनालोचने कश्च' (पा. सू. ३-२-६०) इति विहितः किन् तहुभयान्ते अदन्ते च हिश्चातौ ऋतो रिः स्यात् । क्सः, सहक्षः
³ सरिच्छो। किन्, सहक्-सरी। क्सिकन्भ्यां साहचर्यादकारः कन्निति निश्चीयते। कञ्च, सहशः-सरिसो। कञन्तस्यैव, नेह, 'ताहश-तादिसो। 'हलोऽक्' (पा. सू. २-४-६९) इत्यगागमः। तेनात्रापि रीत्यादेशं मन्यमानो <sup>5</sup> लक्ष्मीघरो निरस्त इति व्येयम्। त्वाहगित्यस्य तु किबन्तत्वाद-प्रयोग <sup>6</sup> इत्युक्तम्॥

<sup>1</sup> किनीति ॥ यद्यप्तत्र मुद्गितत्रिविक्षमवृत्तिकोक्षे 'किपि ' इति स्त्रपाठी दृश्यते । तयाऽप्यत्रैवोत्तरत्र ' त्यदादिस्त्रविहित ' इत्युक्तिदर्शनादत्रत्यलिखितकोशान्त-राजुगुण्याच्च 'किनि ' इत्येव स्त्रे पाठस्तमुत्रित इति भाति । अत एवैतत्स्त्रान्ते 'क्तिकिनोस्ताहचर्याच्यदादिविति विहितः किमह गृहाते ' इत्ययमत्रत्यलिखित-त्रिविक्रमवृत्तिकोशे व प्रस्थे मुद्गितित्रविक्रमवृत्तिकोशे च इङ्गते ॥

² क्साञ्चेति ॥ 'क्सोऽपि वाच्य ' (वा. २०३०) इति सवार्तिकसूत्रपाठे वार्तिकपाठो दश्यते ॥

<sup>8</sup> सरिच्छो इति ॥ सद्यक्षक्दे 'प्रायो छक्' (पा. स् १-१-८) इत्यादिना 'दछोपे संयुक्तस्य क्षस्य 'स्पृहादौ ' (प्रा. स्. १-४-२२) इत्यनेन छत्वे हित्वे पूर्वस्य 'पूर्वसुपरि (प्रा. स्. १-४-९४) इत्यादिना तहनींयप्रथमवर्णादेशे च सरिच्छो इति रूपस्॥

4तादशाति ॥ नेदमकारान्तं संस्कृतप्रकृतिरूपम् । तथा सित तस्य कमन्ततया 'कमन्तरयेव, नेह ' इत्युक्तेरसंगत्यापक्तेः । किंतु वादक्शब्दस्य हरून्तस्य प्राकृते 'इलोऽक् '(प्रा. सू. २-४-६९) इत्यगागमानन्तरप्रक्रियादशागतं रूपं गृहीतिति बोध्यम् । अन्यथा तत्र प्रकृतसूत्रेण यदिशस्य दुर्वारत्वात् उत्तरत्र तादिसो इति प्रत्युदाहरणप्रदर्शनस्य 'हलोऽक् '(प्रा सू २-४-६९) इत्यगागम इत्युत्तरत्र दश्यमानवृत्तिग्रन्थस्य चासङ्गत्यापत्तिरिति बोध्यम् । 'तादश-तादिसो ' इत्यत्र ऋकारस्य इत्यं कथामिति तु विमर्शनीयम् ॥

<sup>5</sup> ल्राष्ट्रमीघरो निरस्त इति ॥ वृत्तिकृत्त्रिविकमदेवेनाप्यत्र स्त्रे अपदेन साहच-र्याश्रयणेन कन एव प्रहणमित्युक्तया 'हर्कोऽक्' (प्रा स्. २-४-६९) इत्यगागमस्य अप्रहणेन तदागमविशिष्टताहशञ्च्यस्य तादिसो इति रूपस्यैनेष्टत्नामेति भावः॥

हत्यक्तमिति॥ एवद्वचावेवादौ 'सिद्धिकीकाव' (प्रा. स्. १-१-१) इति

## <sup>1</sup> ऋतुऋजुऋणऋषिऋषमे वा ॥ १-२-६९ ॥ रिक उक्र <sup>2</sup> इत्यादि ॥

### <sup>8</sup>ऐच एङ् ॥ १-२-७०॥

स्त्रे 'किवादिमस्ययान्तानां न प्रयोगाईस्वस्' इत्युक्तमित्यर्थः। प्राकृते इल्जन्तराब्देषु 'अन्स्यहलोऽब्रद्धदि' (प्रा. स्. १-१-१) 'हलोऽक् '(प्रा. स्. २-४-६९) इत्यादिना लोगागमादीना विधानास्कियन्तानां इल्जन्तानां प्राकृतेऽप्रयोग इति मानः॥

<sup>1</sup> झ्रतुझ् जिस्त्यादि॥ नन्नेषु ऋतुक्तुक्षसभक्षव्देषु ऋकारस्य प्रकृतस्त्रेण वैकल्पिकतया यविश्वविधाने 'क्रतुने' (प्रा स् १-२-८१) इति स्त्रे एतेषां ऋकारस्य नित्यतगोत्वविधानं किमर्थमिति चेत्। उत्त्वस्थापि वैकल्पिकत्वे एतदुभयाभावपद्ये 'क्रतोऽत्' (प्रा स् १-२-७४) इत्यकारादेशो दुर्वारस्त्यादिति यदिशामानपद्ये नित्यतगोत्वमेव प्रवर्तेत न त्यत्वमित्येतद्ये नित्यतयोत्वविधानं सार्थकमिति वोध्यम्॥

<sup>8</sup> इत्यादीति ॥ रिज् उज्, रिणं अणं, रिसी इसी, रिसहो उसहो, इति प्रत्येकं ऋष्ठऋतुः अणक्षिणसभावदानां प्रत्येकं दे दे रूपे बोध्ये। ऋषु शब्दे 'तैळावी' (प्रा स्, १-४-९३) इति जकारस्य द्वित्तम्। ऋणक्षिणसममञ्ज्ञावदेषु पदिशामाव-पक्षे ऋकारस्य 'ऋतोऽत्' (प्रा. सू. १-२-७४) 'इल् कृपगे' (प्रा. सू १-२-७६) 'ञ्तुगे' (प्रा. सू १-२-८१) इति स्त्रैः अत्वेत्वोत्वानि बोध्यानि। ऋषमशब्दे भकारस्य 'स्वयधमास्' (प्रा. सू १-३-२०) इति हकारादेशः पकारस्य 'शोस्सल्' (प्रा. सू १-३-८७) इति सकारादेशम्य नोध्यः॥

३ ऐच एङिति॥ एतस्व्रात्प्वं परत्व क्छ्सचपेटावेसरवेवस्तैन्यवेदनासैन्धवधानैअरसरोरहमनोहरप्रकोष्ठातोषाम्योग्यकौशेयकगण्यस्तेनसोच्छ्वासशब्देष्वेचो इत्वादिविधानेन चिंढा चवेडा, किसरं देसरं, दिकरो देकरो, सिष्कं सेण्कं, विक्रणा वेक्रणा, सिंधवं,
साणिच्छरो, सरव्हं सरोर्ग्हं, मणहरं मणोहरं, पबट्टो पबट्टो, आवळं आवळं, अण्णणं अण्णोण्णं, इच्छेकशं कोच्छेकशं, गढ गाई, थूणो श्रेणो, स्सासो, इति रूपसाधकानि
'क्छ्स इिलः' (प्रा. स् १-२-९३) 'चक्र्यावेसरदेवरसैन्यवेदनास्वेचस्त्वित् ' (प्रा. स्
१-२-९३) 'सैन्धवशनैश्वरे ' (प्रा. स् १-२-९५) 'स्वत्सरोर्ग्हमनोहरप्रकोष्ठातोद्यान्योन्ये वश्व को. ' (प्रा. स् १-२-९६) 'कौशेयक उत्त ' (प्रा. स् १-२-९७) 'राज्य उदा इत् ' (प्रा. स् १-२-९६) 'क स्तेने वा ' (प्रा. स् १-२-१००) 'सोच्छ्वासे ' (प्रा. स् १-२-१०१) इत्येतानि स्त्राण्यविकानि सृत्रपाठे दश्यन्ते॥ शैलः सेळो। थौवनं <sup>1</sup> जोव्वणम्। तैलादित्वाद्वित्वम् ॥ <sup>2</sup> शौण्डगेषु ॥ १–२–७१ ॥

पच उत्वम्। शौण्डः-मुण्डो । दौवारिकः-दुवारिओ इत्यादि ॥ अइ त <sup>३</sup>वैरादौ ॥ १-२-७२॥

पेचः अइ इति वा स्यात् । वैरं-वहरं वेरं । कैरवं-कहरवं केरवं इत्यादि ॥

<sup>1</sup>दैत्यगेषु ॥ १--२-७३ ॥

पेंच अइ <sup>5</sup>नित्यं स्थात्। <sup>6</sup> दइसो॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> जोव्वणमिति ॥ यौवनशब्दे यकारस्य 'आदेर्जः' (प्रा. स्. १-१-७४) इति जकारादेशो बोध्यः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> श्रीण्डने िष्वति ॥ सूत्रस्यास्य त्रिविक्रमग्रुत्तिचिन्द्रकयोः 'क्रीक्षेयक उत् ' (मा. स्. १-२-९७) इति सूत्रानन्तरं पाठेन पूर्वसृत्रादत्र बहिस्यानुष्ट्रत्या कावेतिस्यिन्काराच शौण्डाविष्यादेरैच उत्वं अवतीत्येतत्सृत्रायों बोष्यः । शौण्डाविण्येऽस्मित् पिठितानां शौडोवनिसीक्षायनसीन्दर्वसीगन्ध्यवैचारिकसीवर्णिकपीकोभीशब्धानां माइतं सुद्धोत्रणी मुंजामणी सुंदेरं सुर्गधत्तणं दुचारिको सुचण्णिको पुकोमी इति रूपाणि बोष्यानि॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> वैरादाविति ॥ वैरादिगणपितानां वैरवैशम्पायनवैदेशिकवैश्रवणवैत्र-कैछासवैताछिककैरवदैवाछिशन्दानां बहर वेरं, बहसम्पाकणो वेसम्पाकणो, वहदेसिकं वेदेसिकं, वहसवणो वेसवणो, चइत्तो चेत्तो, कहछासो केछासो, बहुआिको वेसाछिको, कहरवं वेरवं, टह्च्बं देव्बं, हृति प्राकृते सिख्रूरूपाणि बोध्यानि ॥

<sup>4</sup> हैत्यगेष्चिति ॥ त्रिविकमञ्चित्तनिङक्योस्तु ' हैत्यादी ' (पा. स् १-२-१०४) इत्येतत्त्वत्रपाठो दस्यते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> नित्यमिति ॥ प्रथनसूत्रकरणाविति भावः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> इत्यादीति ॥ 'दैत्यो हैन्यं दैवतकैतववैदर्भवैदेदाः। ऐमर्यं वैजननो मेरन-वैद्यारिकी च वैदेशः। वैमानरवैसाखी स्वेर वैश्वाख्वेत्ये च ॥' इति हैत्यादिः। अन्न त्रिविकमनृत्ती वैद्यारिकञञ्डस्थाने वैताखीयशञ्डः पठितो दस्यते। एपां च दैत्याहि-

#### केतवं-कइद्वं 1 इत्यादि ॥

# <sup>2</sup> पौरगे गौरवे चाबुत् ॥ १--२-७४ ॥

पौरादौ गौरवे च ऐच अउस्स्यात्। पढरो गडरवं। गौडः-गडडो ह स्त्यादि॥

शन्दानां प्राक्तते 'दहस्रो दहनं दहननं कहवनं वहनानभो नहपुदो महसरिनं वह-भणणो महरवो वहहारिन्रो (वहमाछीयं) वहपुसो वहसाणरो वहसाहो सहरं वहसाछो महत्तं 'इति सिद्धरूपाणि बोध्यानि॥

<sup>1</sup> दहत्तो इति ॥ अत्र त्योऽचैत्ये ' (प्रा. स्. १-४-१७) इस्रनेन स्वस्य स्थाने चादेशस्य दुर्वारतमा त्रिविकमवृत्तिचन्द्रिकयोः दहश्चो इत्येवोदाहरणाच तथैवोचित-मिति भाति ॥

2 पौरता इत्यादि॥ इतः पूर्व नौशन्दस्य नावा इति रूपसाधकं 'नान्याव.' (प्रा. सू. १-२-१०५) इत्येकं सूत्रं सूत्रपाठेऽधिकं दश्यते । किञ्चात्र त्रिनिक्रम- वृत्तिचिन्तकयोः एतद्रुत्युपात्तप्रकृतस्त्रस्याने 'गौरव आत् '(प्रा. सू. १-२-१०६) 'पौरते चाउत् '(प्रा. सू. १-२-१०६) इति सूत्रद्वयं पठितं दश्यते । तद्रीत्या च गौरवशन्दगत- स्यादेशिकारस्य प्रयमसूत्रेण आत्वे गारवितितं, तदुत्तरसूत्रेण चकारवळात् तस्यैदीकारस्य अट इत्योदेशे गडरवितितं च रूपद्वयं सम्पचते । अत्र तु वृत्तौ अट इत्येकमेवादेश- मिम्प्रेस गडरवितिते क रूपद्वयं सम्पचते । अत्र तु वृत्तौ अट इत्येकमेवादेश- मिमप्रेस गडरवित्येकमेव रूपमुदाहत्तम् । अत्रेदं चिन्तनीयस्—यि गौरवशन्देशि एतद्वृत्यतुरोधेन अट इत्योदेश एक एवष्टः स्यात्तिहें गौरवशन्दमपि पौरा- हायेवाऽन्तर्भाव्य अट इत्यादेशविधानेनैव अभिमतिसद्व्या सूत्रे अतिरिच्यमानगौरव- भव्दोपात्रानमर्थकं स्थात् । अतो विज्ञायते त्रिविक्रमवृत्तिचिन्द्रकोपात्तः स्त्रद्वयात्मक- सूत्रपाठ एव साधीयातिति ॥

8 इत्यादीति ॥ 'पौरस्सौरो मौिलः कौरवगौडी च कौल्ख । कोशलपौहर-कॅस्नियकाश्च सीधं च मौनं च॥' इति पौरादिः । 'पष्ठरो सठरो मठली कटरवो गठडो कठलो कठसलं पठिसं कठच्छेषकं सठइं मठणं' इति पौरादिगणपितानां प्राकृते सिद्यरूपाणि योध्यानि ॥

# ¹ई चैंर्ये ॥ १-२-७५ ॥

# धीरं। धैर्ये रः (प्रा. सू. १-४-५९) इति रत्वम्॥\*

#### इति स्वरविकारप्रकरणम् ॥

इति श्रीदक्षिणसमुद्राधिश्वरचोक्कनाथसूपाळ्यियसचित्र-सञ्जनावरूम्य-श्रह्मण्यविस्ताङ्ग-चित्रवोम्मसूप्इट्यक्मळकुह्रविह्रमाणश्रीसाम्बक्षितपेरितेनाप्पयदीक्षितेन कृते प्राकृतमाणदीये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाडः ॥

1 ई चैर्य इति ॥ प्रतस्त्रतारपूर्व उच्चैर्नीचैश्वाव्ययोः उच्चनं नीचनं इति प्राकृत-क्यसाधकं 'उच्चैर्नीचैसोरकः ' (प्रा. सृ. १-२-१०८) इत्येकं सुत्रमधिकं प्राकृतसृत्रपाढे दृश्यते ।।

े अन्तेऽत्र 'वा पुराग्याया.' इस्येक स्त्रमधिक चन्द्रिकाटी। अत्र 'बन्स्सिश्चानो पुरायी॥१॥ जणदियमानिकते॥१॥ तुबुरो दोंबुरो॥॥॥ साहिवायो मानवानं॥४॥ धनकाटी सहकोडी ॥५॥ साहदो माकटे ॥६॥ ऑदुरो उदुरो॥७॥ आवित्रा आळ्यास्॥८॥ तणसोछी तृणशून्ये॥९॥ अरिष्टेल्वकायेषु रिद्वो ॥१०॥ हृतं दुरियन्॥॥११॥ किरो किरो ॥११॥ वामख्रो बामख्रो ॥१३॥ विसो वृणसूषिकयो ॥१४॥ वद् वृन्ते॥१५॥ हेरिंवो हेरम्ने॥१६॥ चिक्क स्तोके ॥१७॥ चळणाओहो चरणा- खुवे॥१८॥ जन्मचादुदशीळयोर्वयणिया ॥१९॥ मूसक मासळे॥ महाकपपक्षे महक- वस्स्वो॥२०॥ चळ्यांको चच्चरिको ॥२१॥ दित गणस्त्राणि च वृद्यन्ते॥

#### **इति स्वरविकारप्रकरणम्**॥

इति महिशूर्राजितीयप्राच्यकोञालयविदुप निरु. तिरु. श्रीनिवासगोपाळाचार्यस्य क्रुनी दीधित्यसिल्याया प्राकृतमणिडीपटिष्यण्या प्रथमाध्यायस्य दितीयः पाट. ॥

# अथ प्रथमार्घ्यायस्य तृतीयः पादः. असंयुक्तहळादेशप्रकरणम्.

# एत्साज्झला <sup>1</sup> त्रयोदशोगऽचः ॥ १-३-१ ॥

त्रयोदशादावा<sup>9</sup>देरचः परेण-सस्वरन्यस्रनेन सह यत्वं स्यात् । त्रयोदश-<sup>3</sup> तेरह । त्रयोविंशतिः- तेवीसा । स्थविरः- श्रेरो <sup>6</sup> इत्यादि ॥

#### अथ प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः.

#### असंयुक्तहलादेशप्रकरणम्.

1 त्रयोव्दास इति ॥ 'गो गणपरः' (प्रा स्. १-१-१०) इति संज्ञास्त्र-वजादत्र त्रयोदशासाव्यस्य त्रयोदशासावित्यर्थः ॥

<sup>2</sup> आदेरिति ॥ अधिकारळव्यमेतत् ॥

<sup>8</sup> तेरहेति॥ त्रबोवशशब्दे 'एलाज्यका' (प्रा.स्. १ ३-१) इलादिना प्रकृतस्त्रेण सस्वरम्यक्षनस्य कादेरकः कवो इत्यस्य स्थाने एकारादेशे 'कवरामध्यः' (प्रा. स् १-४-७८) इति रेफस्य कुकि इकारस्य 'रक् सम्यादौ (प्रा. स् १-३-४२) इति रेफादेशे 'प्रत्यूषदिवसदशयाषाये तु हः' (प्रा. स् १-३-८८) इति अस्य पाक्षिके हादेशे तेरहेति स्पम्। शस्य हादेशामावपसे तु 'शोस्सक्' (प्रा. स् १-३-८७) इति सत्वे तेरसो हस्यपि रूपान्तरं बोध्यम्॥

ै तेवीसेति ॥ त्रयोविंशतिशब्दे 'एल्साक्सका ' (मा. सू १-३-१) इत्यादिना स्वरन्यक्षनसिद्दितस्य कादेरवर्णस्य कयो इत्यस्य एकारादेशे 'विंशत्यादिषु त्या छोपक् ' (मा सू. १-१-४८) इत्यनेन बिन्दुसि्द्तस्य तिशब्दस्य छोपे तस्य शिरवात्पूर्वस्य 'शिति दीवैः ' (मा सू. १-१-१५) इति दीवें 'श्लोस्सक् ' (मा. सू. १-३-८७) इति शस्य सत्ये च तेवीसा इति रूपम् ॥

<sup>5</sup> थेरो इति ॥ स्यविरशञ्दे स्वरन्यक्षनसहितस्यादेरवर्णस्य अवि इत्यस्य एत्वे 'कगटड'(प्रा सू १-४-७७) इत्यादिना सङोपे च येरो इति रूपस्।।

<sup>6</sup> इत्यादीति ॥ अत्राविशव्देन अयस्कारविचिककत्रयिक्षेशदादिशव्दानां प्रहणम् । तेषां च प्राकृते एक्कारो चेद्रक्षं तेत्तीसा इत्यादिसिद्धस्थाणि ॥ <sup>1</sup> नवमालिकाबदरनवफलिकापुगफलपूत्तर ओङ् ॥ १–३–२ ॥

[असयुक्तहलादेश=

²एषूक्तविषये ओत्वं स्यात् । पूतरः-पोरो । <sup>8</sup>अधम इत्यर्थः। णोमाळिआ । वोरं, <sup>4</sup> इत्यादि ॥

# <sup>5</sup> तु मयूरचतुर्थचतुर्दशचतुर्द्धारचतुर्गुणमयूखोळूखल-सुक्रमारलवणकुतृहले ॥ १–३–३ ॥

<sup>6</sup> ऐषूक्तं वा। मोरो मऊरो इत्यादि। <sup>7</sup> अस्तोरखोरच इति वोध्यम्॥

<sup>6</sup> एपूक्तं वेति ॥ एष्वादेरचः परेण सस्वरम्यक्षनेन सह ओत्नं वेत्यर्थः । अत्र चतुर्थचतुर्वशचतुर्द्वशचतुर्द्वश्रुप्तम्यूस्तोत्त्रसञ्सुकुमारक्ष्वणक्षन्तां प्राकृते चोत्यो चठत्यो, चोद्दह चठद्दह, चोन्नारो चठन्वारो, चोग्गुणो चठग्गुणो, मोहो मकहो, ओह्छं ठत्वह्र्छं, सोमालो सुउमालो, लोणं स्वर्णं, कोहलं कुकहुरुं, इति प्रत्येकं हे हे रूपे बोध्ये ॥

7 अस्तोरित्यादि ॥ अस्तोः असोः असः इत्युत्तरस्त्रेषु पदत्रयमधिकियत इति बोध्यमित्यर्थः। अस्तोरित्यस्य 'संयुक्तः स्तुः' (प्रा. स्. १-१-१२) इति स्त्रवलादसंयुक्तः स्येति , असोरित्यस्य 'आदिः खुः ' (प्रा. सू. १-१-९) इति सूत्रवलादनादेरिति चार्यो वोध्यः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नवमालिकेत्यादि ॥ एतत्स्त्रात्प्र्वं कदलकर्णिकारशब्दयोः केलं कण्णेरं इति रूपसाधकं 'कदले तु '(प्रा सू १-३-२) 'कर्णिकारे फोः' (प्रा. सू १-३-३) इति स्त्रद्वयं सूत्रपाढेऽधिकं दश्यते ।।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उक्तविषय इति ॥ आधन्तरसस्वरम्यक्षनविषय इत्थैः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अधम इत्यर्थ इति ॥ त्रिविकमदृत्ती तु प्रतरपद्स्यास्य जलनन्तुनोधक-त्वमपीत्यभिमेल 'अधमो जलजन्तुनो ' इत्युक्तं दस्यते ॥

<sup>4</sup> इत्यादीति ॥ भवशिष्टयोः नवफिकापूगफिकाशब्दयोः णोहिलिना पोद्दिलिना इति प्राकृते रूपं बोध्यम् । सूत्रेऽस्मिन् त्रिविकमवृत्तौ पूगफिकशशब्दस्थाने पूगफकशब्दपाठोऽसिमतः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> तु मयूरेत्यादि ॥ स्त्रेऽस्मिन् चतुर्वारशब्दस्थाने त्रिविक्रमवृत्तिचन्द्रिकयोः चतुर्द्वारशबदः पठितः । तथा युक्तमारशब्दानम्तरं तत्रैवोदूखलशब्दोऽधिकः पत्रते। किञ्चात्र त्रिविक्रमवृत्तौ 'मोरस्संस्कृतेऽपीति कश्चित् ' इत्युक्ता तद्मसिद्धमिति हेम-चन्द्रमतं खण्डितं इत्यते ॥

#### <sup>1</sup> प्रायो<del>ह्यकगचजतदपयवाम् ॥ १-३-४ ॥</del>

पिकः-पिओ । नगरं-नगरं । कुचः-कुओ <sup>2</sup> इत्यादि । <sup>3</sup> प्रायो-प्रहणाडुचारणसौकुमार्यामाचे कचित्कचिछोपो न कियते ॥

# (वा) <sup>4</sup>समासेऽन्तर्वर्तिविभक्ति<sup>5</sup>निरूपितं पदत्वं वेति वाच्यम् ।

तेन कदाचित्पदादित्वाज छुक्। सुखकरः—सुहकरों। कदाचित् सुहअरो। <sup>6</sup>अस्तोरित्यादि किम् १ चर्चाकरः अंकः॥

1 प्रायो जुनित्यादि ॥ एतत्त्वृत्रात्पूर्व ' अस्तोरखोरचः ' (प्रा. सू १-३-७) इत्यधिकारस्त्रानेकं, ततः पूर्व च निषण्णशब्दस्य णुमण्णो इति रूपसाधकं ' निषण्ण वमः ' (प्रा. सू. १-३-६) इत्यपरं सूत्रं च सूखपाठेऽधिकं दश्यते । प्रायो छुनिति सूत्रस्यास्य असंयुक्तानामनादीनामचः परेषां कादीनां प्रायो छुन्मवतीत्यर्थः । यथाप्रयोग-दर्शनमयं छुनिति सूचनार्यमत्र प्रायोग्यत्वर्गनमयं छुनिति सूचनार्यमत्र प्रायोग्यत्वर्गनमयं छुनिति सूचनार्यमत्र प्रायोग्यहणम् ॥

<sup>2</sup> इत्यादीति ॥ गकः-गको, सुवः-सुको, रिग्रः-रिक, जयः-जको, छावण्यं-छात्रण्णं, इत्यादीति आदीनां छुन्युदाहरणानि बोध्यानि । ववयोरमेदाद वकारस्य छुकि विद्वव--विद्वहो, इति सर्थं त्रिविकमदेवेगोक्तम् ॥

<sup>8</sup> प्रायोग्रहणादिति ।। प्रायोग्रहणात्कवित्र भवतीत्युक्तवा—सुकुसुमं प्रयाग-चकं सुगमो भगक सचापं विजणं सुतारं विदुरो सपावं समवायो देवो दाणवो इति रूपाणीति त्रिविक्रमञ्चलांमहितं दश्यते ॥

<sup>4</sup> समास इत्यादि ॥ त्रिविक्रमवृती तु ' समासे तु नाम्यविभक्तयपेक्षणाऽ-मिश्चपदत्वमपीव्यते ' इति नाम्येनायमर्थः संगृहीतो दृश्यते ॥

<sup>5</sup> विमक्तिनिक्पितमिति ॥ विमक्तिनिमिचकमित्रर्थः ॥

विश्वस्तोरित्यादि किमिति ॥ सब अस्तोरित्याद्यधिकाराभावे वर्षाश्चदे 'छवरामध्य ' (प्रा. स् १-४-७८) इति रल्लकि 'शेषादेशस्य ' (प्रा. स् १-४-८६) इत्यादिना चकारस्य द्वित्वे चचा इत्यत्र द्वितीयकारस्य संयुक्तस्यापि 'प्रायो लुक् ' (प्रा. स् १-३-८) इत्यादिना कुक्स्याद्, तथा करशब्दे ककारस्यादेरपि लुक्स्याद्, एवं कंकशब्दे अनुस्तारस्य प्रत्याद्वारस्त्रभटकत्वामावेन, ' इलि द्वणणनानाम् ' (प्रा. स् १-१-४) इति इल. पूर्वस्य तस्य तद्वर्गीयपञ्चमाक्षरावश्यंभावेन वाऽच्लामावाद ततः परस्य ककारस्य अचः परत्वामावेऽपि 'प्रायो लुक् ' (पा. स्. १-३-८) इत्यादिना लुक्स्यादिति भावः॥

# (वा) <sup>1</sup> पिशाच्यां चस्य जत्वं वाच्यम् ।

पिसाजी॥

# (वा) <sup>3</sup> चिह्वादावादेर्छगिति वाच्यम् ।

चिद्धं- १ इन्धं। न पुनः न उणो। स च-मो अ इत्यादि॥

#### 4 नात्यः ॥ १-३-५॥

अवर्णात्परस्य पस्य छुङ् न स्थात् । किं तु 'पो वः ' (प्रा. स्. १-३-५५) इति चत्वम् । जपः–जवो । जापः–चावो ॥

#### यथ्रातिरः ॥ १-३-६॥

<sup>5</sup> अवर्णपकारोऽकार ईपत्स्पृष्टयश्रुतिः स्यात् । आकारः—आवारो ॥

### कामुकयमुनाचामुण्डातिमुक्तके मो ङ्खक् ॥ १-३-७॥

<sup>5</sup> अवर्णपकारोऽकार इति ॥ अत्र<sup>े</sup> अवर्णात्परोऽकारः <sup>१</sup> इति पाठस्सापी

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पिशाच्यामित्यादि ॥ त्रिविकमवृत्तौ त्वयमर्थः ' क्रचिबस्य जः, इति बाक्येन संगृहीतो डश्यते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> चिद्धादाचिति ॥ त्रिविक्रमवृत्तावयमर्थं 'बहुळाधिकारात्कविवादेरिषं ' इति बाक्येन संगृहीतो दृश्यते । एवं चित्रकायामपि ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इन्धमिति ॥ चिद्धसन्दे ह्वस्य 'वान्तन्धी मन्युचिह्नयोः' (मा. स्. १-५-१२) इत्यनेन न्यादेशे माटेश्वस्य 'प्रकृतवार्तिकेन छुकि इन्धमिति रूपस्। न्यादेशस्य वैकव्यिकत्वात्तवभावपक्षे 'भण्णस्नत्स्नह्नः' (प्रा. मृ. १-४-६९) इत्यादिना ह्वस्य ण्हादेशे इण्हमिति, चकार्लुकोऽपि वैकव्यिकत्वात्तवभावपक्षे चिन्ध चिण्हमिति च स्माणि वोष्यानि ॥

<sup>4</sup> नात्प इति ॥ यद्यपि ' पो व. ' (प्रा मू. १-३-५५) इसनेन वस्वविधान-सामध्यदिव छुड् न भवतीति ' नात्पः ' (प्रा. सू. १-३-९) इति सूत्रं व्यर्थमिति प्रतीयते, तथाऽपि पकारविषये ' प्रायो छुक् ' (प्रा. सू. १-३-८) ' पो व. ' (प्रा. सू. १-३-७५) इस्तनयोः समानविषयकस्वेनोभयोः सार्थन्यसंपादनाय पान्निकस्वस्यावश्याम्युपगम-नीयत्या अवर्णात्परत्वे पकारस्य छुग्वारणार्थं ' नात्पः ' (प्रा सू १-३-९) इति सूत्रं चरितार्थमिति वोष्यम् । अत एवं 'प्रायो छुक् ' इस्यत्र प्रायमहणमिति बोष्यम् ॥

I

प्षु मस्य लुक्स्यात् । ¹ क्टित्वात्सानुनासिकोश्चारः । काउँओ ² इत्यादि । ³ 'सिद्धिलोकात् ' (प्रा. स्. १-१-१) इति कस्येत्संका ॥

#### 4 ऊत्वे सुमगदुर्मगे व: ॥ १-३-८ ॥ यनयोः <sup>5</sup>कवर्गस्य वस्स्यात् ॥

¹ क्लिस्वादिति ॥ 'सानुनासिकोचारं हित्' (प्रा. स्. १-१-१६) इति संज्ञासुत्रसत्त्वादिति भावः॥

इस्यादीति ॥ अग्र शिष्टानां बसुनाचासुण्डातिसुक्तकशब्दनां वाउँणा चाउँण्डा अङ्गउँतार्अ इति प्राकृते सिद्धस्याणि बोष्यानीति सावः ॥

<sup>8</sup> सिद्धिकोंकादिति कस्येत्संक्षेति ॥ इद्युषकक्षणम्—अनुकमन्यशब्दानु-शासनवत्, इति स्त्रस्य । अन्यथा क्षोके कस्येत्संत्रकत्वप्रसिद्धःयभाषेन यथाभृतमनुष्पर्यः स्याद । प्राकृतेऽस्मिन् कोकव्यवहारस्येव व्याकरणान्तरव्यवहारोऽप्यविक्दोऽनुमत इति मावः । पाणिनीये हि ककारस्य 'कशकतिद्वते ' (पा. स्. १-६-८) इत्यनेन इत्संज्ञा विहिता रहमत इति ॥

"अत्व इत्यावि॥ एतत्य्वार्ष्वं कुन्वकपंरिकेकच्छाराश्वक्कुकिरातैकादिकन्दुकमरकतमदकर्छ्नागमागिनीचन्द्रिकाशीकरसन्दानां खुळो खप्परो खिछो छाछो
संकर्क विद्यालो एगो छोगो गेंदुर्ज मरगर्थ समगर्छो पुण्णामो मामिणी चंदिमा सीभरी
(सीहरो) इति प्राकृतरूपसाधकानि 'खोऽपुष्पकुन्यकपंरिकेछे कोः '(प्रा. सू १-२-११)
'छागश्रद्धक्रिकरतिरूक्तवाः' (प्रा. सू १-२-१६) 'वैकादौ गः' (प्रा. सू १-१-१६)
'खोः कन्दुकमरकतमदकछे '(प्रा. सू १-२-१५) 'पुंनागमागिनीचन्द्रिकासु मः'
(प्रा. सू १-२-१६) 'शीकरे तु अही '(प्रा. सू १-७-१७) इत्योगिन चट्स्प्राणि
सूत्रपाठेऽधिकानि दश्यन्ते। तत्र 'खोऽपुष्प' (प्रा. सू १-२-१२) इत्यादिना कुन्यशन्दस्य पुष्पार्थकमित्तस्य यः ककारसस्य को विहितो दश्यते । जुन्वकाहदश्च
त्रिकाण्डशेषे अपामागैपुष्पवाचकः वारिकण्डकाख्यपुष्पयाधकः गृहीतो दश्यते ।
स्वाध्यते सूत्रे किळशब्दस्थाने सुद्दिविज्ञिविकमवृत्तिकोशे कीछेति पठितं दश्यते ।
'एकः साकर्ष कोकः असुगः वीर्थकरः उष्ट्योतकरः झावकः असुकः आकारः'
इत्येकादिगणपठिताः शब्दा कोच्याः ॥

े कचर्गस्येति ॥ 'सोऽपुष्प' (प्रा स् १-३-१२) इत्यादिस्त्राक्तोरित्यतु-वृत्या तस्य 'मणुदित्सवर्णस्य' (पा. स् १-१-१९) इत्यादिपाणिनीयस्त्रपर्याकोष्मनयर कवर्गस्येत्रयमर्थो छम्यत इति सावः॥ ¹ सहयो । उत्तव एव, ² सहयो ॥ निकपस्फटिकचिक्करे हः ॥ १–३–९ ॥

कोरेव। विश्वसो फळिहो चिहुरो॥

#### व्यथयमाम्॥ १-३-१०॥

पपां हः स्यात्। ख, शाखा-<sup>4</sup> साहा। घ, मेघः-मेहो। थ, रथः-रहो। घ, मधु-महु। भ, शुभ-सुहं। <sup>5</sup> अस्तोरित्येव। मुख्य —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>स्ह्यो इति ॥ सुभगणव्दे 'सुभगसुस्रके ' (प्रा. सू १-२-६४) इसनेन पाक्षिके दरा करने 'खनयचमास्' (प्रा सू. १-१-२०) इति मस्य हादेशे प्रकृतमृत्रेण घस्य नत्ये च सुहतो हति रूपस्। दुभैगणव्दे तु ' छनरासध्य ' (प्रा. सू १-४-७८) इति रक्षिके 'दुरो रक्षिके तु ' (प्रा सू. १-२-६३) इत्युकारस्य पाक्षिके करने पूर्वेचद भकारगकारयोः हकारवकारादेणयोः दूहवो इति रूपं वोष्यम् ॥

अनुहचो इति ॥ उत्त्वपक्ष प्व प्रकृतसूत्रेण वकारावेशस्य बिहिततया अन्वाभाष-पक्षे सुद्दको इत्येव रूपसुचितिस्यत्रलं वकारबितप्रस्युटाहरणं लेखकप्रसावायत्तिति बोष्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> णिहसो फलिहो इति॥ निकपश्चन्दे 'बादेस्तु' (प्रा. स्. १-१-५६) इति नस्य पाक्षिके णत्वे 'शोरसङ्' (प्रा. स्. १-२-८७) इति पकारस्य सत्वे प्रकृत-सूत्रेण कस्य हकारादेशे च णिहसो इति रूपस्। स्फटिकशन्दे टकारस्य 'स्फटिके' (प्रा. सू. १-२-२५) इति सूत्रेण उत्त्वे 'कगटड' (प्रा. सू. १-२-७७) इत्यादिना सकारस्य क्रिके प्रकृतसूत्रेण ककारस्य इत्वे च फलिहो इति रूपस्॥

<sup>4</sup> साहेत्यादि ॥ शालाग्रुमशच्यवोः शकारस्य 'श्रोस्सङ्' (प्रा. स् १-२-८७) इति सत्वे प्रकृतसूत्रेण सकारस्य हकारादेशे साहा सुद्दं इति रूपं थोच्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> अस्तोरित्याद्येति ॥ अत्र स्त्रे अस्तोः अस्तोः अस्तः इति पवत्रयमिष्ठ्यं वेहितन्यमित्यर्थे । तत्रश्च असंयुक्तस्य अनादेः अत्रः परस्पेत्रयोऽत्र छम्यत इति । तेन मुख्य इत्यत्र खस्य संयुक्तत्वात् स्कन्धशन्ते आदेः सादेशानन्तरं तस्यादित्वात् शंखशन्ते सस्य अत्रः परत्वाभावाच न प्रकृतमृत्रेण इकारादेश इति सिडम् ॥

# 1 मुक्लो । स्कन्धः- 2 संघो । शङ्कः- 3 संखो ॥ 4 टोर्विडिशादौ ॥ १-३-११ ॥

बहिशं विक्षं। वेत्येव। <sup>5</sup> विद्यागुडनडचपेटापीडनाडीवेणुदाहि-<sup>6</sup> मेत्यादि। चपेटा<sup>7</sup>-चिवडा चिवछा। अत्र 'चपेटाकेसरदेवर-सैन्यवेदनास्वेचस्त्वित्' (प्रा. सू १-२-९४) इत्येचो वैकस्पिकमित्वम्॥

1 सुक्खो इति ॥ सुख्यशब्दे बकारस्य 'सनयास्'(मा. सू. १-४ ७९) इति कुकि 'शेषादेशस्य'(पा. सू. १-४-८६) इत्यादिना खकारस्य हित्ने पूर्वस्य 'पूर्व-सुपरि'(पा सू. १-४-९४) इति तहगींवप्रथमवर्णादेशे च सुक्खो इति स्पम् ॥

<sup>2</sup> संघो इति॥ स्कम्धक्रव्दे स्क् इसस्य 'क्कस्कोनीत्रि ' (प्रा. सू. १-४-६) इति सकारादेशः॥

<sup>8</sup> संखो इति॥ श्रंक्षश्चदं 'श्रोस्सक्' (प्रा. सू १-१-८७) इति शकारस्य सकारादेशः॥

4 टोरित्यादि॥ अत्र सूत्र 'डः प्रथिक तु ' (प्रा. स् १-१-२१) इति स्वाहार्यकस्तुशन्दोऽनुवर्तते। अत्र 'अनुक्तमन्य ' (प्रा. सू १-१-२) इत्यादिपारिमाण्या
पाणिनीयप्रक्रियादरणस्य अनुमतत्वेन 'अणुद्धित् ' (प्रा. स्. १-१-६९) इत्यादिपाणिनीयानुसारादत्रस्यस्य टोरित्यस्य दवर्गस्येत्यर्थसंपरसा बहिशादौ दवर्गस्य कर्त्व वा स्यादित्येतस्तुत्रार्थो निष्णयते। एतस्त्र्वारपूर्वं प्रथक्यन्तितिषग्नाकाटिकशन्दानां पिढं खसिको
पिसको झिक्को इति प्राह्मतरूपसाधकानि 'इ. प्रथिक तु ' (प्रा. स्. १-३-२१) 'चोः
स्वितिपशास्योस्सक्की' (प्रा सू. १-३-२२) 'झो जटिके' (प्रा. स् १-१-२२३)
इति त्रीणि स्वाणि स्वपाटेऽधिकानि दश्यन्ते। प्रथक्शब्दे तु थकारस्य हमयन्द्रेण
धकारो विद्वितो दश्यते॥

<sup>5</sup> वहिदोत्यादि ॥ अत्र गणपाठे वाटीसन्दोऽविकः पठितः॥

<sup>0</sup> इत्यादीति ॥ बादिशब्देन णिजन्तस्य पारेग्रेहणस्॥

<sup>7</sup> स्विद्धा स्विलेति ॥ घपेटासम्बे टकारस्य प्रकृतस्त्रेण पाक्षिके रूत्वे 'घपेटाकेसर' (प्रा. सू. १-२-९४) इत्याद्धीना एकारस्य पाक्षिक इत्वे पस्य 'पो षः (प्रा. सू १-३-५५) इति बत्वे चिक्छा इति, इत्याभावपक्षे चवेळा इति, रुत्वाभाव-पक्षे 'टो डः' (प्रा. सू. १-३-३५) इति टस्य दत्वे इत्यतव्यावपक्षयोः चवेळा चित्रा इति च रूपितित रूपचतुष्टयं बोज्यम् । बिद्धादिगानपटितानां गुडनदापीडनाडीवेणुदाहि-सपाटयतिशव्दानां प्राकृते 'गुढं गुढं, नई नकं 'बामेको बामेडो, नाठी नाडी, वेक्

#### स्फटिके ॥ १-३-१२॥

<sup>1</sup> नित्यं छः। <sup>2</sup>फलिहो॥

#### <sup>8</sup> ठः ॥ १–३–१३ ॥

<sup>4</sup>ढः स्थात् । मठः-मढो । अस्तोरित्याद्यधिकारात् कोष्ठं कोट्ठं ⁵इत्यादि ॥

### <sup>6</sup> लल्डोऽनुडुगे ॥ १–३–१४॥

वेणू, उालिमं डाहिमं, फालेह फाडेह् ' इति टवर्गस्य छत्ववैकल्पिकत्वेन प्रत्येकं रूपद्वयं वोष्यम् ॥

1 नित्यं छ इति ॥ स्फटिकशब्द बिडिशादावपरिपट्य 'स्फटिकं ' इति प्रय-क्सूत्रारम्मसामर्थ्यादेव नित्यमित्ययमर्थे छम्यत इति मावः। पूर्वसूत्रात् टो छ इति पदद्वपातुक्त्या स्फटिकशब्दे टवर्गस्य नित्यं छकारादेशो भवतीति सुत्रार्थः॥

<sup>2</sup> फिलिहो इति ॥ स्कटिकशब्दे सकारस्य 'कगटड ' (प्रा. स्. १-१-७७) इत्यादिना सकारस्य छुकि प्रकृतसूत्रेण टकारस्य छत्वे 'निकपस्कटिकविद्धरे इ. (प्रा. स् १-३-१९) इति ककारस्य इकारादेशे च फिल्हो इति रूपस्॥

3 द इति ॥ एतत्त्यातपूर्वं श्रद्धोड(६)कैटमणकटसटाशब्दानां श्रद्धोडं केडने सभडो सढा इति प्राकृतरूपसाधकानि ' उरङ्कोडे(टे) ' (प्रा. सृ. १-६-२६) ' दः केटम जकटसटे ' (प्रा. सृ १-३-२७) इति सूत्रदयं सूत्रपाठेऽधिकं दश्यते ॥

<sup>4</sup> दः स्यादिति ॥ अस्तोरसोरच इत्यिषिक्रयतं । प्रैस्वाह्द इति चानुवर्तते

वतश्र भसंयुक्तस्यानावेरचः परस्य ठकारस्य ढकारो भववीति सूत्रार्थः ॥

<sup>5</sup> इत्यादिति ॥ सूत्रेऽस्मिन् अस्तोरित्यिकारात्तस्य चानादेरित्यर्यात् विष्टते 
ठारेडो च तस्य ठकारस्यादित्या न इकारादेशः । तयाऽत्र अच इत्यतुकृत्या अच
परस्येति तदर्यात् कंठो इत्यत्र ठकारस्य अनुस्तारात् परत्वेन तस्य प्रत्याहारमृत्राः
धटकतयाऽच्यामावात् , तस्य वर्गीयपञ्चमाक्षरादेशेऽपि तस्याच्यामावात् ततः परस्य
ठकारस्य न उकार इति भावः ।

6 लच्ड इति ॥ एतत्स्त्रास्प्रं पिटरशब्डे ठकारस्य इस्वविधानेन रेफस्य च दत्सविधानेन प्राकृते पिहडो इति रूपसाधकं 'पिटरे हस्तु रख डः' (प्रा मू. १-१-१०) इत्येकं सूत्रं सृत्रपाटेऽधिकं इञ्यते । सूत्रेऽसिन् छल् डः अनुहुने इति पदच्छेटः । अनुहुन इत्यत्र गञब्दो 'गो गणपरः' (प्रा. सृ. १-१-१०) इति गणाये सङ्केतितः । अस्तोरसोरन उस्य सस्त्यान् । गगडः- । गगस्ये । - श्रांधदाराषेतः, कुरवम्-गुष्टुम । अनुकृते किम् ? उकुः-उरु । गौडनिविद्यः नाटीपीडिनर्गाष्ट ॥

दो डः ॥ १-३-१५॥

भटः भटो । 'बधियागवेतः। यदा-यदा। दाः यण्टा॥

(वा) 'अटतेनंति वाच्यम् ।

थर्शत-अरर ॥

#### ' प्रतिरोडप्रतीयगे ॥ १-३-१६॥

इत्यक्षित्रयते । तन्ते विकास 'प्रायो जिति न विकास (प्राय्य १ १ १४) एति परिभाषया निर्वातिक राज्यते । सन्ध उद्वाजिमस्यृतिक्रवास्य असंयुक्तस्यानादेशसः परम्य निर्यं कराराकेन इति मृतार्थः ॥

े गरानो होते ॥ गर्रहार्यः हाँरहाँद्रपादद्विषायापि वर्षः गणुणे हिष रूप-विक्ति पश्चिरावासुष्ठम्॥

े अधिकारादिनि ॥ अग्नीरगैरण द्वांत प्रश्यमग्राभिभियत द्वी भार । तत्रक्ष संयुक्तवार पुट्यांतरपत द्वाय म स्वारः, भादित्यार द्वारक्षणे न द्वारस्य स्वारः, भनः परवासायाय नुद्वानो न दकार्य स्वारं द्वित पुट्ट द्वारभी भुंदी द्वारं प्रात्ने स्पार्थित सिध्यति॥

े नाडीति ॥ मुजिनिविषयमुर्गः तु नाडिशरज्याने गरीशरः उद्गारी पॉन्गणितो रहपते ॥

ं अधिकारादिति ॥ गर्ताः भग्रोः भवः इति पर्ययग्याधिकारातिते भावः। नतश्च गर्द्वागर्वे संयुक्तवानः, दश्यार्वे खात्रियानं पण्टागर्वे च भनः परम्यामात्राज्ञ-नव्यवस्थारम्य प्रशुम्पूर्वेण दकारादेशवत्रुनिरिति योष्यम् ॥

े अटनेर्नेतीर्रन् ॥ विविष्ठमपूर्त्ती स्वयं 'श्वविष्य भवति देशि पारयेनायमधैः मगुर्हातः ॥

<sup>0</sup> प्रतिगेऽप्रतीषग इति ॥ एनम्यूत्रास्य वेनस्यस्य वेनस्यस्य वेस्तारियानिन वेदिसो इति प्राष्ट्रतस्याथकं ' वेनस्य इति तो. ' इत्येकं सूत्रमधिकं सूत्रपाठे दृश्यते । तम्याद्य स्थे पूर्वसूत्रान तोरियसुतृत्या ' टो ड. ' (प्रा. सृ. १-६-६१) इत्यन्तो उ इत्यसुतृत्या गद्याद्यस्य गणसङ्ख्येन च प्रनीपादिगणबद्धिमित्रप्रत्यादिदाद्यदक्ष्यक्रम्य इत्यस्य स्थादिवस्य ॥

प्रत्यादौ तो डः स्थात् । प्रतिपन्नम् - पिंडवण्णम् । प्रतिपताकाव्या-कृत <sup>2</sup> इत्यादि । अप्रतीपग इत्येव । प्रतीपं-पईवम् । प्रतिज्ञासम्प्रतिप्रतिष्ठा-प्रतिष्ठानम् ॥

दंशदहोः ॥ १-३-१७॥

<sup>९</sup>दस्य डः स्यात् । दशति-दसद् । दहति-डअद् ॥

# दम्भदरदर्भगदर्भद्यदश्चनदम्भदाहदोहददोला-दण्डकद्ने तु ॥ १-३-१८॥

व्माः-डम्भो <sup>4</sup> हत्यादि ॥

<sup>5</sup> हः कातरककुदवितस्ति⁵मातुछङ्गे ॥ १–३–१९ ॥

<sup>2</sup> इत्यादीति ॥ आटिशव्देन असृतिसृतकिभिण्डवास्त्रासृतिविभीतककन्त्रिः काहरीतक्यादीनां प्रहणस् । पहुदि मदक्षो भिण्डिवास्त्रो पाहुदं वहेदको कण्डिका हरड-ई, इति प्रसृत्वादीनां च प्राकृते तिस्ररूपाणि ॥

<sup>8</sup> द्स्येति ॥ पूर्वस्त्राचोरित्यजुक्त्या छव्यमेतत् । वम्माविम्रहणसामर्ध्यावत्र अस्तोरित्यस्य नाषिकारः । वोद्यद्यक्ते द्कारह्यसत्त्वेऽपि दम्माविसाहचर्यावादस्येवेति त्रिषिक्रमदेवाभिमतस् । तथा वरशव्यक्षात्र भयार्थक एव गृह्यत इति त्रिविक्रमव्वाभि-मतत्त्वेत ईपदर्थकस्य वरशव्यस्य वरो इत्येव रूपमिति बोध्यम् ॥

4 इत्यादीति ॥ ढरो दरो, डटमो टटमो, गडुहो गडहो, डहो उहो, उसणे इसणं, डड्ढो उद्दो, डाहो दाहो, डोहअं टोहअं, डोला टोला, इंडो हेडो, कडणं कसणं, इस्प्रस्पटराटिशन्दानां प्रस्पेकं है है रूमे उस्प टकाराटेशविकस्पास्त्रवसः॥

<sup>5</sup> ह इत्यादि ॥ एतत्स्त्रात्प्वं तुष्डकव्दे विकल्पेन तकारस्य चन्नकारयोर्विधा-नेन चुच्छं छुच्छं इति रूपसाधकं 'तुच्चे चच्छो ' (प्रा. सू. १-३-३६) इत्सेकं स्त्रं, तथा त्रसरवृन्तत्त्वरतगरगटडानां सर्वर्गस्य टल्विधानेन टसरो वेण्टं द्वरो टगरो इति प्राकृतरूपसाधकं 'टल् त्रसरवृन्तत्वरतगरे ' (प्रा. म् १-३-३७) इत्यपरं च स्त्रमिकं स्त्रपाटे दश्यते ॥

6 मातुलुङ्ग इति ॥ मातुलुद्वेष्विति बहुवचनान्तपाठिविविक्रमवृचावादतः ॥

<sup>1</sup> पिंडवण्णिमिति ॥ प्रतिपञ्चशक्ते ' छवरामध्य ' (प्रा. स्. १-१-७८) इति रेफस्य छुकि 'पो वः ' (प्रा स्. १-१-५५) इति पकारस्य वकाराँदेने प्रकृतस्त्रेण तका-रस्य डकारादेने नकारस्य णसे च पडिवण्णमिति रूपं बोध्यम् ॥

94

कातरः-काहरो 1 इत्यादि ॥

### दोहदप्रदीपिशातवाहनातस्याम् ॥ १-३-२०॥

तोलों 2 नित्यं स्यात् । दोहवं-वोहळम् ॥

# रह् सप्तत्यादी ॥ १-३-२१ ॥

<sup>8</sup> लिस्वान्नित्यम् । सप्ततिः-⁴सत्तरी ॥ <sup>5</sup> पकादशस्तदशद्वादश-पञ्चवशाद्यवज्ञयोवश्च<sup>8</sup>गद्वद् ॥

#### <sup>7</sup> डः पृथिव्यौषधनिश्चीथे ॥ १–३–२२ ॥

<sup>1</sup> इत्यादीति ॥ अञ्चावशिष्टानां ककुद्वितित्वमातुलुङ्गशञ्दानां कउई विद्दत्थी माहुलुङ्गं इति प्राकृतरूपाणि बोध्यानि ॥

<sup>2</sup>नित्यसिति ॥ पृथक्स्त्रकरणसामध्यवितस्युत्रविहितं नित्यसिति भावः ॥ मत्र मप्र्वंकस्य दीप्यते ज्ञातवाहनातसीशब्दयोख पस्त्रविद् साळाहणी मस्त्री इति प्राकृते रूपाणि बोध्यानि ॥

<sup>3</sup> निस्यमिति ॥ ' प्राचो छिति न विकल्पः (प्रा स् १-१-१४) इति परिभाषया रखो छित्ताक्षित्वत्वमिति मावः । पूर्वस्त्राचोरित्यनुषुत्त्या सप्तसादौ तवर्गस्येष्टं रत्वसिति बोध्यम् । अस्तोरित्यविकाराच सञ्चल्य तस्य म रत्वसित्यपि बोध्यम् ॥

4 सत्तरीति ॥ सप्ततिशब्दे पकारस्य 'कगटद' (प्रा सू १-४-७७) इत्यादिना पकारस्य छुकि 'शेवादेशस्य (प्रा सू. १-४-८६) इत्यादिना शिष्टस्य तकारस्य द्वित्वे प्रकृतसूत्रेणाग्त्यस्य तकारस्य रेफादेशे च सत्तरीति रूपं बोध्यम् ॥

<sup>5</sup> एकाद्द्रोत्यादि ॥ एकार्द्द सत्तरह वारह पण्णरह अट्ठारह तेरह गरगर इस्रत्याना एकाव्यासप्रद्राद्रशपश्चद्शाष्ट्राद्शत्रत्रोद्शगद्भवद्शाना प्राकृते सिद्ध-रूपाणि बोध्यानि ॥

<sup>6</sup> गद्भदेति ॥ इति सप्तस्यादिरिति शेषः ॥

<sup>7</sup> ड इत्यादि ॥ एतत्स्त्रात्प्तं कदलीकद्यितपीतदीप्यतीनां तवर्गस्य आदेश-विधानेन करली कविष्टिमो पीवलं हिप्पद् इति प्राकृते रूपसाधकानि 'अद्भुसे कदस्यास्' (मा. स् १-३-४३) 'कद्यिते सोर्वः' (मा. स् १-३-४४) 'पीते ले वा ' (मा स् १-३-४५) 'दो दीपि ' (मा. स् १-३-४६) इति चत्यारि सुत्राण्यधिकानि स्त्र-पाठे दृश्यन्ते ॥ ¹ पुढवी । ढश्चतुर्थः । ² पन्ने पुह्वी ॥

<sup>8</sup> प्रथमशिथिलमेथिशिथिल (र) निषधेषु ॥ १–३–२३ ॥ ढत्वं नित्यं स्यात् । ⁴पढमम् ॥

<sup>6</sup> णर्दिना रुदिते ॥ १-३-२४ ॥

दिना सह तोर्णः स्थात्। रित्वाहित्वम्। रुण्णम्॥

<sup>6</sup> नः ॥ १–३–२५ ॥

<sup>7</sup> नस्य णः स्यात्। कनकं— <sup>8</sup>कणअं॥

<sup>1</sup>पुढ्यी.ति॥ प्र्ववदत्रापि तोरित्यनुष्ट्रत्या पृथिन्यादिषु तवर्गस्य वकारादेशः स्मा-दित्येतस्त्रत्रार्थात् पृथिवीशञ्चगतथकारस्य वत्वे ऋकारस्य 'ऋतुने ' (प्रा सू. १-२-८१) इति सुत्रेण उत्वे पुढवीति रूपस् ॥

<sup>2</sup> पक्ष इति ॥ 'पीते छे वा ' (प्रा स्. १-३-४५) इति स्त्रादत्र वेसलुवृत्ते. उत्तरसास्य वैकिटिपकतया तदमावपक्षे उकारस्य 'क्षश्यश्रमास्' (प्रा स् १-३-२०) इति इकारावेशे पूर्ववरकारस्योत्वे प्रद्यीत्यपि रूपान्तरस् । एवं औषधिनशीध-शन्दयोः जोसढं जोसढं, णिसीढो णिसीढो, इति प्रत्येकं रूपद्वयं वोष्यम् ॥

<sup>8</sup> नित्यमिति ॥ पृथक्सूत्रारम्भादिति भावः ॥

4 पहामिति ॥ प्रथमशब्दे रेफस्य ' क्वरामध्य ' (प्रा. स्. १-४-७८) इति क्विक प्रकृतस्त्रण यस्य दत्वे च पदममिति रूपम् । एवमन्नोपात्तानां निथिकमेबिनियर-निपधशब्दानां सिदिकं मेदी सिदिको जिसचो इति प्राकृते सिद्धरूपाणि वोध्यानि ॥

<sup>5</sup> णार्दिनेति ॥ देवनागरिष्ठिपिग्रुटितन्निविक्रमवृत्तिचिन्द्रिकयोस्तु 'णों दिना इति ते 'इति सूत्रं पिठतं इत्यते । तत्र णं इत्यादेशे बातियूतस्य रेफस्य इत्संत्राः विधायकसूत्रं प्रतद्वालमीकीये सूत्रे पाणीनीये चादप्टमिति कथं तत्रस्यरेफस्येसंज्ञा स्याविति चिन्तनीयम् ॥

ै न इति ॥ एतत्सूत्रारपूर्वं अविश्वक्तकगर्भितशब्दयोस्तवर्गस्य णत्नविघानेन अणिउँतकं गव्निणो इति प्राकृतरूपसाधकं 'णो वाऽविश्वक्तके' (प्रा. सू. १-३-५०) 'गर्भिते' (प्रा. सू. १-३-५१) इति स्त्रद्वयमधिकं स्त्रपाठ उपलम्बते ॥

<sup>7</sup> नस्य ण इति ॥ अत्र अस्तोः अखोः अचः इति यथाक्रमं असंयुक्तस्य अनादेः अच परस्येत्वर्थकं पटत्रयमविकियत इति वोष्यम् ॥

8 कणअमिति ॥ कनकश्चन्दान्त्यककारस्य 'प्रायो छुक् ' (प्रा स्. १-३-४) इत्यादिना छुग्वोध्यः ॥

# आदेस्तु ॥ १-३-२६॥ नदी-गई नई। ¹ अस्तोरित्येव।न्यायः-धनाओ॥

#### 8 पो बः ॥ १-३-२७॥

स्पष्टम् । चापः-चावो । नृपः- णिवो । १नेह, विप्रः पतिः शम्पा ॥

# (वा) <sup>6</sup> लोपवत्तयोः श्रुतिसुखतो न्यवस्था ॥

1 अस्तोरिति॥ 'संयुक्त. स्तुः ' (प्रा. स्. १-१-१२) इति स्तुशब्दस्य संयुक्तः संज्ञकतया असंयुक्तस्येलयौँ योज्यः॥

<sup>2</sup> नाओ इति ॥ न्यायकाव्दे प्रथमयकारस्व 'मनयाम् '(प्रा. स्. १-४-७९) इति कुकि शिष्टस्य नकारस्यादिस्वाद्वित्वाभावे द्वितीयस्य यकारस्य 'प्रायो लुक् ' (प्रा. स् १-३-८) इत्यादिना कुकि च नाओ इति रूपं बोध्यम् ॥

<sup>8</sup> पो च इति ॥ एतत्स्त्रात्पूर्वं नापितकान्दे नस्य वैकल्पिकतया णहादेशविधानेन णहाविभो णाविभो इति प्राकृते रूपद्वयसाधकं ' नापिते ण्हः ' (प्रा. मू १-३-५४) इत्येकं स्त्रमिकं त्रिविकमदेवानुमते स्त्रपाठे दश्यते । चिन्द्रकार्या तु ' नापिते हः ' (प्रा. स्. १-३-५४) इत्येवत्स्त्रपाठ उपाची दश्यते । तत्र च पूर्वतो 'णः तु ' इति पदद्वयानुशृत्तिममिन्नेत्य णकारहकारयोवैकल्पिकतया विधानं चामिमत्य णाविको हाविभो इत्युदाहृत इश्यते ॥

4 णिवो इति ॥ नुपक्षक्वे नकारस्य 'आदेस्तु' (प्रा स्. १-३-५३) इति णत्वे ऋकारस्य 'इल् कृपगे ' (प्रा. स्. १-२-७६) इति इकारादेशे प्रकृतस्त्रेण पकारस्य वकारादेशे च णिवो इति रूपम् ॥

<sup>5</sup> नेहेत्यादि ॥ अत्र स्त्रे अस्तोरखोरच इति पवत्रयस्याप्यधिकारेण असंयुक्तस्य अनादेरचः परस्य पकारस्य वकारादेशो अवतीति प्रकृतस्त्रार्थसंपत्त्या विप्रशब्दे संयुक्तस्वाद, पतिशब्दे आदिस्तत्वाद, शंपाशब्दे अचः परत्वामावाच पकारस्य न वकारादेश इत्यर्थ. ॥

<sup>0</sup> छोपवत्तयोरिति ॥ छोपवत्वयोरिति शुद्धपाठेनात्र मान्यस् । ततश्च 'प्रायो कुक्' (प्रा. सू १-३-८) इत्यादिना पकारकुकः 'पो वः' (प्रा. सू. १-३-५५) इति वत्वस्य च प्रासौ यस्य प्रवृत्ती शब्दश्रवणे सुखसुत्पद्यते तस्य प्रवृत्तिरिति तर्द्यः । अत एव रिपुरित्यादौ पकारस्य कुकि रिक इति शब्दश्रवणे सुखसुत्पद्यत इति त्रिविक्रम-देवेनोक्तम् ॥

# ¹ फस्यं ² हमौ वा ॥ १--३--२८॥ ³रेफे स एव । रेसो॥

#### (वा) मुक्ताफलादौ इ एव । ॥

मोत्ताहळं॥ <sup>4</sup> अधिकाराजेह। पुष्पं <sup>5</sup> पुष्फं इत्यादि॥

¹ फस्येत्यादि॥ एतत्स्त्रात्युर्वं पाटयविषरिष्ठपरिखापरुयपनसपारिमद्रनी-पापीडपापर्धिप्रभूतकाव्देषु पकारस्यादेशविधानेन काढङ् फलिहो फलिहा फरमो फणसो फालिहहो नीमो आमेलो पारदी बहुत्तं इति प्राकृतरूपसाधकानि 'फः पाटिपरिधपरिखापरुषपनसपारिमद्रेषु ' (प्रा सू १-३-५६) 'नीपापीढे मो वा' (प्रा सू. १-३-५७) 'रल् पापधौं ' (प्रा सु १-३-५८) 'प्रसूते व.' (प्रा. मृ. १-३-५९) इति खत्वारि स्त्राण्यधिकानि स्त्रपाठे इस्यन्ते॥

<sup>2</sup> हमी बेति ॥ अत्र 'मही वा ' इति त्रिविकमवृत्ती पाठो दश्यते ॥

३ रेफे स एवेत्यादि॥ 'फस्य हमी वा' (प्रा. मू १-१-६०) इत्यस्मित् सूत्रे वेति न सबैन्न विकल्पामिन्नायम्, किं तु कचित् इकारः, कचिन्नकारः, कचिनु-सयमपि, कचिनु-भयमपि नेति व्यवस्थितविभाषाश्रयणेन वयाप्रयोगवर्शनमवसेय-मित्यागय । तत्रश्च रेफगव्दे फकारस्य सकारादेशस्यैव प्रवृत्त्या रेमो इत्येकमेव कपम् । तथा मुक्ताफलशव्दे फकारस्य इकारादेशस्यैव प्रवृत्त्या मोचाहलमित्येकमेव कपम् । सफलमित्यन्न तु फस्य हमयोरुमयोरिप प्रवृत्त्या सहकं समलमित्युमयमि रूप-मिष्टम् । कृत्याफणीत्यन्न त्मयस्याप्यप्रवृत्त्या कसणफणीत्येव क्ष्ममित्येवं विकल्पन्यवस्या बोध्या । किंचान्न स्त्रे अस्तोरलोरचः इति पवन्नयस्याप्यधिकारात् तस्य च क्रमेण असंयुक्तस्य अनादेरचः परस्येत्यर्थात् गुल्फमित्यन्न संयुक्तत्वात्, फणीत्यन्नाविमृतत्वात्, गुम्फति इत्यत्र अचः परत्यामावाच न फकाराणां हमयोरादेशयोः प्रवृत्तिरिति वोध्यम् ॥

4 अधिकाराञ्चेहिति ॥ अस्तोरखोरच इति पदत्रयखाप्यधिकारात् संयुक्तसाटे-रचोऽनुत्तरस्य च फस्य नादेशाविति मावः॥

<sup>5</sup> पुष्फिमिति ॥ पुष्पश्चव्दे प्यस्य 'प्यस्यो फः '(प्रा. स् १-४-४४) इति फत्वे तस्य 'जेबादेशस्य '(प्रा स् १-४-८६) इत्यादिना दित्वे पूर्वस्य 'पूर्वसुपरि' (प्रा स् १-४-९४) इत्यादिना तहर्गीयप्रथमवर्णादेशे च पुष्कमिति रूपस्। संस्कृत-रूपप्रकृतिगतवर्णानामेवात्र शास्त्र आटेशविधानौचित्यात् 'प्यस्योः फः' (प्रा. स्.

# वो व: ॥ १-३-२९॥ अवला-अवला । ¹ नेह, कर्तुरः-कव्तुरो इत्यादि ॥ <sup>३</sup> मन्मथे ॥ १-३-३०॥ <sup>३</sup> मस्य वः स्यात्। <sup>4</sup> वम्महो ॥

# ⁵ यो जर् तीयानीयोत्तरीय कृत्येषु ॥ १-३-३१ ॥

१-४-४४) इति फल्वविधानस्थानर्थक्याच पुष्फमिस्यत्र फादेशानन्तर तस्यादेशापाटनं हुश्शकमिति गुरूकं गुष्फमिति प्रत्युदाहर्तुं मुचितमिति माति ॥

1 मेहेति ॥ पूर्ववडमापि अस्तोरित्यविकारेण कर्तुरबाव्दे वकारस्य संयुक्तत्वात्तस्य न वकार इत्यर्थः । एवं अस्तोरचः इति पदद्वयस्याप्यमाधिकारात् वकशव्दे आदिभूत-त्वात्, अंतुशव्दे चाचः परत्वाभावाच तत्रस्यकारयोर्नं वकारादेश इति योध्यम् ॥

<sup>2</sup> मन्मध इति ॥ प्तत्स्वात्प्र्वं कवन्धविसिनीकैटमामिमन्युशब्देषु पवर्गीयस्य वकाराधादेशविधानेन कर्वेन्धो मिसिणी केडवो महिमन् इति रूपसाधकानि 'इवगी कवन्धे' (प्रा स् १-१-६२) 'बिसिन्यां मः' (प्रा. स्. १-१-६२) 'वो मस्य कैटमे' (प्रा स् १-१-६४) 'स्विमन्यो म ' (प्रा स् १-२-६५) इति चत्वारि सूत्राण्यधि-कानि सुत्रपाटे दश्यन्ते ॥

मस्य वस्स्यादिति ॥ नन्तत्र मन्मयगब्दे ही मकारी दृष्येते, एक भादि-मृतः, अपरश्च संयुक्तः । तयोः कतरस्य वस्तं विधीयते । अस्तोरित्यधिकाराज्ञायस्या-देशो मनितुमहित । अस्तोरित्यधिकाराच्य संयुक्तत्याच्यादेशो न भवितुमहिते । स्त्रारम्भसामर्थ्याश्रयणे च विनिगमकाभावायुगपर्स्यायेण वा ह्योरिप स्यादिति चेज । 'म्म.' (प्रा. स्. १-४-४८) इति स्त्रेण न्म इत्यस्य मकारादेशविधानात् अगत्या स्त्रारम्भसामर्थ्याश्रयणाच्य अत्र अस्तोरित्यस्याधिकाराभावग्रुररीकृत्य आदेर्मकारस्यैव बकारादेशोऽसिमन्तुं युक्त इत्यवसीयते । अत एव त्रिविक्रमवृत्ती 'आदेर्मस्य वत्वम् ' इत्युक्तं दश्यते ॥

4 वंसहो इति ॥ सन्मयशब्दे 'न्मः' (प्रा सू १ ४-४८) इत्यनेन न्मस्य मत्वे तस्य द्वित्वे वस्महो इत्येवात्रोटाहर्तुसुचितम् ॥

<sup>5</sup> यो जरित्यादि ॥ एतत्स्वारपूर्वं विपमशब्दस्य विसदो विसमो इति रूपद्वय-साधकं 'तु दो विपमे ' (प्रा. सू १-३-६७) इत्येकं स्त्रमधिकं स्त्रपाटे दश्यते ॥

6 क्रत्येष्विति ॥ अस्य कृत्यसंज्ञकात्यय इत्यर्थाङ्गीकारे तेनैवानीयर्प्रत्य-स्वापि प्रहणसंभवादत्र सुत्रे पृथगनीयग्रहणस्य वैयर्थ्यापातात् तन्यवादिष्वतिप्रसङ्गाञ्च एपु यस्य जः 1 स्याद्धा । रित्त्वाद्धित्वम् । तीय, तृतीयं-2तइजं अनीयर्, करणीयं करणिजं । उत्तरीयं उत्तरिजं । मेयं मेजं । 3 पक्षे छुक्, तईशं ॥

<sup>4</sup>यष्ट्यां लल्॥ १–३–३२ ॥

खित्त्वान्नित्यम् । <sup>6</sup> ळट्टी ॥

<sup>6</sup> अर्थपरे तो युष्मदि ॥ १–३–३३॥

युष्मच्छव्दे यकारस्य तः स्यात् । युष्मदीयं । <sup>7</sup>तुम्हकेरम् ॥

कृत्संज्ञकप्रत्ययगतयकार इत्यर्थस्यैवोचिवत्वेन तत्त च कृद्योज्वित्येव सूत्रे पाठ उचित इति बोध्यम् ॥

<sup>1</sup> स्याद्वेति ॥ पूर्वसूत्रासुगन्दानुवृत्त्याऽयमर्यो कम्यत इति बोध्यम् ॥

<sup>2</sup> तइ ज्ञामिति ॥ वृतीयगव्दे ऋकारस्य 'ऋतोऽत्' (प्रा सृ १-२-७६) इसक्ते द्वितीयतकारस्य 'प्रायो छक्' (प्रा सृ १-२-८) इस्यादिना छिके प्रकृतमृत्रेण द्विरुक्तजकारादेशे पूर्वस्य 'संयोगे' (प्रा सृ १-२-४०) इति इस्ते च तइज्ञामिति रूपम्। पूर्व करणिज्ञामित्यन्नापि वोज्यम्॥

8 प्रश्ने छुगिति ॥ नावेशस्यास्य वैकिल्पिकत्वादेतद्रभावपक्षे 'प्रायो छुक् ' (प्रा. स् १-६-८) इत्यादिना नकारस्यापि छुगिति भावः॥

4 यप्रयां लिलिति ॥ एतस्त्जात्प्र्वं विषमयशब्दस्य अकान्सर्यकच्छायागव्दस्य च विसमजो (वच्छस्स) छाहा इति प्राकृतरूपसाधकं ' इन्मयटि ' (प्रा सू १-३-६९) ' छायायां होऽकान्तौ ' (प्रा सू. १-३-७०) इति स्त्रद्वयं स्त्रपाठेऽधिकं दश्यते ॥

<sup>5</sup> छद्वीति॥ यष्टिशान्दे ए इत्यस्य 'ष्ट '(प्रा. सू. १-४-१४) इति उत्ते दित्वे पूर्वस्य 'पूर्वसुयाति' (प्रा. सू. १-४-९४) इत्यादिना तद्वर्गीयप्रयमवर्णादेशे प्रकृतस्त्रेण यस्य छत्ते च छद्वीति रूपम् ॥

<sup>6</sup> अशेपर इत्यादि ॥ एतत्स्त्रात्प्र्वं कित्ययभव्दे यकारस्य पर्यायेण वत्त-हत्त्वयोर्विधानेन कड्ववो कड्वाहो इति रूपद्वयसाधकं 'कित्यये वहशौ ' (प्रा स्. १-३-७२) इत्येकं स्त्रमधिकं स्त्रपटे दश्यते । कित्ययभव्देशस्मन् यकारस्य अनुपट-निर्दिष्टस्त्रेण वत्त्वहत्त्वान्यतरादेशनैयत्येन सुद्भितिविक्तमवृत्तित्तिन्द्रकयोर्देश्यमानं स्तर्मयकारकं कड्वको इत्युदाहरणं स्थलकप्रमादायातमिति साति ॥

तुम्हक्केरमिति ॥ युव्मच्छव्दाहित्मर्थे बिहितस्य छप्रत्ययस्य 'क्र इडमर्थे, (प्रा. स् २-१-८) इति क्रादिशे 'अमन्म '(प्रा. स्. १-४-६७) इत्यादिना प्मस्य म्हादेशे <sup>1</sup> अर्थपर एव, जुम्हसदो ॥ <sup>2</sup> आदेर्जः ॥ १–३–३४॥

यश - जसो । यवः - जवो ॥

#### <sup>8</sup> हरिद्रादौ ॥ १-३-३५॥

रस्य ळस्स्यात् । इळही । हरिद्राच्छाया (मा. स्. २-२-३९) 'इतीत्वम् ।' मूपिकविभीतक '(मा स्. १-२-४३) <sup>६</sup> इत्यत्वम् । <sup>६</sup> अङ्गारच-रणयुधिष्ठिरसुकुमारसंस्कारमुखरवरुणकरुणद्रिपरिखापरिधमत्सरसंव-त्सराः ॥

1 अर्थपर एवेति ॥ यदा युष्मच्छव्दानुपूर्वी विहाय युष्मच्छव्दार्थकोधनाय युष्मच्छव्दः प्रयुक्तते तदा तादशयुष्मच्छव्द्रसम्यन्धिन एव यकारस्य तकार इत्यर्थः । तेन युष्मच्छव्द इत्यत्र युष्मदिति शब्दानुपूर्व्या एव वोधनेनार्थपरत्वामावासद्वतयकारस्य न प्रकृतसूत्रेण तकारः, किन्तु 'बादेर्जः ' (प्रा. स्. १-३-७४) इति जकाराटेटोन प्राकृते जुन्हसदो इत्येव रूपं बोध्यम् ॥

² आदेरिति ॥ अत्र बहुङाविकारात् सोपसर्गस्यानादेरि ककारः । यथा— संयोगः—संजोको । संयमः—संजमो, इत्यादि । तथा बहुङाविकारादेव क्रचिस्र मवस्यपि । यथा—प्रयोगः—प्रकोको, इति वृत्तिकारिश्रेविकसदेवेनीक्तम् ॥

<sup>8</sup> हरिद्धादाचिति ॥ एतत्स्त्रात्प्र्वं वृहस्यविषयीणजठरवठरिनिन्दुरशब्दानां मयप्पर्हं बहुप्पर्हं, पढायाणं पञ्चाणं, जढळं जढर, बढळो बढरो, लिहुको निहुरो, इति रूपसाधकं 'म्पी वृहस्पती सु बहो '(प्रा. मृ १-३-७५) 'रो डा पर्याणे '(प्रा. मृ १-३-७६) 'छो जठरवठरिनिष्ठुरे '(प्रा. सू १-३-७७) इति सूत्रत्रयमधिकं स्त्रपाठे रक्ष्यते ॥

<sup>4</sup> इतीत्वमिति ॥ हरिज्ञाच्छायाशन्त्राम्या डीन्वा भवतीति सत्स्वार्यात डीनिसर्थः॥

<sup>5</sup> इत्यत्वमिति ॥ इकारस्यात्वमित्यर्थ- ॥

<sup>8</sup> अहार इत्यादि ॥

" इरिद्राङ्गारचरणसुकुमारसुधिष्ठिराः । सत्कारमुखरी रूणः करूणो वरूणसमा ॥

<sup>&#</sup>x27;वैवनोडली' (प्रा. सू. १-४-९२) इति कस्य पाक्षिकद्वित्वे प्रकृतस्त्रेण यकारस्य वकारादेशे च तुम्हकेरमिति रूपस् ॥

(वा) 1 अङ्गार इत्व एवेण्यते । अन्यज्ञ—अङ्गारो-इङ्गाळो ॥ छो 2 ललाटे च ॥ १-३-३६ ॥ ललाटे खोर्लस्य णत्वं स्यात्। 8 णढाळं॥ 4 नीवीस्यमे वा ॥ १-३-३७॥

> परिखासंबन्सरमस्सरपर्श्चकिराविश्विषरटारिद्ध्यम् । कावरपरिघटरिद्धापद्वारा गरुडपारिभद्धं च ॥ टरिद्धातिश्वात्र पाटार्थं एव चरणो गणे । पट्यतेऽत्र किरावस्तु चल्वसंयोग एव हि ॥ "

इत्यानभ्रिलिपिमुद्दितचिन्द्रकाकोञे इतिद्वाविगणान्तर्गत्तज्ञञ्यसङ्गाहिकाः कारिका इइयन्ते । बृत्तौ त्वस्यां सत्कारजञ्दरसाने संस्कारजञ्दः पठितो इत्यते । अत्रत्यकारि-कायां 'चत्वसंयोग एव हि ' इत्यस्यायमर्थः—' छागशृङ्खळिकराते छकचाः ' (प्रा स्. १-३-१३) इत्यनेनाठे. ककारस्य वैकिष्यकत्तया चकारविधानाचकारपक्ष एव रेफस्य छत्विति । तेन किरातजञ्दस्य चिळाको किराको इति रूपद्वयं सिंडम् ॥

2 ललाटे चेति ॥ एतस्यूत्रात्प्र्वं वराहगर्तमृषिकागन्धवर्धिकस्य किरिशब्दस्य, भीरमेटकरमसरोमण्डूकटुन्दुम्यर्थकस्य मे(ने)रशब्दस्य, तथा करवीरशब्दस्य च यथा- क्रमं 'किडी मेडो कणवीरो' इति रुपसाधकं 'किरिमे(ने)रे दः' (प्रा. स् १-३-७९) 'खोः करवीरे णः' (प्रा. मृ. १-३-८०) इति सूत्रह्यसधिकसुपात्तं त्रिविक्रमवृत्तिचिन्द्र- क्योर्डक्यते ॥

उ पाद्धालमिति ॥ कलादशब्दे प्रथमलकारस्य प्रकृतस्त्रेण णत्वे ' दो डः' (प्रा. स्. १-१-२१) इति दस्य दत्वे ' लकादे दलो ' (प्रा. स्. १-४-११४) इति दलयोर्क्यसासे च णढालमिति रूपस्। 'प्रकादारलकादे तु' (प्रा. सृ. १-२-१२) इतीत्वपक्षे तु णिढालमिति रूपं बोध्यम्॥

र्व नीवीति ॥ एतत्स्वारपूर्व शब्दविशेषार्थकस्य छोह्रजशब्दस्य ठाङ्गुज्हाहू-

# अनयोर्वस्य वा मस्स्यात्। णीमी णीवी। 1 सिमिणो सिनिणो॥ इस्य घो 2 विन्दोः ॥ १-३-३८॥

सिंघो॥

शोस्सल्॥ १-३-३९॥

<sup>5</sup> अस्तोरित्यादि निवृत्तम् । शब्दः--<sup>4</sup> सद्दो । स्यन्दनः-संदणी । अंशः-अंसो । यशः-जसो । वेषः-वेसो ॥

प्रत्यूपदिवसदशपापाणेषु तु हः ॥ १–३–४० ॥ शोरेव । <sup>६</sup>पच्चूहो पच्चूसो ॥

छस्थ्छश्वरशब्दाना च 'णोहछो जंगकं जंगूकं योरो समरो ' इति रूप-साधकं 'छोहलछाङ्गछणाङ्गछे वा ' (प्रा मू. १-३-८२) 'स्थूछे रख्तस्रीत ' (प्रा. सू. १-३-८३) 'बो सङ्शबरे ' (प्रा. मृ. ८४) इति स्त्रत्रयमधिकं त्रिविक्रमवृत्तिचिन्द्र-क्योरपातं दृश्यते ॥

¹ सिमिणो इति ॥ स्वमशन्दे वकारस्य ' कवरामध्य ' (प्रा. सू. १-४-७८) इति क्कि 'स्वमादाविक् ' (प्रा. सू १-२-७६) इत्यादेरकारस्येत्वे 'नात् स्वमे ' (प्रा मृ. १-४-१०२) इति नकारात्मागिकारागमे पकारस्य 'पो वः '(प्रा. सू. १-६-५५) इति वत्वे 'नीवो स्वमे ' (प्रा. सू. १-६-८५) इत्यस्मिन् स्वमशन्द्रगतवकारोडेशेन मत्वविधानसामध्यानुगृहीतं 'ववयोरमेनः ' इति न्यायमाश्रित्य वकारस्य मत्वे 'नः ' (प्रा. सू. १-६-५९) इति नकारस्य णत्वे च सिमिणो इति रूपम्॥

<sup>2</sup> विन्दोरिति ॥ प्रज्ञम्यन्तमेतत् । विन्दोः परस्य इस्य वो सवतीति सुत्रार्थः । अत्र त्रिविकमवृत्तिकारो बहुलाधिकार मनसिकृत्य क्रचित् दाह इत्यादौ अविन्दोरिप परस्य इस्य वत्वेन दाघो इति क्यमसिप्रैति ॥

8 अस्तोरित्यादि ॥ तदधिकारस्यैत्ववधिकस्तोक्तया अस्तोः अस्तोः असः इति पवजयमञ्ज सूर्वे उत्तरञ्ज च न संबध्यत इत्यर्थः । तेन अश्व इत्यादी संयुक्तस्य शेप इत्यादावादेः, अञ्च इत्यादावनचः परस्य शकारादेस्सकार इति बोध्यम् ॥

4 सदो इति ॥ शब्दशब्दे 'वबबोरमेद ' इति न्यायेव 'छवरामध्य ' (प्रा स्. १-४-७८) इति वकारस्य छुकि 'शेषादेशस्य '(प्रा. स्. १-४-८६) इत्यादिना इकारस्य द्वित्वे प्रकृतसूत्रेण शस्य सावेशे च सडो इति रूपमिति साति ॥

<sup>5</sup> पच्छो इति ॥ मत्यूपशब्दे 'कनरामश्रवः' (प्रा. स्. १-४-७८) इति रेफस्य छिक स्य् इस्रस्य 'त्योऽचैत्ये'(प्रा. स् १-४-१०) इति चादेशे 'होषाडेशस्य'

### ¹ छल् पद्छमीसुघाञ्चावसप्तपर्णे ॥ १–३-४१॥ पषु शोरुकः स्थात्। लित्त्वाश्चित्यम्। षण्मुखः-कंसुहो॥

इत्यसंयुक्तहळादेशप्रकरणम् ॥

# अथ निपातनप्रकरणम्, <sup>2</sup> अपतौ घरो गृहस्य <sup>8</sup>॥ १–३–४२ ॥

(प्रा. सू. १-४-८६) इस्यादिना द्वित्वे प्रकृतसूत्रेण वकारस्य हादेशतदभावपक्षयोः पञ्चूहो पञ्चूसो इति रूपद्वयम्। अत्र दिअहो दिअसो, दह उस, पाहाणो पासाणो इति दिवसदशपापाणशञ्दानां प्राकृते सिद्धरूपाणि बोध्यानि॥

1 छार् पिटत्यादि॥ एतस्स्त्रात्प्र्वं 'स्तुषायां ग्हः कोः ' (प्रा. सू. १-१-८९) इति स्त्रमेकमधिकं स्तुषाशब्दस्य सुण्हा इति रूपसाधकं त्रिविकमनृत्तिचनिद्रकयो-रुपात्तं दश्यते। अत्र छमी खुद्दा छावो छत्तिस्रण्णो इति शमीसुधाशायसमपणैशब्दानां प्राकृते सिद्युरूपाणि बोध्यानि॥

#### रत्यसञ्जक्ताहकावेशप्रकरणम् ॥

#### अथ निपातनानि.

श्रभपतावित्यादि॥ एतत्स्त्रात्प्र्वं सिरा-पाद्पीठ-पाद्पतन-दुर्गादेवी-उदुम्बर-स्याकरण-प्राकार-आगत-एवमेव-देवकुळ-प्रावारक-यावत-जीवित-अवट-आवर्तमान-तावर-द्युजवध-राजकुळ-भोजन-काळायस-किसळय-इद्यशब्दानां छिरा पावीर्वं पावडणं दुरगावी उंबरो वारणं पारो आओ एमेल देउकं पारखो जा जीलं अदो आत्माणं ता त्युवहो राउछं मोणं काळासं किसङं हिलं इति पाक्षिकरूपसाधकानि 'सिरायां वा' (प्रा. सू १-३.९१) 'छुक्पाद्पीठपाद्पत्तवुर्गादेव्युदुस्बरेऽचाऽन्तदं' (प्रा. सू. १-३-९२) 'ब्याकरणप्राकारागते कगो.' (प्रा. सू. १-३-९१) 'एवमेवदेव-कुळप्रावारकयावजीवितावटावर्तमानतावित वः' (प्रा. सू. १-३-९४) 'ज्योदंतुजवध-राजकुळभोजनकाळायसकिसळयइद्वयेषु '(प्रा. सू. १-३-९५) इति घट् स्त्राण्यधिकानि त्रिविक्रमवृत्तिचन्द्रकयोरुपाचानि दश्यन्ते॥

³ गृहस्येति ॥ एतदमन्तरं श्री-मगिनी-दुहित्-वनिता-उमय-अघो-मिलन-धृति-पूर्व-वैद्भूर्य-स्मर-कटु-वहिर्-ईषत-इदानीं-तिर्वक्-पदाति-क्रुक्तिशब्डानां इत्यी बहिणी धूजा

# गृहं घरम्। अपतौ किम् ? गिहपई॥

इति निपातनप्रकरणम्,

इति श्रीमइक्षिणसमुद्राचीखरचोक्कनायभूपारुप्रियसचिव-सञ्चनावरुम्ब-व्रह्मण्यविरुदाङ्ग-चिनवोस्मभूपहृद्यकुहरविहरमाण-

साम्बद्दीवप्रेरितेनाप्यच्यदीक्षिनेव कृते

प्राकृतमणिदीपे प्रथमाध्यायस्य

ष्ट्रतीयः पादः

विकला अवह हिट्टं मह्कं दिही पुरिमं वेदिकं इंसरो कार्र वार्हि (वाहिरं) क्टं हण्सिं (एचाहे) तिरिक्कि पाइक्को सिप्पी इति पाक्षिकरूपसाधकानि 'क्कीमगिनीदुहित्वनिवा-नामित्यीवहिणीध्वाविकसाः' (प्रा. सू. १-१-९०) ' उभयाधसोरवहिद्धी ' (प्रा. सू. १-१-९०) ' मिक्किश्वादिप्यंवेदहर्याणां महकविद्धीपुरिमवेदिक्काः' (प्रा. सू. १-१-९०) ' कार्हि वाहिरो विहसः' (प्रा. सू. १-१-१००) ' वार्हि वाहिरो विहसः' (प्रा. सू. १-१-१००) ' इंग्लिक्शिं एचाहे इदानीमः' (प्रा. सू. १-१-१०१) ' इंग्लिक्शिं एचाहे इदानीमः' (प्रा. सू. १-१-१०१) ' हंग्लिक्शिं एचाहे इदानीमः' (प्रा. सू. १-१-१०४) इत्रष्टाविधकानि स्थाण्युपाचानि त्रिविकमवृत्तिचन्द्रिकपोरुपकम्पन्ते ॥

- १. गांवे गोणा।
- . तह-तहाड-तहानि तस्ये ।
- ३. घिथिरत्थु घिगस्त्वसर्थे।
- ४. गोळा-गोदं गोदावर्याम् ।
- भोसायणं (अहीशाने) आपोश्चम
   इति त्रिविकसवृत्तौ ।
- ६ वणई वनराजी !
- ७. पहुरणं प्रावरणे ।
- ८. बोसिरणगोसौ न्युस्सर्वनप्रस्यूषयोः।
- ९ योवयेवयोका स्त्रोकं।
- १०. साम-विरुजावव्यिरस्यो.।
- पत्थेवास (पत्थेणम)-वेळम्बौ पाथेयविद्यम्बनयोः।
- वाळचुद्बुदकरिरेषु नाय-बुळवुळ-करिक्काः ।

- १६. क्या-दोरग-धणिया यूकायुग्म-धन्यासु ।
- १४. उद्वहने जिन्दहणम्।
- १५ हिच्छि विग्धिगत्वर्थे।
- १६. बृतौ वाडी।
- १७. गहिलो प्रहिले।
- १८. गोसमूहे गोणिक्को।
- १९. धयुजरेवई (अहरजुवई) अचिर-थुवत्यास्।
- २०. झन्युळयमिसारिकायाम्।
- २१. अणरहू नववध्याम्।
- २२ असुरे अम(ग)यो।
- २३ पण्णपण्णा (पणअण्णा) पञ्चपञ्चा-श्रति ।
- २४. तेपण्णा त्रिपद्माशति ।

- २५ पण्णा पञ्जाशति ।
- २६. गामहण-घुसिमे प्रामस्थानघुसण-योः।
- २७ छटायां छट्टा।
- २८. पाउरण—वह्छी प्रावरणवलीवर्ट-योः।
- २९ हिजी (जो) हा स्थाने।
- ३०. त्रिचस्वारिंगति तेवाळि(ळी)सा।
- ३१, आसंघ-डोसिण्या (होसिणा) वा-स्थान्योत्स्नयोः ।
- ६२. इक्कुडो कगुडे।
- ३३. छे (चे) णो स्तेने।
- ३४. कक्खड-कक्खली कर्कते ।
- ३५. अलावुकलत्रयोः कलवू-कत्ते ।
- ३६. निरुषे णिरुष-णिहेरूणे !
- ३७, णिक्कड-निरासी निश्चयनुशंसयो ।
- ३८. विद्वुंडस-णिप्पंसी विधुंतुन्निश्च-श्रयोः ।
- ३९. व(प)हिम-कोळीरे मथितकुरुबि-न्त्रयोः।
- ४०. खेडुं खेले।

त्रिविक्रमवस्योर्दञ्यन्ते ॥

- ४१, विरसगा-न्युरी न्युत्सर्गविटयोः।
- ४२. संबनण-घानणो संहननगायनयोः।
- १३ मत्कुणककुटनस्वालेषु बँकुण-कउद
   सेवालाः ।

इत्येकोनपष्टिर्गणसूत्राणि 'गोणाद्याः'

इति निपाननप्रकरणन्

49.

इति महिशुरराजर्कायप्राच्यकोशास्त्रविद्धः तिरु. तिरु, श्रीनिवासगोपात्राचार्यस्य कृरो टीवित्यमिरुयाया प्राकुनमणिर्दाषटिपण्या प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

- ४४. अयनक सुङ्ग वद्दु( ड्रू )क्षरा अकाण्डक्षुकुकबृहत्त्तरेषु ।
- ४५ जानने आणुसम्।
- संगोछ(छी)-सामरी(छि)–तिप्पी वलाराः संघावशास्मळीस्चीव-छवरेषु ।
- २७, अञ्चा (व्दा) अम्बायास्।
- ४८ पम्मि-हीमोर-जच्छन्दाः पाणिमी-मोरस्स्वच्छन्देषु ।
  - ४९ दिनसुखङ्कृ (तु) कशीर्षत्रसंस्तरेषु अणुदिन-कुडू-सीसक्क-सत्यर। ।
- ७०. बिद्धि(हु)र-बीवि(छि) -कडप्प -बूसछा(छा) बिस्तारबीचीकछाप-हुर्भगेषु ।
- ५१. बीछी बीध्यास्।
- ५२. च्छिछ-डंमिश-डेड्स्राञ्छिटवास्मि-कर्वर्रेषु।
- **४३ गण्डस्य** हे गञ्जो।
- ५४, पाडिसिद्धि-पडिसिद्धी प्रविसर्घा-यास् ।
- ५५ वंसर-मंतरी मार्वाले।
- ५६, गृषे गहरो।
- ५७. उमम-अन(ज)मावृनी।
- ५८. बर्गि-त्रमेसि-साळकि(द्वि)मा
  - सरणिवृणराभिभारिकामु । दु.खचतुप्पयकरालेषु दुगा-चढ-
- क्र-कंछराः । ' इत्येक्तरपाद्यान्तिमसूत्रगतानि चन्द्रिकाः

# अथ संयुक्तादेशप्रकरणम्.

¹स्तोः ॥ १-४-१ ॥

अधिकारोऽयम्। 'ईल् जायाम्' (प्रा.स्. १-४-११०) इति यावद्वक्ष्यते ॥

वा रक्ते गः ॥ १-४-२॥

अत्र स्तोर्गो वा स्यात्। <sup>2</sup> रग्गो रत्तो ॥

<sup>3</sup>ष्कस्कोर्नाम्नि ॥ १-४-३॥

<sup>4</sup> खः स्यात्। पुष्करं-<sup>5</sup> पोक्खरं। स्कन्दः-स्रंदो। नास्नि किम्?

#### अथ संयुक्तादेशप्रकरणम्.

¹ स्तोरिति । 'संयुक्तः स्तुः' (प्रा स् १-१-१२) इत्यनेन स्तुशब्दस्य संयु कार्थे सङ्केतिततया स्तोरित्यस्य संयुक्तसेत्यर्थः ॥

<sup>2</sup>रगो रस्तो इति । रक्तशब्दे प्रकृतस्त्रेण क इत्यस्य गादेशे 'शेषादेशस्य' (प्रा स् १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वे रगो इति, गादेशस्य वैकल्पिकतया तदमावपसे 'कगटड' (प्रा. स् १-४-७७) इत्यादिना कस्य छोपे पूर्ववस्तकारस्य द्वित्वे रत्तो इति च क्यं बोध्यम् ॥

<sup>8</sup> फास्कोर्नास्निति । एतत्स्त्रात्प्वं त्रिविक्रमवृत्तिचिन्वकयोः ग्रुक्कशक्तसुक्त-दृष्टस्दुत्वरूणशन्दानां सुद्धं सको सुक्को दको सदकं लुको इति पाक्षिकरूप-साधकं, तथा स्वेटकादीना खेडको — इत्यादिरूपसाधकं च 'ग्रुक्के द्वः' (प्रा. सू. १ ४-६) 'कश्शक्तसुक्तदृष्टस्दुत्वरूणेषु' (प्रा. सू. १-४ ४) 'स्वेटकगे सक् ' (प्रा. सू. १-४-५) इति स्त्रत्रयमधिकसुपार्च दश्यते । 'क्षेटक स्कोटकः स्केटकः ' इति स्वेटकादिगणः ॥

4 ख इति । '६नेटकमे खक्' (प्रा. सु. १-४-५) इति सुत्रे खक् इत्यमुदृष्या तन्न िक्तस्य नित्यत्वार्यकतया नित्यं खकारादेशो भवतीत्वर्यः । पूर्वसूत्रसंबद्धवाशव्यानतु-कृत्यर्यं तत्र क्रिकरणं वोष्यस् ॥

<sup>6</sup> पोक्खरमिति ॥ पुष्करशब्दे मक्कतसूत्रेण वस्त्र सस्ते 'शेवादेशस्त्र' (प्रा. सू. १-१-८६) इत्यादिना हित्वे पूर्वस्त्र 'पूर्वमुपरि' (प्रा. सू १-४-९४) इति तहगीयप्रथमवर्णादेशे 'स्तौ '(प्रा. सू १-२-६६) इत्यनेन उकारस्य ओस्वे पोक्खरमिति रूपम् ॥

### दुष्करं-दुक्करं 1 नमस्कारः-2 णमोक्कारो ॥ 8 बुझ रुर्वृक्षे ॥ १–४–४ ॥

वृक्षे श्वस्य सः स्यात् । तदा वृ-इत्यस्य रः स्यात् । वृक्षः-रुक्सो <sup>4</sup>वरुष्ठो ॥

#### क्षः ॥ १–४–५ ॥

#### श्वस्य खः स्यात्। क्षणः-खणो॥

¹ दुक्करमिति ॥ दुष्करणव्दस्य बागिकत्वान नामत्वामावाद 'प्रक्रकोनीति । (प्रा. मृ. १-४-६) इत्यस्य अप्रवृत्त्वा 'कगटढ' (प्रा. मृ. १-४-७०) इत्यदिना पकारस्य सुकि 'डापाटेशस्य (प्रा. सृ. १-४-८६) इत्यदिना कस्य द्वित्वे दुक्करमिति रूपमिति मावः । अत्र 'स्तो ' (प्रा. सृ. १-२-६६) इत्यनेन कोत्वस्य दुर्वारत्वया दोक्समित्येव रूपं वोध्यस् । अतोऽत्र मुद्रितचिन्द्रकात्रिविक्रमवृत्त्योरिप दक्ष्यमानं दुक्समिति प्रत्युटा-इरणलेन्वनं छेन्तकप्रमादायचिमिति संमान्यते । अत पुत्र छिन्दितिविक्रमवृत्तिकोद्यावत्र होक्समित्येव छिन्दितं दक्ष्यते । दुक्कगमित्यस्यापि मति प्रयोगे चन्द्रिकोक्सरित्या युद्धो इत्यतेव वहुलप्रहणाडोकारनिवृत्तिरङ्गीकार्या ॥

² णमोक्कारो इति ॥ नमस्कारगव्दे 'फोः परस्परनमस्कारे' (प्रा. सृ. १-२-३०) इति द्विर्तायाकारस्य स्रोत्तं 'नः (प्रा. सृ. १-३-५२) इति नकारस्य णन्तं स बोध्यस्॥

3 बुख रुर्वृक्ष इति ॥ 'क्षेटको खल्' (प्रा. सू. १-४-५) इत्यवः खिल्त्यवुनवंते। वृत्यित वृत्राव्यस्य पश्चेकवचने रूपस् । स्तोरित्यविक्रियते । क्षित्वाफित्यस् । वत्य दृक्ष- शब्दे संयुक्तस्य क्ष्-इत्यस्य नित्यं सकारादेशो सवति, वृश्वव्यस्य क्-इत्यादेशश्च सर्वर्तिति स्वार्यः । तेन वृक्षकव्ये अस्य सत्ते 'शेषादेशस्य' (प्रा. मृ. १-४-८६) इत्यादिना सस्य द्विन्ते 'पूर्वसुपरि वर्गयुक्तः' (प्रा. सू. १-४-९४) इति पूर्वस्य वहर्गीयप्रयमवर्णावेशे प्रकृतस्त्रेण वृक्षत्यस्य न्वत्संतियोगिष्ठाष्टे वर्षदेशे इत्यस्य ॥

मे सच्छो इति ॥ नतु 'बुझ रुकृंक्षे' (प्रा. सू. १-१-३) इति विहितसत्त्रस्य नित्यतया क्यमेतद्र्पं सङ्गच्छत इति नेतत्, 'स्युहादृौ' (प्रा. सू. १-१-२३) इति मृत्रे स्युहाद्विगणं वृक्षशच्द्रपाटस्य वैयय्यांन्ययानुपपस्या एतन्युत्रमार्थस्याय च छन्वसत्त्रयो-रमयोरिप पाक्षिकप्रवृत्त्यस्युपगमस्यावश्यकत्वित्याच्यान्। नन्तेते छन्वपक्षे वृ इत्यस्य 'बुझ न्त्रृंक्षे ' (प्रा. सू: १-१-३) इत्यनेन रूखं कृतो नेति चेत, खन्वरूवयोः संनियोगिः छिएत्वास्युपगमेन नत्त्वामावपक्षे न रून्वित्याच्यातः। एवंकिछ परिसापितं पाणितीय 'संनियोगिष्ठिद्यान्यम् न स्त्वामावपक्षे न रून्वित्याच्यातः। एवंकिछ परिसापितं पाणितीय 'संनियोगिष्ठिद्यानं मह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इति । कत्र सह वा प्रवृत्ति-रित्यादेः सहैन प्रवृत्तिनिवृत्ती इत्ययैः। तथा च छन्वपक्षे 'ऋतोऽत् (प्रा. सू. १-२-५४) इति ऋकारस्यान्ते वच्छो इति रूपं बोष्यस्॥

#### स्थाणावहरे ॥ १-४-६॥

खाणू। 1 हरे तु थाणू॥
2 स्कन्दतीस्णशुष्के तु खोः ॥ १-४-७॥

खंदों <sup>8</sup>कंदो ॥

स्तम्भे ॥ १-४-८॥

खोः स्तोः खा खंमो। पक्षे 'थंमो॥

स्थोऽस्पन्दे ॥ १-४-९॥

स्यन्दाभावलक्षणसात्विकभावार्थकस्तम्भशव्दवृत्ते स्तोः खोः थकार स्यात्। विल्लान्नित्यस्। यंभो॥

स्त्यानचतुर्थे च तु ठः ॥ १-४-१०॥

ठीणं। 'ईल् खल्वाटस्त्यानयोरातः' (प्रा. स्. १-२-३३) इत्यात ईत्वम्। व्यवहो ॥

<sup>8</sup>कंदी इति ॥ तीक्ष्णञ्जूष्कशाब्दयोस्तु तिक्सं तिण्हं, सोक्सं सोक्रं, इति प्राकृते रूपं बोध्यम् ॥

4 थंभो इति ॥ अत्र 'स्योऽस्पन्दे'(प्रा सू. १-४-१२) इत्युत्तरसूत्रे अस्पन्द-रूपसात्विकमावार्यकस्तम्मदाव्य एव संयुक्तस्य थकारादेशविधानात् तस्य दारुभयवाच-करवे थकारादेशस्याप्रवृत्या 'स्तम्भे' इति प्रकृतसूत्रे पूर्वसृत्रातु इत्यतुवृत्या खत्वस्य वैकल्पिकत्वात्तरमावपक्षे 'कगटड (प्रा. सू. १-४-७७) इत्यनेन सकारलुको दुर्वारतया तम्मो इति पाक्षिकोदाहरणं न्याव्यमिति वोष्यस् ॥

<sup>5</sup> लिस्वादिति ॥ 'प्रायो लिति न निकल्प. ' (प्रा. सू. १-१-१४) इति लिखल निकल्पामाये सङ्केतितत्वाक्रिलत्वे पर्यवसानादिति मावः॥

<sup>6</sup> चाउट्टो इति ॥ चतुर्थंशब्दे तकारस्य 'प्रायो कुक्' (प्रा सृ. १-३-८) इत्यादिना कुक्। प्रकृतसूत्रिण ठादेशानन्तरं तस्य 'श्रेषादेशस्य' (प्रा. सृ. १-४-८६) इत्यादिना द्विस्ये पूर्वस्य सदुर्गीयप्रयसवर्णादेशोऽपि बोच्यः ॥

<sup>1</sup> हरे त्विति ॥ स्त्रपर्यायस्थाणुक्षाव्ये सहर इत्यत्र निषेघात न संयुक्तस सर्वं, किन्तु 'कगटड '(प्रा. मृ १-४-७७) इत्यादिना सकारस लुकि थाणू इति रूपं योज्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स्कन्देत्यादि ॥ अत्र योरिति आधर्षे सङ्केतितस् । तथा तु इति विभापायास् । ततश्च स्कन्दादिशब्दगताधसंयुक्तस्य प्रकारावेशो विभापा भवतीत्यर्थ । सत्याभावपक्षे 'कगटड' (प्रा सू. १-४-७७) इत्यादिना सकारलोपे कंदो इति रूपम् ॥

# पक्षे-चउत्थो । 1 चात् ठंमो । पक्षे-2 श्रीणस् ॥ ए: ॥ १-४--११ ॥

<sup>8</sup> ठः स्यात् । इष्टं-इटुम् ॥

4 त्योऽचैत्ये ॥ १-४-१२ ॥

स्यस्य चः स्यात् । सत्यं—<sup>5</sup>सर्चः। अचैत्ये किस्? चइत्तं, <sup>6</sup>चैराटि॥

श्रेर्वृश्चिक श्रुर्वा ॥ १-४-१३॥

<sup>र्ग</sup> विश्वओ ॥

<sup>1</sup> चादिति ॥ अत्र सूत्रे चगव्डस्य पूर्वसूत्रोपात्तस्तम्भशब्धसमुद्रायकतया तत्राच्यादे. संयुक्तस्य उकारादेशेन उम्मो इत्यपि रूपमित्यर्थ ॥

2 श्रीणिमिति ॥ स्त्रे श्वान्त्रस्य प्रवेक्तिस्य स्य इत्यादेशस्याप्यनुकर्षकतया शादेशे इटं रूपमिति बोध्यम् । स्त्यानशस्त्रस्य दैवादिपाठात् ' देवगेऽसौ ' (प्रा स्. १-४-९२) इति णकारस्य द्वित्वे थिण्णमित्यप्यपरं रूपं बोध्यम् ॥

<sup>8</sup>ठः स्यादिति ॥ पूर्वेसुत्र एव एकान्डपाठं परित्यज्य सूत्रान्तरारम्भसामर्थ्या-क्षित्योऽषमावेक इति वोध्यम् ॥

4 त्योऽचैत्ये इति ॥ एतत्सूत्रात्पूर्वं विसंस्थुलास्थिशव्दयोः धनभिश्वार्थकार्यः शब्दे कृत्तिचत्वरगट्ययोश्च संयुक्तानां उकारचकारावेकाविधानेन विसंदुलो बही बही किसी चर्चरं इति प्राकृतक्ष्पसाधकं 'विसंस्थुलास्थ्यथनार्थे' (प्रा सू १-४ १५) 'चः कृत्तिचत्वरे '(प्रा, सू १-४-१६) इति सूत्रद्वयं सूत्रपावेऽविकं स्ट्यते ॥

<sup>5</sup> सच्चमिति ॥ सत्यशब्दे संयुक्तस्य चावेशानन्तरं 'शेपावेशस्य ' (प्रा. सृ १-४-८६) इत्याविना पूर्वस्य द्वित्वम् ॥

6 वैरादिति ॥ वैरादिगणप्रविष्टः चैत्यशब्द इत्यर्थ । तेन चैत्यशब्दे 'अह तु वैरादी '(प्रा. सू १-२-१०३) इति सूत्रेण ऐकारस्य अह इत्यादेशे त्य्-हत्यत्रत्यकारस्य 'सनयास्' (प्रा सू १-४-७९) इति छुकि ककारस्य 'शेपादेशस्य' (प्रा स् १-४-८६) इत्यादिना दित्वे च चहत्तमिति रूपं वोष्यस्॥

<sup>7</sup> विद्धुओ इति ॥ वृश्चिकश्चव्दे ऋकारस्य 'इल् कृपने ' (प्रा. मृ १-२-७६) इति इकारे ककारस्य 'प्रायो कुक् ' (प्रा स्. १-३-८) इत्यादिना लुकि प्रकृतमृत्रेण श्रीत्यस्य झु-इत्यादेशे विद्युको इति रूपम् ॥ <sup>1</sup> विंसिओ । <sup>2</sup> वकादित्वाद्विन्दुः । <sup>3</sup> क्रपादित्वादिः ॥ <sup>4</sup> उत्सवऋक्षोत्सुकसामध्यें छो वा ॥ १–४–१४ ॥

<sup>5</sup> उच्छवो ऊसवो, <sup>6</sup> इत्यादि ॥

- 1 विसिओ इति ॥ अत्र प्रकृतस्य झु-इत्यादेशस्य वैकल्पिकतया ववभावपक्षे 'ध्यश्रत्यप्तामनिश्रले '(प्रा सू १-४-२३) इत्यनेन श्र्-इत्यस्य छादेशे 'स्वरेम्यो वकादौ '(प्रा. सू. १-१-४२) इति प्रथमात्स्यरादनन्तरं विन्दौ विद्यिनो इति रूपं साधीय इति भाति ॥
- ² वकावित्वादिति ॥ 'स्वरेम्यो वकादौ ' (मा भू. १-१-४२) इति स्त्रेण वकादिगणपठितानां प्रथमादिस्वरेम्यः परमजुस्वारागमविधानादित्वर्थः ॥
- <sup>8</sup> क्रपादित्वादिरिति ॥ 'इक् क्रपने' (प्रा. स् १-२-७६) इति सुत्रेणेति मावः ॥
- 4 उत्सवेत्यादि ॥ स्तोरित्यधिकियते । संयुक्तस्येति तद्यैः । उत्सवादिषु संयुक्तस्य उकारादेशो वा अवतीति सूत्रार्थः । पूर्वसूत्रादेवात्र वाप्रहणातुहृत्तावप्यत्र पुनर्वाप्रहणमेतदुत्तरसूत्रे तदननुवृत्त्यर्थमिति बोध्यम् ॥
- <sup>5</sup> उच्छवो इति ॥ प्रकृतसूत्रेण उत्सवशब्दे संयुक्तस्य छत्वानन्तर 'शेषा-देशस्य '(प्रा. सू १-४-८६) इत्यादिना तस्य द्वित्वे 'पूर्वभुपि ' (प्रा सू १-४-९४) इत्यादिना पूर्वस्य प्रथमवर्णादेशे च उच्छवो इति रूपम् । अत्वस्यास्य वैकल्पिकत्वा-चदमावपक्षे 'दोदोऽनुत्साहोत्सम्भ क शस्ति '(प्रा सू. १-२-६२) इत्युकारस्य वकार-सहितस्य ककारादेशे कसवो इति रूपम् ॥
- <sup>6</sup> इत्यादीति ॥ ऋक्षशब्दे संयुक्तस्य छादेशे तस्य द्वित्वे पूर्वस्य तहर्गीयप्रयम-वर्णादेशे 'केवळस्य रि''(प्रा. स् १-१-९०) इति ऋकारस्य यपिशे रिच्छो इति, छादेशाभावपक्षे 'क्षः' (प्रा. स् १-१-८) इति सत्वे द्वित्वे पूर्वस्य करवे पूर्ववहकारस्य यपिशे रिक्खो इति च रूपम् । तथा उत्सुकश्चव्दे 'प्रायो छुक् '(प्रा. सृ १-३-८) इत्यादिना कळोपोऽधिको बोध्यः । तेच उच्छुको कसुको इति रूपं बोध्यम् । सामर्थ्य-शब्दे छत्वपक्षे सामच्छमिति, तदभावपक्षे 'ळवरामध्य '(प्रा. स्. १-४-७८) 'मन-याम्' (प्रा स्. १-४-७९) इति स्त्राम्यां रेफयकारयोर्षुंकि यस्य द्वित्वे पूर्वस्य तत्वे सामत्यमिति च रूपम् ॥

# क्षमायां की ॥ १--४-१५॥

छमा । <sup>1</sup>शान्ती तु खमा ॥

² स्पृहादौ ॥ १-४-१६ ॥

स्तोः छः स्थात्। ³ छिहा॥

<sup>4</sup> इश्चुक्षीरक्षारञ्ज्ञितिस्रतञ्जुण्णमक्षिकानृक्षाः । कक्ष्याक्षिकुक्षिदस्रक्षेत्रसद्दशोक्षाक्षात्रेत्रों च । पक्ष्म च स्थगितं क्षत्रं क्षतं कौक्षेयकं तथा। सादस्यं च ''''।

इस्रुसीरक्षारसुरसुतसुण्णमङ्गिकानृष्ठाः । कक्ष्याकृक्षी दृष्ठसेत्रमस्त्रोक्षित्रस्य । स्रक्षमाञ्ज स्विगते स्रवं संवेष्ठेयकस्त्रया । सादक्षं च श्रुषा स्टब्सीः स्टब्सोदेगण इप्यते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शान्तौ त्मिति ॥ मृत्रे कावित्यस्य पृथिन्यामित्यर्यकतया तक्षित्रगान्तिगुण-बाचकसमागञ्जे छल्वाप्रवृत्त्या 'क्षः' (प्रा स् १-४-८) इति सकारादेशे समा इत्येव रूपमिति मावः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स्यृहादाचिति ॥ पुतत्यूत्रात्प्वै उत्यवार्यक्षअणगण्डगतस्य संयुक्तस्य छकार-विधानेन छगो इति रूपमाधकं 'क्षण उत्सवे ' (प्रा. मृ. १-१-२१) इत्येकं स्वमिष्कं प्राकृतस्त्रपाठे रहयते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> छिहेति ॥ स्पृहागञ्डे संयुक्तस्य त्रकृतभूत्रेण छकारादेशे ऋकारस्य कृपादिखाद 'इल् कृपने '(मा. स्. १-२-७६) इति इत्ने इटं रूपस् ॥

<sup>🕯</sup> इस्त्रित्यादि ॥

# ध्यश्रत्सप्सामनिश्रहे ॥ १-४-१७॥

छः स्यात् । ध्य, पथ्यं-पच्छम् । अ, पश्चिमं-पच्छिमम् । आश्चर्यं-¹ अच्छरिशं । त्स, मत्सरः-मच्छळो । प्स, अप्सरसः-अच्छराओ । भनिश्चछे किम् १ निष्क्षळम् ॥

द्ययर्थी जः ॥ १-४-१८॥ द्य, मदं-² मजं । य्य, जय्यं-जजं । ये, कार्ये-कजस्॥ <sup>8</sup> ध्यद्योक्सस्य ॥ १-४-१९॥ तिस्त्राक्षित्यम् । ध्यानं-<sup>4</sup> झाणम् । सह्यं-सज्झम् ॥ <sup>5</sup>र्तस्या<sup>8</sup>धूर्तादौ टः ॥ १-४-२०॥

<sup>1</sup> अच्छरिसमिति ॥ प्रकृतत्त्रेण भाश्चर्यभवगतस्य 'श्र्व इस्तय छादेशे तस्य द्वित्वे पूर्वस्य तद्वर्गीयप्रयमवर्णादेशे 'श्रे ' इस्त्यस्य 'भरिकरिकमाश्चर्ये ' (प्रा. स्. १-४-५१) इति रिम इस्यादेशे अच्छरिममिति रूपम् । एवमस्यैव अच्छमर अच्छ-रिजमित्यपि रूपद्वयं बोध्यम् । तथा अच्छेरमित्यप्यस्यैव रूपान्तरं त्रिविक्रमवृत्यायतु-मतं दश्यते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मकामिति ॥ मधशब्दे संयुक्तस्य ध्-इत्यस्य प्रकृतस्त्रेण नादेशे 'शेषादेशस्य ' (प्रा. स्. १-४-८१) इत्यादिना द्वित्वे मजामिति स्पन् । एवमन्यप्राप्यूद्यम् । कजा-मिलत्र तु 'संयोगे ' (प्रा. स्. १-२-४०) इति हस्वोऽधिको बोध्यः ॥

<sup>8</sup> ध्यश्चोरिति ॥ एतत्स्त्रात्पूर्वं अमिमन्युशब्दगतसंयुक्तस्य बर्बादेशद्वयविधा-मेन 'शिह्मञ्जू अहिमज्' इति रूपद्वयसाधकं 'स्विममन्यौ बजौं ' (प्रा. स् १-४-२५) इत्येकं स्त्रमधिकं स्त्रपाठे दश्यते ॥

<sup>्</sup>रशाणमिति॥ अत्र 'नः' (प्रा. स्. १-१-५२) इति वस्य णकारादेशी बोध्यः॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> तेंस्येत्यादि ॥ एकत्स्त्रात्वं साध्यसम्बन्धीनां संयुक्तत्य झादेशविधानेन सन्मसो, झनो धनो, इन्जइ इति रूपसाधकं 'साध्यसे' (प्रा सू. १-४-२७) 'ध्वसे वा' (प्रा. सू. १-४-२८) 'इन्धों' (प्रा सू. १-४-२९) इति स्त्रत्रयसिकं स्त्रपाठे उपलम्यते । त्रैविकमे तु कर्वरीक्षन्दोऽप्यत्र पठितः । बहुछाधिकाराङ्कार्वाशन्दे वा उत्वमिति स्मिधरः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> अध्वर्राव्यविति ॥ 'प्रै-संवर्जन-वार्ता-प्रवर्तन-ग्रुहूर्ते-मूर्त-भावर्तक-सं-

कैवर्तः-1 केवट्टो। अधूर्तादौ किस्? धुत्तो॥

(वा) <sup>2</sup> वार्तासंवर्तनमुहूर्तवार्तिकवर्तिकाकीर्तिकार्तिकमूर्तवार्ता-यां वेति वाच्यम् ॥

वार्ता वड़ा ॥

<sup>8</sup>वा न्तन्धौ मन्युचिह्नयोः ॥१-४-२१॥

मन्त्। चिन्धम्। पक्षे- मण्ण् चिह्नम्॥ डल्फोर्मिदित⁵विच्छिदिंछिदिंकपिदैंवितर्दिंगर्तसंमर्दे ॥ १-४-२२ ॥

वर्तेक-वार्तिक-वर्तिका-निवर्तन-कावर्तन-विवर्तन-प्रवर्तक-सूर्ति-उस्कर्तित-निवर्तक -कीर्ति-कार्तिक इत्याडि ' इति चन्द्रिकायां पूर्वादिगणीयशब्दा निर्दिष्टाः ॥

क्षेत्रहो इति ॥ कैवर्तभव्दे ऐकारस्य 'पेच एड्' (प्रा. मृ. १-२-१०२) इत्येकारी बोध्य. ॥

<sup>2</sup> वार्तेत्यादि ॥

' धूर्त. कीर्तितमीहृतिकवार्तिकवर्तिकाः कीर्तिः । कार्तिकहर्ता सूर्ता वार्तायां वेति वाच्यमित्याहुः ॥ समाविनिर्निप्रयुत्तो वर्तनं वर्तकस्तथा। बार्ताकं चोत्कर्तिसम् भूतंहिगण ईरितः ॥ '

इति सस्त्रगणपाठे धूर्तीदिगणो निर्दिष्ट । अत्र 'समाविनिर्निप्रयुतः ' इत्यादेः वर्तन-वर्तकश्चव्डविशेषणतया सस्-आ-वि-निर्-नि-प्र-इत्युपसर्गपट्मयुतो वर्तनशब्डो वर्तक-शब्दश्च भूर्तादिगणघटक इत्यर्थी बोच्यः॥

३ वा न्तेत्याढि ॥ एतत्स्त्रात्प्र्वं प्रवृत्तसन्द्रष्टमृतिवृत्तेष्टापत्तनकदिवोष्ट्रशब्द-घटकसंयुक्तानां टकारादेशविघानेन 'पमहो सन्द्रहो मही वहं इहा पृष्टणं कवहिस्रो उद्यो ' इति रूपसाधकं ' प्रवृत्तसन्दरमृत्तिवृत्तेष्टापत्तनकदर्थितोव्दे ' (प्रा. मृ १-४-६१)

इस्येकं सूत्रं सूत्रपाठेऽधिकं इझ्यते ॥

<sup>4</sup> मण्णू चिक्कमिति ॥ मन्युत्तव्दे न्तादेशामावपक्षे 'मनयाम्' (प्रा स् १-४-७९) इति बकारस्य लुकि नकारस्य ' न. ' (प्रा. मृ. १-३-५२) इति णकारादेशे ' दोषादेवास्य ' (प्रा. स्. १-४-८६) इत्याविना द्वित्वे मण्णू इति रूपम्। एवं चिह्नवन्दे न्धादेशासावपक्षे 'स्रव्यासत्स्रहस्रुहणां ण्ह् ' (प्रा. सू. १-४-६९) इति ण्हादेशे चिण्हमिति रूपं साधीयः । अत्र बहुङाधिकाराडाउँखस्य छोपे इण्हमिलापि विद्वः इाटदस्य रूपान्तर चन्द्रिकायामुकं दश्यते ॥

<sup>5</sup> विच्छदीति ॥ 'विच्छदैच्छिविकपदे ' इति सुत्रे पाठश्रनिवृकादौ दस्यते ॥

94

एपु <sup>1</sup> फोः स्तोर्डः स्यात् । <sup>2</sup> लिस्वान्नित्यम् । <sup>8</sup> मड्डियो ॥ ढोऽर्घधिश्रद्धामूर्झि तु ॥ १-४-२३॥ एपु स्तोः फोः ढो <sup>4</sup> वा स्यात् । अर्ध-अद्दं, <sup>6</sup> अद्धम् ॥ दग्धविदग्धशृद्धिदंशृवृद्धे ॥१-४-२४॥ ढो <sup>6</sup> नित्यं स्यात्। <sup>7</sup> डइढो । बृद्धकवे<sup>8</sup>र्नेष्यते । बुद्धकई ॥

<sup>2</sup> लिस्वादिति ॥ प्वंसूत्रे वाग्रहणसस्वासदननुषद्वार्थमत्र सूत्रे लिस्करणमिवि भाव ॥

<sup>1</sup> फो: स्तोरिति ॥ फु: स्तु: इति पदहर्य हितीय संयुक्त इत्यर्थे ययाक्रमं संकेतितम् । तथा च द्विनीयस्य सयुक्तस्येत्यर्थौऽत्र बोच्यः । सूत्रगृहीतपदेषु येषु संयुक्त-इयसन्त्रं तत्र द्वितीयस्य बत्वं संयुक्तद्वयामावे तु भाटेरपि संयुक्तस्य बत्वमिति मर्दिता-दिपदप्रहणाडेबाबसीयते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मिड्डेओ इति ॥ मिर्दितशब्दे संयुक्तस्य डावेशानन्तरं 'शेपादेशस्य' (प्रा. स्. १-४-८६) इति तस्य द्वित्व ' प्रायो कुक् ' (प्रा म् १-३-८) इत्यादिना तकारस्य छक्य। विच्छड्डी छड्डी कवड्डी विवड्डी गड्डो सम्मह्रो इति विच्छदिछार्टेकपर्दिवितर्विगर्तसंसई-शब्दानां प्राकृते सिद्धरूपाणि बोध्यानि ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विति ॥ स्त्रे तुशब्द्रस्य वार्थे संकेतितत्वेनाऽयमर्थी क्रम्यत इति भावः । भन्नापि मृत्रे प्र्वंसृत्रवर्षे स्त्रगृहीतपदे हितीयसंयुक्तसत्वे वस्यादेशः, सन्यथा तु प्रथम-स्येति योध्यम् ॥

<sup>5</sup> अद्धमिति ॥ अर्धशब्दे संयुक्तस्य ढादेशी विकल्प इति तहसावपक्षे 'छव-रामधश्च ' (प्रा सु. १-४-७८) इति रलुकि ' जेपादेजस्य ' (प्रा. मू. १-४-८६) इत्या-हिना धस्य द्वित्वे पूर्वस्य तद्वर्गीयप्रथमवर्णादेशे च अद्मिति रूपम् । एवं इड्डी इद्धी, सद्दा सदा, मुद्दा मुद्दा, इति ऋदिश्रदासूर्धशब्दानां प्रत्येकं रूपद्वयं बोध्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup> नित्यमिति ॥ पृयन्स्त्रारम्मसामर्थ्यादिति मावः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> डड्ढो इति ॥ अत्र आदिवकारस्य डकारविष्यदशैनात् दङ्घो इत्युदाहतं चिन्द्रकारी । अत्र शिष्टानां विद्यम्बद्धिदंष्ट्रावृद्धशब्दानां विमब्बो बुड्डी दावा बुड्बो इति रूपाणि बोध्यानि ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> नेप्यत इति ॥ वहुङाधिकाराढिति भावः ॥

38

#### पश्चदशदत्तपश्चाशति णः ॥ १-४-२५॥

¹ पण्णरह् । ² दिण्णं । पण्णासम् । ³ अन्त्यह्लोपे ' मङ्लुगसंबुद्धेः ' (प्रा. स्. २-२-३०) इति मत्वम् ॥

ब्रम्रोः ॥ १-४-२६॥

णः स्यात् । आनं- १ णाणं । निस्नं-निण्णं ॥

⁵स्तः ॥ १–४–२७॥

थः स्थात् । हस्तः-<sup>6</sup> हत्थो ॥ <sup>7</sup> वाऽऽत्ममस्मनि पः॥ १-४-२८ ॥

<sup>ै</sup> पण्णारहेति ॥ पञ्चडगाहिए संयुक्तस्य णकारावेशी अवसीत्येनन्स्त्रार्थात् पञ्चडग्राववे संयुक्तस्य णकारावेशे 'शेपावेशस्य ' (प्रा. मृ. १-४-८४) इत्यादिना तस्य हित्वे सप्तत्यादिपाठात् 'रङ् सप्तत्याद्यां ' (प्रा. मृ. १-३-४२) इति इस्य रत्वे 'प्रत्यृष ' (प्रा. मृ. १-३-८८) इत्यादिना शकारश्य इत्वे पण्णरहेति रूपम् ॥

² दिण्णामिति ॥ स्वमादिपाठात् उत्तज्ञव्दे आदेरकारस्य 'न्यमादाविक्' (मा. स्. १-२-११) इतीस्वं बोध्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अन्त्यह्स्होप इति ॥ 'अन्त्यह्स्रोऽअदुद्धि' (प्रा. मृ १-१-१५) इति स्त्रेणेति मात्रः। पञ्जाशच्छ्रव्दे शकारत्य 'शोत्सक्' (प्रा. मृ , १-१-८७) इति सर्त्वं बोध्यम् ॥

<sup>4</sup> णाणिमिति ॥ ज्ञानशब्दे नकारस्य 'नः '(प्रा. मृ. १-३-५२) इति सूत्रेण णत्वं बोध्यम् ॥

इत इति ॥ एतत्स्त्रात्प्वं म्त्रवोत्माहशब्दयोः संयुक्तस्य पालिकयादेशः
 विद्यानेन यवो उत्थारो इति पालिकरमसाघकं 'स्त्रवे यो वा ' (प्रा. स्. १-४-३८)
 'रो हस्रोत्साहे '(प्रा. मृ १-४-३८) इति स्त्रद्वयमिकं मृत्रपाठे रम्पते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> हत्थो इति ॥ इस्तज्ञन्ते संयुक्तस्य थादेशानन्तरं तस्य द्वित्वे पूर्वत्य 'पूर्व-युपरि ' (प्रा. मृ. १-४-९४) इति तद्दर्शीयप्रथमवर्णादेखो बोध्यः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> वाऽऽत्मेति ॥ अत्र स्त्रे स्तारित्यधिकारात्तस्य च संयुक्तसंज्ञकन्वेन मात्म-मस्मजञ्जयोस्संयुक्तस्य पकारो वा भवतीनि स्त्रायों बोध्यः ॥

आत्मा-¹ अप्पा अत्ता । सस्म-8 भप्पो सम्हो ॥

# द्मक्मोः ॥ १-४-२९ ॥

पः स्यात् । कुद्मलं-8 कुप्पळं । रुक्मिणी-रुप्पिणी ॥

ष्यस्पोः फः ॥१–४–३०॥ पुष्पं–पुष्फं। स्पर्शः-⁴फंसो। वकादित्वाद्विन्दुः॥

1 अप्पेति ॥ प्रकृतस्त्रेण भारमशब्दे संयुक्तस्य पाक्षिके पकारादेशे 'शेषा-देशस्य' (प्रा सू १-४-८६) इत्यादिना तस्य द्वित्वे 'संयोगे ' (प्रा सू. १-२-४०) इति पूर्वस्य इस्वे 'पुंस्याणो राजवसान. ' (प्रा सू १-२-६०) इत्युक्तथा राजवस्त्रार्थे भप्पा इति रूपस्। पकारादेशामावपक्षे तु 'मनयास् ' (प्रा. सू. १-४-७९) इति मकारस्य छोपे शेषस्य द्वित्वे राजवत्कार्थे च अत्ता इति रूपस्। राजवत्कार्थस्यापि वैकस्पिकतया अप्पो अत्तो इत्यप्यन्यद्रपद्वयं बोध्यम् ॥

<sup>2</sup> मप्पो प्रस्ते इति ॥ भरमञ्ज्दे प्रकृतस्त्रेण संयुक्तस्य पाक्षिके पादेशे तस्य 'शेषादेशस्य '(प्रा सू १-४-८६) इति हित्ते 'स्नमदाम '(प्रा सू १-४-४९) इत्यन्त्रे प्रस्ते 'स्नन्त्राहरोऽश्रद्धृदि '(प्रा. सू १-१-२५) इत्यन्त्रस्य हरो छोपे भप्पो इति रूपम्। पादेशामावपक्षे तु 'श्रमन्त्रस्त्रक्षामस्मरदश्मी म्हः '(प्रा सू १-४-६७) इर्ति म्हादेशे मम्हो इति रूपम्। अत्राप्यात्रशब्दवत् पक्षे भप्पा भम्हा इत्यपि रूपहृषं हेपम्। त्रिविक्रमकृत्तिषद्भाषाचित्रक्रयोस्तु पादेशामावपक्षे 'मनवाम् '(प्रा सू १-४-७९) इति मकारछोपानिप्रावेण भस्सो इत्युदाहर्तं दृश्यते। तत्र चानुपद्प्रदृशितिरीत्या महादेशः कृतो व प्रवर्तत इति विमर्शनीयम् ॥

<sup>8</sup> कुप्पळिमिति ॥ कुट्मलशन्दस्य वकाविपाठात् 'स्वरेम्यो वकादौं ' (प्रा. सू. १-१-४२) इति प्रथमस्वरात्पर विन्दोर्दुर्निवारतया तथैव त्रिविकमवृत्तिचन्द्रिकादावप्यु-दाहृतत्वेन कुंपळिमित्येवात्राप्युदाहर्तुमुचिवमित्यवसीयते । कुप्पळमित्यंत ध्रयमानं तु लेखकामादाधीनमेवेति ज्ञायते । सत एव पूर्वमञ्जैव वृत्तौ 'स्वरेभ्यो वकादौं ' (प्रा सू. १-१-४२) इति सूत्रे वकाविगणे 'वककुट्मलबुद्धाय ' इति कुट्मलशब्दः पठितो ध्रयते ॥

4 फंसो इति ॥ स्पर्शशब्दे प्रकृतसूत्रेण स्प-इत्यस्य फादेशे 'उचरासध्य ' (प्रा सू १-४-७८) इति रकुकि 'शोस्तक्' (प्रा सू १-३-८७) इति शस्य सत्वे P.M.D. 96

1 मो मः ॥ १-४-३१॥

<sup>2</sup> वा स्थात्। तिग्मं-<sup>3</sup> तिग्मं तिग्गं॥

4 न्मल् ॥ १-४-३२ ॥ मः स्याश्वित्यम् । जन्म-जम्मो ॥

<sup>5</sup> ताम्राम्रयोर्मः॥ १-४-३३॥

<sup>8</sup> तम्भस् । अम्भम् ॥

वकादित्वात् 'स्वरेम्यो वकादौ ' (प्रा. सू १-१-४२) इति प्रथमात्स्वरात्परं बिन्दौ फंसो इति रूपम् ॥

<sup>1</sup> बसो स इति ॥ एतत्स्त्रात्प्रवै भीष्मशब्दस्य सिष्फो इति, श्रेष्मशृहस्पति-शब्दयोस्तु सेष्फो बुहण्कई इति पाक्षिकरूपसाधकं 'मीष्मे' (प्रा सू. १-४-४५) 'श्रेष्मशृहस्पतौ द्व फोः' (प्रा. सू. १-४-४६) इति सूत्रद्वयमधिकं सूत्रपाठे दृश्यते ॥

<sup>2</sup> वा स्यादिति ॥ 'क्षेष्मबृहस्पतौ तु फोः' (प्रा. स्. १-४-४६) इति प्रवेस्त्राहार्थकस्तुशब्दोऽत्रानुवर्तत इति सावः ॥

<sup>8</sup> तिसमं तिग्गमिति॥ तिग्मशब्दे प्रकृतस्त्रेण गमस्य मत्वे 'शेषादेशस्य' (प्रा. सू. १-४-८६) इत्यादिना तस्य द्वित्वे तिग्ममिति, मत्वस्य वैकष्टिपकत्वाचवभाव-पद्मे 'मनयाम्' (प्रा. सू १-४-७९) इति मस्य कुकि शेषस्य गकारस्य द्वित्वे तिग्गमिति च रूपं बोध्यम् ॥

्रमिलिति ॥ 'न्मः' (प्रा. स् १-४-४८) इत्यन्यत्र सृत्रपाठी दृश्यते । त्रिविकमवृत्ताविष प्रयन्योगाजित्यमित्युक्तिवर्शनाञ्चकारिनरहित एवात्र पाठस्समुनित इति भाति । अन्यथा न्म इत्यस्य उद्देश्यसमर्पकतया तत्र लित्करणस्य वैयर्थ्यं चापतेदिति बोध्यम् ॥

<sup>5</sup> ताम्राम्नयोरिति ॥ बन्नापि सूत्रपाटे 'वाज्ञाज्ञयोर्ग्व ' (प्रा. सू १-४-४९) इत्येव पाठो दृश्यते । स एव पाठः त्रिविकमदेवाद्यभिमतञ्ज ज्ञायते ॥

<sup>6</sup> तम्भं सम्मामिति ॥ वाम्राम्नसन्वयोः संयुक्तादेशानन्तर संयोग इति इस्वे इदं रूपं बोध्यम् । वाम्राम्रशन्दयोरनयो देश्यां तनिर अनिर इति रूपान्तरमप्युकं त्रिविकमपृत्तौ । वत्तु हेमचन्द्रीयदेशीयनाममान्ययां न दश्यते ॥

## <sup>1</sup> हः ॥ १-४-३४ ॥ भः स्यात्। जिह्ना-जिन्मा । <sup>2</sup>जीहेत्यप्युकम् ॥

<sup>8</sup> लो वाडड्रॉ ॥ १–४–३५ ॥

<sup>4</sup> अलुम् । अइम् ॥

## <sup>5</sup> अररिअरिज्जमाश्चर्ये ॥ १-४-३६ ॥

े ह्न इति ॥ एतत्स्त्रास्त्रं कर्णकान्दे संयुक्तस्य पाक्षिकभकारादेशविधानेन अन्नं उद्यक्तिति रूपद्वयसाधकं 'कर्षें भो ना' (प्रा सू १-४-५०) इत्येकं स्त्रमिकं स्त्रपाठे दश्यते ॥

ै जीहित्यच्युक्तमिति ॥ अत्र पूर्वसूत्राहेत्यस्यानुकृत्या जिह्नाशब्दे संयुक्तस्य भावेत्रापक्षे 'शेषादेशस्य' (प्रा. सू १-४-८६) इत्यादिना तस्य द्वित्वे जिन्मिति, भादेशामानपक्षे च 'क्षपरामध्य' (प्रा सू. १-४-७८) इति नकारस्य क्षिके 'शोर्क्केसयनरशोदिंः' (प्रा सू १-२-८) इत्यत्र त्रिकिकमकृतौ 'बहुकाविकाराद्य्यस्य चावेदींचैंः' इत्युक्ता जीहित्युदाहरणात् इकारात्यूर्वस्यापीकारस्य दीर्घे 'शेषादेशस्य' (प्रा सू १-४-८६) इति सूत्रे अह इति प्रतिपेषात् 'दीर्घान्न' (प्रा सू १-४-८७) इति प्रतियेशास इत्य दित्यामाने जीहित्याप कर्य सिक्पिति मानः॥

8 लो बाऽऽद्रे इति ॥ एतस्पूत्रात्प्र्वं विद्वलशब्दे वस्य संयुक्तस्य च पाक्षिक-मकारादेशविधानेन सिहलो विक्मलो विहलो इति रूपश्रयसाधकं 'बन्न विद्वले' (प्रा. सू १-४-५२) इत्येकं सूर्वं, तथा काश्मीरशब्दे संयुक्तस्य पाक्षिकस्य स्भादेशस्य विधानेन कंमार कम्हार इति रूपद्रयसाधक 'काश्मीरे स्मः' (प्रा. सू. १-४-५६). इत्यपरं सूर्वं चाधिकं सूत्रपाठे दश्यते। पूर्वंसूत्रवदेवात्र वाग्रहणानुषृत्तेस्सिद्धत्वेऽपि पुनरत्र वाग्रहणसुत्तरत्र वापदाननुवृत्तिसुचनार्थमिति बोध्यस् ॥

<sup>4</sup> अछिमित्यादि ॥ प्रकृतसूत्रेण आईशान्दे संयुक्तस्य पाक्षिके छादेशे तस्य दित्वे प्र्वेस्य 'संयोगे' (प्रा सू १-२-४०) इति इस्वे अछिमिति रूपम्। छत्वाभावपक्षे छ 'छनरामध्य ' (प्रा सू १-४-७८) इति रेफद्रयस्यापि छुकि पूर्वविद्वित्व-इस्वयोः अडिमिति रूपं बोध्यम्। अस्यैवाईशान्दस्य 'त्वाई उठोत्' (प्रा सू. १-२-२७) इति सूत्रेण खादेविकस्येनोत्वीत्वयोविधानात् उछं उदं बोछं ओई इत्यन्यान्यपि रूपाणि वोध्यानि ॥

<sup>5</sup> अररिअरिकामित्यादि ॥ एवत्स्जात्पूर्वं सौकुमार्थपर्यस्यपर्याणशब्दानां सोजमञ्ज पञ्चद्दं पञ्चत्यं इति स्तपसाधकं 'मैस्सौकुमार्थपर्यस्तपर्याणे ' (प्रा स अत्र र्यस्य एते स्युः। ¹ अच्छअरं अच्छरिशं अच्छरिज्ञम्। ²र्य-सम्बन्ध्यर्णस्य छोपो वाच्य उक्तरूपसिद्धयर्थम् ॥

## हेरो ब्रह्मचर्यसौन्दर्ये च ॥ १-४-३७॥

अनयो<sup>3</sup>र्डिदेरः स्यात् । <sup>4</sup>वम्हचेरम् । डेरे, अकार उच्चारणार्थः ॥ <sup>5</sup> सुन्देरम् । चात् आश्चर्यं अच्छेरम् ॥

## <sup>6</sup> वा पर्यन्ते ॥ १-४-३८॥

१-४-५५) इति सूत्रमेकं सूत्रपाठेऽिकं दश्यते । मुद्रितित्रिविकमवृत्तिकोशे त्वत्र सूत्रे रिक इत्यस्य स्थाने रीक इति पाठो दश्यते ॥

1 अच्छअर्मित्यादि ॥ काश्चर्यंशव्दे प्रकृतस्त्रेण वस्य अरादेशे अस्य 'ध्यश्च-स्सन्सामनिश्वले' (प्रा. सू. १-४-२३) इत्यनेन छादेशे तस्य द्वित्ये पूर्वस्य तद्दगीयप्रथम-वणिदेशे 'संयोगे' (प्रा. सू. १-२-४०) इति पूर्वस्य इस्त्रे अच्छअरमिति रूपम्। एव रिकरिजादेशयोरिप प्रक्रिया ॥

<sup>2</sup> र्यसम्बन्धीति ॥ बहुछाधिकारकरूपमेतत् । वस्तुतस्तु—अत्रैवोत्तरस्<sup>त्रे</sup> हेरे सकार उच्चारणार्थं इत्युक्तया तद्वदत्त्राप्यादेशे स्वानिनि वाऽकारस्योचारणार्थत्व-करुपने त नायं क्रेशः ।

<sup>8</sup> डिदिति ॥ प्रस्तयादित्वामावेऽपि बहुकाधिकाराष्ट्रस्येत्संज्ञा कल्पनीयेति भाति ॥

4 वम्हचेरमिति ॥ अक्षवर्यश्चव्दे यस्य प्रकृतस्वेण एरादेशे तस्य हिन्ता-श्वकारोत्तराकारस्य छोपे संयुक्तावयवरेफस्य ' छवरामध्य ' (प्रा. मृ. १-४-७८) इति छुकि 'इमप्पसम्हामस्मररङ्मी म्ह. ' (प्रा सृ. १-४-६७) इति झस्य म्हादेशे च वम्हचेरमिति रूपम् ॥

<sup>6</sup> सुन्देरमिति ॥ सौन्दर्यशब्दे प्रकृतस्त्रोण र्थस्य देरादेशे तस्य दिस्तारपूर्वबद्देर्र-कारोत्तरवर्धकारस्य छोपे 'अनुक्तमन्य ' (प्रा स् १-१-२) इत्यादिना 'एव इग्जस्वादेशे ' (पा. स्. १-१-४८) इति पाणिनीयानुशासनस्यात्राप्यनुभवत्वेन औकारस्य 'संयोगे ' (पा. स्. १-२-४०) इति उकाररूपहृत्वे सुन्देरमिति रूपम् ॥

ै वा पर्यन्त इति ॥ एतस्त्रज्ञात्पूर्व वैर्यत्येदशार्दशौण्डीर्यशब्देषु संयुक्तस्य रादेशविधानेन घीरं त्रं दसारो सोडीरं इति प्राष्ट्रतरूपसाधकं 'धेयें रः' (प्रा. स्-१-४-५९) 'त्र्यदशार्दशौण्डीर्ये '(प्रा.स् १-४-६०) इति मृत्रद्वयं सूत्रपाटेऽधिकं दृश्यते॥ पर्यन्ते र्यस्य हेरो वा स्यात् । परन्तो । पक्षे <sup>1</sup> पज्जन्तो ॥

बाष्ये होऽश्रुणि ॥ १-४-३९॥

बाहो। अश्रुणि किम्? 2 वप्पो, ऊपोत्पर्थः॥

<sup>8</sup> न वा तीर्थदुःखदश्चिणदीर्घे ॥ १-४-४०॥

पषु स्तोहों वा स्यात्। <sup>4</sup>तृहं तित्यं। तीयें झूल् (प्रा. सू. १-२-५५)। <sup>5</sup>दाहिणो। 'हे दक्षिणेऽस्य ' (प्रा. सू. १-२-९)॥

¹ एजान्तो इति ॥ अत्र डेरादेशस्य वैकल्पिकत्वात्तदभावपक्षे ' यय्यर्यं ज. ' (प्रा. सू १-४-२४) इति यस्य बादेशे द्वित्वे पजन्तो इति रूपम् ॥

वष्यो इति ॥ बाब्यक्वदे हादेशस्य वैकल्पिकतया तदभावपक्षे प्रयोगानुरोधा-त्पूर्वभेव ' संयोगे ' (प्रा. सू १-२-४०) इति इस्वे ततः ' क्रगटड ' (प्रा. स १-४-७७) इसादिना धकारस्य छुक्ति शिष्टस्य पकारस्य द्वित्वे च बच्चो इति क्ष्मम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> न वा तीर्थेत्यादि ॥ एतत्स्व्रात्प्र्वं कार्षापणशब्दे संयुक्तस्य हादेश-विधानेन काहावणो इति रूपसाधकं 'कार्षापणे ' (प्रा स् १-४-६२) इत्यकं स्त्रमिकं स्त्रपाठे दृश्यते ॥

<sup>4</sup> तुई तित्यमिति ॥ तीर्यंशब्दे संयुक्तस्य प्रकृतसूत्रेण इकारादेशपक्षे 'तीर्ये शृष्ठ ' (प्रा स् १-२-५५) इति ईकारस्य ककारे तृहमिति रूपस् । हादेशस्य वैकल्पिकत्वास्तवमावपक्षे तु 'संयोगे ' (प्रा. सू १-२-५०) इति पूर्वमेव ईकारस्य हस्से ' छवरामध्य ' (प्रा सू १-५-७८) इति रेफस्य छुकि 'शेषादेशस्य ' (प्रा सू १-५-९४) इत्यादिना प्रवस्य तहर्ते ' पूर्वमुपरि ' (प्रा सू १-५-९४) इत्यादिना पूर्वस्य तहर्तीयप्रयमवर्णादेशे तित्यमिति रूपस् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> दाहिणो इति ॥ दक्षिणशब्दे संयुक्तस्य इत्वपक्षे 'हे दक्षिणेऽस्य ' (प्रा. सू. १-२-९) इत्यादेरकारस्य दीघें दाहिणो इति, हत्वामावपक्षे च क्षस्य 'क्ष.' (प्रा सू १-४-८) इति कत्वे 'शेषादेशस्य' (प्रा सू १-४-८६) इत्यादिना तस्य द्वित्वे 'पूर्वेग्रपरि' (प्रा सृ १-४-९४) इत्यादिना पूर्वेस्य तद्दर्गीयप्रथमवर्णादेशे च दिन्छणो इति रूपम् । दु कशब्दस्य दुई दुक्लमिति, दीर्घशब्दस्य दीई दिग्धं दीहरमिति च रूपाणि वोध्यानि ॥

## ¹त्वथ्वद्वध्वां ² क्विच्छजङ्गाः ॥ १-४-४१ ॥

भुक्ता-3 भोचा । पृथ्वी-1 पिच्छी । सकलपृथ्वीविद्वान्-स-मलपिच्छीविज्ञम् । शौरसेनीयो मः । समस्तत्वाद्विद्वच्छव्दस्य प्रयोगः ध्वनिः-झुणी । ' उल् ध्वनि ' (प्रा. स्. १-२-१६) इत्युत्वम् ॥

¹ त्वथ्वद्वध्वेत्यादि ॥ एतत्स्त्रात्युर्वं कृत्माण्डीशब्दस्य प्रथमस्य संयुक्तस्य हकारादेशेन द्वितीयस्य छकारादेशेन च कोहुंछी कोहण्डी इति रूपद्वयसाधकं 'कृत्माण्ड्यां ण्डब्ब द्व छः ' (मा स्. १-४-६४) इत्येकं सूत्रं सूत्रपाठेऽधिकं दश्यते । 'कृत्माण्ड्यां ' इत्यत्मिन् सूत्रे मुद्रितिविक्रमवृत्तिकोशगतिटप्पणे द्व 'कोहुंछी कन्षद्माण्ड्यां ' इत्यत्मिन् सूत्रे मुद्रितिविक्रमवृत्तिकोशगतिटप्पणे द्व 'कोहुंछी कन्षद्माण्ड्यां ' इत्यत्मिन् सूत्रे मुद्रितिविक्रमवृत्तिकोशगतिटप्पणे द्व 'कोहुंछी कन्षद्माण्ड्यां । अतः कोहुंछीति द्वित्वयुक्तोऽपपाठ एव ' इत्युक्तिविक्रमवाक्येन कादेशात्पूर्वं विभावनीयम्—'प्रागेव इस्य. प्रश्चाह्यस्य ' इत्यत्वत्यत्रिविक्रमवाक्येन कादेशात्पूर्वं इस्ये ततो छकारादेशे च 'शेषादेशस्य ' (प्रा सू १-४-८६) इत्यादिना छकार-द्वित्वस्य द्वित्वस्य पुनिवारत्या कोहुंछी इति छित्त्वघितस्य द्वित्वसाधनार्थमपि प्रवृत्तितित्यद्विकरणीयम् । विद्व इस्वात्युवेमेव छत्वं स्यात् तिर्हं संयोगपरकत्वामावेन काकारस्य 'संयोगे '(प्रा. स् १-२-४०) इति द्वत्वो व स्यात् । तत्वश्च द्वित्विष्य सत्यात् 'दीर्घाच ' (प्रा. स् १-४-४०) इति द्वित्वितिषेशस्य स्यात् । क्रत्याद्याणेव इस्वाद्वीकारेव तत्वो छत्वे च 'दीर्घाच ' (प्रा. स् १-४-४०) इति द्वित्वितिषेशस्य स्यात् । क्रत्याद्याचित प्रव अपपाठ इति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कचिदिति ॥ त्रयोगानुसारेणेलर्थः ॥

श्रमोचिति ॥ अुजेर्जकारस्य ' अन्त्यस्य वित्तमुचिकदिश्रमुजां डोङ् ' (प्रा स् २-४-४५) इति काप्रत्यये परतो डोस्वे तस्य डिस्वात्पूर्वस्य टेस्कारस्य छोपे प्राकृते कचिदेचां स्वरूपतो इस्थान्यनुज्ञानाठोकारस्य इस्वतया ' दीर्घान्न ' इति निपेधामावाद प्रकृतसूत्रेण स्वश्चदस्य चादेशानन्तरं ' शेषाटेशस्य ' (प्रा. सु. १-४-८६) इत्यादिन। तस्य द्वित्वे मोचेति रूपम् ॥

<sup>4</sup> पिच्छीति ॥ पृथ्वीसब्दे 'इल् कृपने '(बा. मू. १-२-७६) इति ऋकार-स्येत्वे प्रकृतसृत्रेण थ्व-इत्यस्य छादेशे तत्य 'क्षेपादेपस्य '(ब्रा. सू. १-१-८६) इत्यादिना द्वित्वे पूर्वस्य 'पूर्वसुपरि ' (ब्रा सू १-४-९४) इत्यादिना तद्वर्गीयप्रथमवर्णादेशे पिच्छीति रूपम् ॥

## हो व्हः॥ १-४-४२॥

कहारं-कल्हारं। ' हादी सुखे च ' (म्वादि-२७) इति धातोः कहार-शब्दनिष्पं तः। <sup>1</sup> उपदेशसामर्थ्यात्र ळलोपः॥

### इमब्बसाससर्रक्मी म्हः ॥ १-४-४३॥

सद्मा-<sup>2</sup> अम्हो। ग्रीष्मः-<sup>3</sup> गिम्हो। विस्मयः-विम्हओ । ब्राह्मणः-गम्हणो। <sup>4</sup> समृद्धचादिः। अस्मरेति किम्<sup>१ 5</sup> सरो रस्सी॥

<sup>1</sup> उपदेशसामध्योविति ॥ कह्वारशब्दे ह इत्यस्य प्रकृतसूत्रेण स्हादेशे वतो ककारस्य 'कवरामध्य ' (प्रा. स् १-४-७८) इति यदि कुक् स्यात्तर्हि प्रकृत-गृत्रे काषवाद ककाररहितमेव हादेशं विद्ध्यात् । तहपहाब सककारकहादेशविधानेन बादेशे ककारोपदेशसामर्थ्याञ्चात्र 'कवरामध्य ' (प्रा. सु. १-४-७८) इति ककारस्य क्रामवतीति परिकरण्यत इत्यर्थः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अम्हो इति ॥ अश्मन् शब्दे 'अन्यह्लोऽश्रदुदि ' (प्रा स् १-१-२५) इति नकारस्य लोपे प्रकृतस्त्रेण श्मश्रब्दस्य म्हादेशे च अम्हो इति रूपस् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> गिस्हो इति ॥ श्रीष्मसन्दे प्सस्य प्रकृतस्त्रेण म्हावेशे ' स्वराधसार (श्रा. सू १-४-७८) इति रस्त्रिक 'संयोगे ' (श्रा सू १-२-४०) इति ईकारस्य हस्ते प्र गिम्हो इति स्वयम्॥

<sup>ै</sup> समृद्ध्यादिरिति ॥ यथा समृद्ध्याद्देगणप्रविष्टेषु समृद्ध्यादिपदेषु समिद्धी सामिद्धी इति इस्वदीर्षमदितप्रयोगद्धयं भवति तथा ब्राह्मणकाव्देऽपि बम्हणो बाम्हणो इति इसद्ध्याद्देग तथ्यं बोध्यम् । अन्यथाऽस्य वथाश्रुतार्थकत्वे ब्राह्मणकाव्दःस्यास्य समृद्ध्यादौ पाठाभावात् 'तु समृद्ध्यावौ '(प्रा. सू. १-२-१०) इत्यनेन इस्वस्यैव दीर्घविधानाचानुपपं स्यात्। अत एव च 'न वाऽव्ययोखातादौ '(प्रा. सू १-२-१७) इति सूत्रे उत्वातादिगणे 'ब्राह्मणपूर्वाह्वावप्युत्वातादिः प्रकीर्तितस्य-व्यौ. 'इति विकल्पेन दीर्घस्य इस्वार्थं ब्राह्मणकाव्द पठित उपपन्नो भवतीति बोध्यम्॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> सरो रस्सीति ॥ स्रारशब्दे मकारस्य 'मनयास्' (प्रा. सू. १-४-७९) इति छुग्बोध्यः । रिक्सिशब्दे तु पूर्ववन्सकारस्य छुकि शकारस्य 'शोरसङ्' (प्रा. सू. १-३-८७) इति सन्वे 'शेषादेशस्य (प्रा. सू. १-४-८६) इत्यादिना तस्य द्वित्वे च रस्सीति रूपम् ॥

### पक्ष्मणि ॥ १-४-४४॥

<sup>1</sup> पस्हो ॥

## <sup>2</sup> श्रष्णसहस्मां ण्हः ॥ १–४–४५॥

प्रशः-³ पह्नो। विष्णुः-विष्ट्व। स्नातः-⁴ ण्हासो। ⁵ जन्हुः-जण्ह्। पूर्वाहः-<sup>8</sup> पुञ्चण्हो। तीक्ष्णः-<sup>7</sup> तिण्हो। <sup>8</sup> ज्योत्स्नादौ ण्ह एव न छ इष्यते।

¹ परहो इति ॥ पक्ष्मन् शब्दस्य नकारान्ततया 'स्नमदामिशरोनमो निर' (प्रा. सू. १-१-४९) इति प्राकृते पुरत्वे 'अन्त्यहछोऽश्रदृदि ' (प्रा. सू १-१-२५) इति नकारस्य छोपे प्रकृतस्त्रेण क्ष्मस्य म्हावेशे च परहो इति रूपम् ॥

<sup>2</sup> आक्णेत्याति ॥ 'अध्यक्षत्स्वद्बद्धस्णां ग्रहः' (प्रा. स् १-४-६९) इति पाठस्य त्रिविकमञ्चतित्रकिकादौ दर्शनादेतत्कोश्वदश्यमानेऽस्मिन् सूत्रै स्वद्धशन्दौ लेखक-प्रमादेन गलिताबिति भाति । अत प्रवास्थामेव वृत्तौ 'पूर्वाद्धः पुष्वण्दो, ज्योत्स्रा-जोण्दा ' इत्युदाद्धतं च संगच्छते ॥

<sup>8</sup> पक्तो इति ॥ प्रश्नशब्दे सस्य प्रकृतसूत्रेण ण्हादेशे 'छवरामधस ' (प्रा. सू. १-४-७८) इति रेफस्य छुकि पण्हो इत्येव रूपं साधु । छेखक्प्रमादेनात्र पद्धो इति पतितम् ॥

' णहास्रो इति ॥ स्नातकान्दे प्रकृतस्त्रेण स्-इत्यस्य ण्हादेशे 'प्रायो छक्' (प्रा. स्. १-३-४) इत्यादिना तकारस्य छकि च ण्हास्रो इति रूपस्॥

<sup>5</sup> जन्दुरिति ॥ प्रकृतस्त्रे इ-इत्यस्य स्थानित्वोत्कीर्तनाव्यंत्कृते जहुरित्येव इत्यदर्शनाच जहुरित्येवात्र पाठस्साधीयान् । एवं पूर्वाण्ह इत्यत्रापि पूर्वाह्व इत्येव पाठस्साधीयानिति बोध्यम् ॥

<sup>6</sup> पुठवणहो इति ॥ पूर्वाह्मशब्दे प्रकृतस्त्रेण ह्नस्य ण्हादेशे ' कवरामध्य' (प्रा सू. १-४-७६) इति रेफस्य छुकि ' शेषादेशस्य ' (प्रा सू. १-४-८६) इत्यादिना वकारस्य द्वित्वे उत्खातादिगणप्रविष्टस्वेनास्य ' न वाऽच्ययोत्खातादी ' (प्रा सू. १-२-६७) इत्यानेन आकारस्य इस्लपक्षे पुच्चण्हो इति रूपस् । इस्वामावपक्षे तु पुच्चाण्हो इत्यपि रूपान्तर बोध्यस् । अत एव ' बाह्मणपूर्वाह्मावण्युत्स्वातादिः प्रकीर्तितस्त्रज्ञैः ' इत्यु-रखातादिगणे पूर्वाह्मशब्दः संगृहीतोऽभियुक्तैः । तथा त्रिविक्रमदेवेनापि ' वेचिद्रान्द्यालपूर्वाह्मयोग्योग्छन्ति ' इति तत्रैव सुत्रेऽसिहितं दृश्यते ॥

7 तिपहो इति ॥ तीक्षणक्रव्दे प्रकृतसूत्रेण क्ष्यस्य पहादेशे 'संयोगे' (प्रा स्

१-२-४०) इति ईकारस्य इस्वे तिण्हो इति रूपस् ॥

ह ज्योत्स्नाद्रिचत्यादि ॥ यद्यपि ज्योत्स्नाशब्दे त्स्-इति संयुक्तनिबन्धनं
 ध्यश्रत्सप्सामनिश्रके ' (प्रा. सू.१-४-२३) इत्यनेन त्स्-इत्यस्य छत्वं, तथा सन्-

जोण्हा। मृत्का-मण्हा। 1 अगस्त्यादौ थ एव, न छः। अगत्थो। पुछस्त्यः-पुछत्थो। 2 लक्ष्मणादौ ख एव, न म्हः। छक्ष्मणः-ळक्खणो। लक्ष्म-ळक्खो। छोऽत्र विकल्पः। रतिलक्ष्म 8 रहळक्खो इत्यपि दर्शनात्। 4 मत्यादौ ट एव, न चः। मर्त्यः-मट्टो। अमर्त्यः-अमट्टो। 5 स्रथङ्गमित्यादि-प्रयोगात् न घत्वजत्वयौगपद्यादि। विस्तरो माष्ये॥

इति संयुक्तनिबन्धनं च 'श्रष्णस्वस्त्रह्मसूर्णां ग्हः' (प्रा सू १-४-६९) इत्यनेन स्त् इत्यस्य ण्हादेशश्च प्राप्तुमर्हति । तथाऽपि अत्वाप्राप्तियोग्ये स्वस्येऽचारिवार्ष्यं स्पवाध-बीकसत्त्वाद् अत्वापवादत्वेन 'श्रष्णसत्स्व' (प्रा. सू. १-४ ६९) इत्यादिनैव स्त्-इति संयुक्तस्य ण्हादेश प्वेति भावः ॥

1 अगस्त्यादाविति ॥ वद्यपि अगस्त्यभ्रव्दे संयुक्तसंभ्रकः स्त्-इत्येकः, त्य्-इत्यपर , तम्र स्त्-इति संयुक्तनिबन्धनं 'स्त ' (प्रा. सू १-४-४०) इति स्त्रेण धत्वं, त्य्-इति संयुक्तनिबन्धनं 'त्योऽचैत्ये' (प्रा. सू १ ४-१७) इत्यत्य परत्वाच धत्वमेव महीति, तथाऽपि प्रयोगानुरोधेन 'स्त ' (प्रा. सू १-४-४०) इत्यत्य परत्वाच धत्वमेव भवतीति भावः॥

2 स्वक्रमणादाविति ॥ स्वस्मणादिष्ठ श्-इति संयोगनिवन्धनस्य ' क्षः ' (प्रा सू. १-४-८) इति सत्तस्य क्ष्म्-इति संयोगनिवन्धनस्य ' क्षम्प्सस्य ' (प्रा सू १-४-६७) इत्यादिना म्हादेशस्य च प्रसक्तौ प्रयोगासुरोधनात्र पूर्ववित्रतिषेधात् स्वत्वमेव प्रवर्तते । तेन स्वक्ष्यो इत्याधेव रूपमिति भावः ॥

³ रईत्यादि ॥ अत्र 'रहळच्छो ' इति पाटः स्थात् । अत एव त्रिंविकमकृत्तौ 'श्र.' (प्रा स्. १-४-८) इति सूत्रे बहुळाषिकारात्कवित् छत्वमध्यतुमतं दृश्यते ॥

4 मत्यिद्विति ॥ मत्यिदिषु शब्देषु त्य्-इति संयोगनिबन्धनस्य 'त्योऽचैत्ये ' (प्रा स् १-४-१७) इति सत्वस्य, एँ-इति संयोगनिबन्धनस्य 'तैस्याधूर्वादी टः। (प्रा. स् १-४-६०) इति टत्वस्य च प्रसक्ती प्रयोगानुसारादन्न परत्वाहत्वमेव प्रवर्तते 'तेन महो इत्यायेव रूपमिति मावः॥

<sup>6</sup> स्त्रधक्तिमत्यादीति ॥ एकस्मिन् कस्ये इक्चतुष्टयादिसंयोगस्यले प्रत्येकं इक्द्रयसंयोगनिमिचकादेशद्वययौगपद्यं प्रयोगानुरोधाश्वाद्वीक्रियते । तेन स्वयद्वमित्यादौ स्त-इति संयोगनिवन्धनस्य 'सः' (प्रा. सू. १-४-४०) इति यत्वस्य य्-इति संयोग-निवन्धनस्य 'शस्ययां जः' (प्रा. सू. १-४-२४) इति व्यत्वस्य च युगपट्यवृक्तिनं भवतीति सिध्यतीति मावः । आन्ध्रलिपियुद्धिनसवार्तिकस्त्रपाटे तु. 'कगटड' (प्रा. सू. १-४-७७) इत्यादिस्त्रे 'स्वयद्वकात्स्न्यादीनामनमिधानमिष्यते ' इति वार्तिकदर्शनात् स्वयद्वकात्स्न्यादिशब्दानामनमिधानमिति प्रतीयते ॥

### स्थ्मे ॥ १-४-४६॥

क्ष्मस्य ण्हः स्यात् । 1 न तु खः । 2 सुण्हम् ॥ सृक्ष्मे वोतः (प्रा. स्. १-२-६६)। स्क्ष्मे ऊत ओत्वं वा स्यात् । 3 सोण्हम् ॥ 4 सो बृहस्पतिवनस्पत्योः ॥ १-४-४७॥

ंवा स्थात्। विहस्सई विहप्पई॥

इति संयुक्तादेशप्रकरणम् ॥

ं वा स्यादिति ॥ ' तो डो रक्षारम्बे तु ' (प्रा. सू. १-४-७३) इति पूर्वसूत्राद्वाः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> न तु ख इति ॥ सूक्ष्मशब्दे प्रतिपदोक्तनात्मकृतसूत्रेण ण्हावेश एव प्रवर्तते, न तु 'क्ष्मण्मस्म' (प्रा सू १-४-६७) इत्यादिना सत्वमित्यर्थः ॥

² सुण्हिमिति ॥ प्रकृतस्त्रेण क्ष्मस्य ण्हादेशे 'संयोगे ' (प्रा. सू. १-२-४०) इत्योकारस्य हस्वेनोत्से च सुण्हिमिति रूपम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सोण्हामिति ॥ अत्र यहक्तन्यं तत् पश्तमपृष्ठे 'सूमे इत्यादि' इति प्रतीके वृष्टन्यम् ॥

<sup>4</sup> सो वृहस्पतीत्यादि ॥ प्तत्सुत्रार्त्यं साश्चिष्टशब्दे संयुक्तयोर्गयात्रमं कघाटेशविधानेम आलिखो इति प्राकृतरूपसाधकं 'आश्विष्टे कघी ' (पा. सू. १-४-७१) इत्येकं सूत्रं, तथा न्तव्यज्ञव्हे संयुक्तयोः उढाटेजविधानेन प्राकृते उड्डो इति रूपसाधकं ' उडी सङ्घे '(प्रा. मृ १-४-७२) इत्यपरं मूत्रं, तथा बारव्यशब्दे रेफस्यानि-कडावेशसंनियोगशिष्टपाश्रिकसंयुक्तस्थानिकतकाराडेशनियानेन आढसो इति स्पसाधकं ' तो वो रखारब्धे हु ' (प्रा सृ १-४-७३) इत्यन्यत्सृत्रमप्यधिकं मृत्रपाटे दृदयते । यद्यप्या-न्ध्रलिपिसुद्भितचनिद्भकाकोशे 'आस्त्रिष्टे छघौ ' (प्रा सु. १-४-७१) इति मृत्रस्थाने ' माश्चिष्टे करों ' इति पठित्वा ' ए इत्यस्य टः ' इति विवृत्तं च दश्यते, तथाऽप्यस्यां वृत्ती त्रिविक्रमवृत्ती च 'छन्नौ 'इत्येव पाठदर्शनाहेवनागराक्षरसुद्दितचन्द्रिकाकोञे सालिहो इत्येवोडाहरणटर्शनास तम छटाविति पाठो छेखकप्रमाटाघीन इति संसाध्यते। युर्क चैतत् । सन्यया प्रत्य टाटेशविघाने 'कगटड ' (प्रा. सू. १-४-७७) इत्यादिनैव पकारस्य लुकि टकारस्य द्वित्वे टद्वयघटितरूपसिद्धथा टावेशविधानमेवानर्थकं स्यात्। यटि च ' ए. ' (मा स् १-४-१४) इति मूत्रेण प्राप्तठादेशवाधनार्यं टादेशविधानमिखुच्येत, तर्हि त्रिविक्रमकृत्यादौ ' आलिखो ' इत्युदाहरण क्यं संगच्छेत । किं च तर्षव आन्ध्रलिपि-मुद्रितचन्द्रिकायां अख्रिहो इत्युडाहरणप्रदर्शनमपि छेखक्डोपाघीनमेव, डीर्घात्परत्वेन 'दीर्घाञ्च' (प्रा मृ १-४-८७) इति द्वित्वनियेघस्य जागरूकतया 'संयोगे ' (प्रा. मृ १-२-४०) इति सूत्रस्याप्रवृत्या इस्नामावेन सदीर्घस्य मालिहो इति रूपस्पैनोचित्रात्रंपन वृत्त्यादौ लिखितकोदोऽपि दर्शनावेति विमावनीयम्॥

ą

## अथ संयुक्तावयवलुक्प्रकरणम्.

शोर्छक्खोः स्तम्बसमस्तिनिस्पृहपरस्परभगानश्मश्रुणि ॥१-४-४८॥

एषु 1 स्तोः खोः शोर्हुक् स्यात्॥

र्थकतुशब्दानुबृत्था स्तोरित्यधिकाराच बृहस्पविवनस्पविशव्द्वय्यकसंयुक्तस्य सकारादेशो वा भववीति प्रकृतस्त्रार्थः । तथा च वृहस्पविशव्दे वनस्पविशव्दे च संयुक्तस्य स्पस्य सावेशे तस्य 'शेषादेशस्य' (पा सू. १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वे विहस्सईं वनस्सईं इति रूपस्। अत्र 'वो व.' (प्रा सू १-३-३१) इत्यस्य आदिवकार-विषयेऽप्रवृक्तेर्वकारस्रितोशहरणछेखनं छेखकप्रमादायीनमिति विमान्यते॥

बृहस्पविशाब्देऽस्मिन् क्षकारस्य 'तु बृहस्पतौ ' (प्रा. सु. १-२-८५) इति सूत्रेण पर्यायेण इस्तोत्वास्तानां, तथा बकारहकारयोः 'म्यौ बृहस्पतौ तु बहोः' (प्रा. सू १-१-७५) इति सूत्रेण वयाकमं मकारयकारादेशयोः, तथैव संशुक्तस्य स्पस्य 'श्रेप्मबृहस्पतौ तु कोः ' (प्रा सू. १-४-७६) इति सूत्रेण पाक्षिकपकारादेशस्य, तत्मावपश्चे च 'सो बृहस्पतिवनस्पत्यो ' (प्रा सू. २-४-७५) इति सूत्रेण सादेशस्य, ततो वित्तस्य, सावेशामावपश्चे च 'कगटड' (प्रा. सू १-४-७७) इत्यादिना सकारळ्कः, त- इशेषपकारद्वित्वस्य च प्रवृत्या विहण्यक्षं बृहण्यक्षं वहण्यक्षं, मियप्पक्षं मुयप्पक्षं मयस्पक्षं, विहत्सई बृहस्पक्षं वहस्पक्षं, मियप्पक्षं वहस्पक्षं, विहत्सई बृहस्पक्षं वहस्पक्षं, विहत्सई बृहप्पक्षं वहस्पक्षं, मियप्पक्षं मुयप्पक्षं वहस्पक्षं, मियप्तक्षं मुयप्पक्षं वहस्पक्षं, मियप्तक्षं मुयप्पक्षं वहस्पक्षं, मियप्तकं मुयप्तकं वहस्पक्षं, मियप्तकं मुयप्तकं मुयप्तकं वहस्पक्षं, मियप्तकं मुयप्तकं मुयप्तकं वहस्तकं।

इति सञ्ज्ञादेशप्रकरणम् ॥

#### अथ संयुक्तावयवलुक्प्रकरणम्.

1 स्तोः खोः शोरिति ॥ पदानामेषां यथाकमं सयुक्तस्य आदेः शषसानामिस्रयें सञ्चेतोऽत्र कल्पितो बोध्यः । यद्यप्यत्र सम्यादिषु संयुक्तादिमृतस्य सकारस्य
शकारस्य च वस्यमाणेन 'कगटड' (प्रा स्. १-४-७७) इत्यादिसृत्रेणेव कुकस्सिद्धि , तथाऽपि सम्यसमस्रशाब्दयो स्तस्य 'सः' (प्रा.स् १-४-४०) इत्यनेन
विशेषविद्दितस्य थादेशस्य , निस्पृह्परस्परशाब्दयो स्मृ—इत्यस्य 'प्यस्पोः मः' (प्रा स्.
१-४-४७) इति फादेशस्य , रमशानश्मश्रशाब्दयो , स्मस्य 'स्मष्पा' (प्रा स् १-४-६७)
इत्यादिना म्हादेशस्य च 'कगटड' (प्रा स्. १-४-७७) इत्यादिकुग्वाधकस्य वाधनार्थमिदं 'शोर्लुक्' इत्यादिस्नुमिति विमान्यते॥

<sup>1</sup>तंवो । <sup>2</sup>खोः किस् ? मस्तः ॥

## <sup>8</sup> कगटडतदप×क×पशोरुपर्यद्रे ॥ १- ४-४९॥

## <sup>4</sup>संयोगे प्रथमोचार्यमाणानामेषां छुक्स्यात् । युक्तं-<sup>5</sup> जुत्तस्।

<sup>1</sup> तंवो इति ॥ श्रिष्टानां समस्तिनस्पृहपरस्परश्मशानश्मश्रुशब्दानां च समचो णिप्पिहो परोप्पर मसाणं मंसू इति प्राकृते सिद्धरूपाणि वोध्यानि ॥

<sup>9</sup> खोः किमित्यादि ॥ अत्र खोरित्यस्य सूत्रेऽमावेऽपि मस इत्यस्य सूत्रोपात-सम्बाखघटकतयाऽतित्रसक्त्वमावादिदं छेखकप्रमादायातमिति माति । परं त्वत्र 'स्तो-किस् ? समस्तः ' इति पाठाम्युपगमे च स्तोरित्यमावे समस्तराव्देऽसंयुक्तसकारस्यादि भूतस्यापि छक् स्यादिति तद्वारणेन स्तोरिति सफ्छं मवतीत्युपपकं भवति ॥

<sup>8</sup> कगट डेस्पादि ॥ प्रतस्त्रात्प्र्वं हरिश्चन्द्रशब्दे श्वस्य छुग्विधानेन हरि-अंदो इति प्राकृतरूपसाधकं 'श्वस्य हरिश्चन्द्रे ' (प्रा सू १-४-७६) इत्येकं सूत्रमधिकं सूत्रपाटे दहयते ॥

्रं संयोगे प्रथमोद्धार्यमाणानामिति ॥ स्तोरित्यिकारात् 'सयोगे' इति, सूत्रस्थोपरिशब्देन प्रथमोद्धार्यमाणानामिति चार्यो छभ्यत इति भावः । देव-नागरेतरकर्णाटादिकिपिर्देखनकमाभिप्रायेणात्र सूत्रे उपरीत्युक्तमिव भाति । तम् सर्व-छिपिरुखनकमसाधारण्यसंपादनायात्र चृत्तौ प्रथमोद्धार्यमाणानामिति विवृतं इस्पते ॥

<sup>5</sup> जुत्तमित्यादि ॥ बुक्तशब्दे प्रकृतसूँत्रेण संयुक्तावयवककारस्य कुकि शेषस्य तस्य 'शेषादेशस्य ' (प्रा. मृ. १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वे 'आदेर्ज.' (प्रा. सू. १-३-७४) इति जकारस्य यकारो बोध्यः। एवं दुग्धशब्दे संयुक्तावयवगकारस्य शेषस्य च लुग्दित्वयोः पूर्वधकारस्य 'पूर्वमुपिर' (प्रा. सू १-४-९४) इत्यादिना तद्वर्गीयवृतीयवर्णादेशो वोध्यः। तथा षट्पटशब्दे संयुक्तावयवटकारस्य कुकि शेषस्य द्वित्ते 'छल् षट्छमी' (प्रा. सू १-३-९०) इत्यादिना पत्य छत्वे 'प्रायो हुक् शेषादिना पत्य छत्वे 'प्रायो हुक् शेपा सू १-३-८) इत्यादिना दकारस्य कुग्वोध्यः। एवं खड्गोत्पलमहुसुप्तशब्देषु संयुक्तादिभूतडकारतकारकारपकाराणां लुक् शेपदित्वं च बोध्यम्। तथा हुळ्सकाटे जिद्वासूळीयस्य लुकि शेपस्य सस्य द्वित्वे पूर्वस्य तद्वर्गीयप्रथमवर्णाटेशो बोध्यः। तथेव अन्तळ्यातिश्रक्तगोष्ठस्यिकतशब्देषु संयुक्तेष्वादिभूतावां उपध्मानीयशकारपकारपस्य रस्काराणां कुकि शेपस्य द्वित्वादि बोध्यम्॥

तुरधं-बुद्धम् । षद्पदः-छप्यओ । खद्गः-खग्गो । उत्पर्ल-उप्पर्ळ । महुः-मग्ग् । सुप्तः-सुत्तो । ×क×पौ जिह्नामूळीयोपघ्मानीयौ । दु×खं-दुक्खम् । अन्त×पातः-अन्तप्पाको । निश्चलं-निचलम् । प, गोष्टं-गोटुं । स, स्वलितः-खळियो । ¹ अद्रे किम् १ समुद्रः-समुद्दो ॥

## (वा) वयोतितस्रेहादौ सुग्वाचः।

चुअइ। पोहो॥

#### लबरामध्य ॥ १-४-५०॥

संयोगे <sup>8</sup> प्रथमं पश्चाद्वा उच्चार्यमाणानां छवरां लुक्स्यात् । अधः, ऋश्णं-<sup>4</sup> सण्हस् । <sup>5</sup> सापेक्षया परत्वाह्यलोप एव ॥

1 अद्रे किमिति ॥ यद्यापत्र अहे इत्यनुकाविष समुद्रादिशब्देषु ह्रशब्द-घटितेषु वस्पमाणस्य 'धात्रीहे रस्तु ' (मा सू १-४-८०) इत्यनेन विहितस्य रेफकुक प्रव परस्वाद्विशेषविहितस्वाच प्रमृत्तिदुँचीरा, तथाऽपि तस्य वैकविषकस्वाद्रकुगभाव— पक्षेऽत्र अहे इत्यनुकी दकारस्य कुमस्यादिति तद्वारणार्थमहे इत्युक्तिरिति बोध्यम्। तेन समुद्रो समुद्रो इत्यादि प्राकृते रूपह्रयं निर्वाधम् ॥

<sup>2</sup> अन्योतितिस्नेहादाधिति ॥ अयोवतीत्वावौ 'व्यक्षत्तप्तामनिश्चले' (प्रा स् १-७-२६) इति अस्य छादेशस्य, सेह इत्यत्र 'इनव्यन्जः' (प्रा स् १-७-६९) इत्यादिना को ण्हादेशस्य च प्राप्ताविप प्रयोगानुरोधादत्र 'कगटड ' (प्रा स् १-७-७७) इत्यादिना को ण्हादेशस्य च प्राप्ताविप प्रयोगानुरोधादत्र 'कगटड ' (प्रा स् १-७-७५) इत्यादिन्त्रेणैव वाकारसकारयोर्कुंग्भवतीति भावः । तत्रश्च अयोवती 'कगटड ' (प्रा स् १-४-७९) इत्यादिना ज्ञारस्य कुकि 'प्रायो कुक् ' (प्रा. स् १-३-८) इत्यादिना तकारद्वयस्य कुकि च चुमह इति रूपम् । एवं स्रेहशब्दे सकारस्य कुकि नकारस्य 'न.' (प्रा स् १-३-९२) इति स्त्रेण णखे णेहो इति रूपं बोध्यम् ॥

8 प्रथमं प्रश्चाद्वेति ॥ स्त्रेऽसिन् अधश्रेति चकारास्प्रैसृत्राहुपरीत्सस्याप्यतु-षृत्याऽयमर्थे रूम्यत इति मावः । अत्र संयुक्तवर्णेषु प्रथमोचार्थमाणस्योपिरस्थता पश्चादुवार्यमाणस्य अधस्त्यता च बोच्या ॥

4 सण्हमिति ॥ स्वद्रणकान्दे अधसानस्य छकारस्य प्रकृतसूत्रेण छुकि कोस्सक् ' (प्रा सू १-३-८७) इति शस्य सत्वे इणशब्दस्य 'इनकास्न' (प्रा सू. १-४-६९) इत्यादिना ण्हादेशे च सम्हमिति रूपम् ॥

<sup>8</sup> सापेक्षया परत्वादिति ॥ स्वरूणशब्दे 'कगटड' (प्रा. सू १-४-७०)

¹ पकं-पिकस् । चकं-² चकं । उपरि, उल्का-³ उक्का । वस्योरमेदात् राव्दः-⁴ सदो । अर्कः-अक्को ॥

#### मनयाम् ॥ १-४-५१ ॥

<sup>5</sup> संयोगे पश्चादुचार्थमाणानामेषां छुक्स्यात् । युग्मं-<sup>6</sup>जुगां छग्ने-ळगां । सूल्यं-<sup>7</sup> मुळ्ळं।

इत्यादिना उपरिस्थशकारलुक. ' रुवरामधन्त्र ' (प्रा. सृ १-४-७८) इत्यनेन अधन्तन-रुकारलुकन्न प्रसक्ती परत्वालुकारस्यैय ' रुवरामधन्न (प्रा मृ १-४-७८) इति <sup>छ</sup>िगिति भावः । अतोऽत्र ' सापेक्षया ' इत्यत्र ' शलुगपेक्षमा ' इति पाठः स्मात् ॥

<sup>1</sup> पिक्कमिति ॥ पक्काब्दे पूर्ववद्वकारस्य खुकि शेपस्य कस्य 'शेपांडशस्य' (प्रा. सू. १-४-६) इत्यादिना दित्वे 'पक्काङ्गरखळाटे तु' (प्रा. सू. १-२-१२) इत्यादेरकारस्येत्वे पिक्कमिति रूपम् ॥

<sup>2</sup> चक्कसिति॥ चक्रशब्दं पूर्ववस्परस्वाहेफस्य छुकि शेपस्य कस्य द्विसं बोध्यम्॥

<sup>3</sup> उक्केत्यादि ॥ उल्कार्कशध्दयोस्मरिस्मछकाररेफयोर्जुकि शेपस्य ककारस द्वित्वे उक्का कक्को इति रूपं वोष्यम् ॥

4 सही इति ॥ शब्दशब्दे वकारस्य 'खबरामध्य ' (प्रा स् १-४-७८) इति सुत्रे वग्रहणेन 'बवयोरमेवः ' इति न्यायमाधित्य वकारस्यापि ग्रहणात् छुकि शेषस्य दकारस्य 'शेषादेशस्य ' (प्रा. स्. १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वे शकारस्य 'शोस्तक् ' (प्रा. स्. १-६-८७) इति सत्वे सदी इति रूपं बोध्यम् ॥

६ संयोगे पश्चादुचार्यमाणानामिति ॥ स्तोरित्यविकारात् सयोग इति प्र्वसूत्रात् अध इत्यानुवृत्त्या पश्चादुचार्यमाणानामिति चार्थो छम्यत इति मावः॥

<sup>6</sup> जुग्गमिति ॥ युग्मशब्दे प्रकृतस्त्रेण मकारस्य ज्जिक शेपस्य द्वित्वे ' बादेर्जः (प्रा. स्. १-३-७३) इति यकारस्य जकारादेशे जुग्गमिति रूपम् ॥

7 मुद्धमिति ॥ सूल्यज्ञव्दे ' अमारा-अमज्ञो ' इत्याहाविव प्रयोगानुरोषादान् दावेव ' संयोगे ' (प्रा. स्. १-२-४०) इत्यूकारस्य इस्वे तत. प्रकृतस्त्रेण संयुक्ताधस्त-नयकारस्य कुकि शेपस्य द्वित्वे मुद्धमिनि रूपस् ॥

## वा-1 णस्योपसङ्ख्यानम् ।

रुगाः-सुग्गो ॥

²तस्य चोपसङ्ख्यानमसिश्राद्यर्थम् ॥

<sup>8</sup> कगटडेत्याद्येतत्त्व् अत्रयविषयाणां मिथोयोगे यत्परं तहुप्यते ॥ पक्वं-पिकं । उग्रः-उग्गो । त्रैलोक्यं-<sup>4</sup> तेळोक्कम् । काव्यं-कव्वम्, हत्यादि ॥

<sup>5</sup> अत्रैकस्त्रविषयेण्वपि मिथोयोगे यत्परं तङ्ख्यते ॥ पस्त्रङं-पळ्ळळं । वजः-वजो ॥

8 कगटडेत्याद्यतत्स्ञ्रेत्यादि ॥ एकस्मिन् कस्मे 'कगटड' (प्रा स्. १-४-७७) 'कदरामध्य ' (प्रा. स्. १-४.७८) 'मनपास्' (प्रा स् १.४.७९) इति स्वत्रप्रविषये ह्यो अवाणां वा प्रसक्तौ अनुक्तमन्यशब्दानुशासनवत् (प्रा स् १-१-७) इत्यत्रलस्त्रवस्यत् पाणिनीयन्याकरणानुसरणस्य अनुमतत्वेन 'विप्रतिपेधे पर कार्य ' (पा स् १-४-२) इति पाणिनीयन्यवस्थवाऽत्रापि परस्यैव प्रवृत्तिदित्यर्थः । तत्वश्च पक्रमित्यादौ 'कगटड ' (प्रा स् १-४-७७) इत्यनेन ककार-छकः 'क्वरामध्यः ' (प्रा. स् १-४-७८) इत्यनेन वकारक्षकः प्रसक्तौ एर्वप्रदर्शित-विप्रतिपेधन्यायात् परस्यैव वकारक्षकः प्रवृत्तिदित्यर्थः ॥

4 तेळोकमिति ॥ त्रैकोक्यकव्हे परत्वात् 'मनयास्' (प्रा स् १-४-७९) इति यकारस्य द्धिक कस्य होषद्वित्वे 'ऐच एड्' (प्रा. स् १-२-१०७) इति ऐकारस्य एकारे तेकाकमिति रूपस् । त्रैकोक्यकाब्दस्य प्रसुक्ताविपाठात् 'प्रसुक्तो' (प्रा. स्. १-४.९१) इति स्त्रेण ककारस्यापि द्वित्वपहे तेक्षोक्तमित्यपि रूपान्तरं बोध्यम् ॥

<sup>5</sup> अत्रैकस्त्रेत्यादि ॥ उद्देश्यमेदेन विधिमेदादेकस्त्रोपाचेव्यपि पूर्वोक्तरीत्या परविधेदेव प्रवृत्तिरिति मावः । तेन पक्वछादिशब्देषु 'खबरामध्य ' (प्रा स् १-४-७८) इत्येकस्त्रप्रवृत्ताविष तत्र ककारोत्तरोषार्थमाणवकारोद्देश्यककुक एव परत्वास्त्रवृत्तिने तु ककारकुक इति पछ्छमित्यादिकपसिद्धिः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> णस्येत्यादि ॥ संयुक्ताधस्त्रनणकारस्वापि छुम्बक्तव्य इत्यर्थः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तस्य चेत्यादि ॥ भन्न जस्य चेति पाठस्ताषीयान् । भभिज्ञादौ जस्य संयुक्ता-घस्तनस्य कुम्बक्तम्य इति तदयौँ बोध्य ॥

¹ परलोपिबपयेऽपि जोप एव लुप्यते पूर्वविप्रतिवेधेन । कर्म-कम्मो । कर्णः-कण्णो ॥

² रययोगे ज एव, अन्यतरछोपं प्रति सङ्घातादेशस्यापवादत्वात्। कार्य-कज्जम्॥

<sup>8</sup> छवयोरिप कचित्पूर्वविप्रतिपेधेन ॥

गुल्मः-गुम्मो । कल्मपं-कम्मसस् । कण्वः-कण्णो । गुल्बं-सुव्वस् ॥

4 कचिदित्येव । व्यवसायः-व्यवसाओ । व्ययः-वओ, इत्यादि ॥

¹ परलोपविषयेऽपि शेष प्वेत्यादि ॥ 'विप्रतिषेधे परं ' (पा सू. १-४-२) इत्यन्न कक्ष्यानुरोधेन कवित्पूर्वकार्धस्यापीष्टतया तत्रत्यपरशब्दस्य इष्टवाचित्वाकवित्पूर्वकार्धस्याप्यस्यनुज्ञानस्य भगवत्पतक्षित्वभाषितत्वेन रेफलुन्विषये तत्परविधेः प्रावल्यामा चेन रेफस्य छुनेव लक्ष्यानुरोधावद्गीक्षियत इति भावः । तेन कर्मादिगव्येषु 'खवरास्' (प्रा सू १-४-७८) इति पूर्वसूत्रस्यैव प्रवृत्तिः, न त्त्वरस्य 'मनयास् '(प्रा सू १-४-७९) इत्यस्येति कम्मो इत्यादि रूपं सिष्यति । तत्वश्चात्र 'शेष एव ' इत्यत्र 'रेफ एव ' इति पाढः साधुरिति माति ॥

² रययोग इत्यादि ॥ रेफगकारयोः संयोगे पूर्वोक्तरीला पूर्वविप्रतिवेधेन रेफछकः प्रसक्ताविष 'इय्यर्यां च '(प्रा स्. १-४-२४) इति यांदेशतया विभीयमान-कादंशस्य छुगप्राप्तियोग्यल्क्ष्यासम्भवेन 'यै' इति संयोगविशेयोपादानाच जादंशस्य छुगपवादस्वमिति मानः । तेन कार्यमित्यादौ 'लनरामधभ्य' (प्रा. स् १-४-७८) 'मनयाम्' (प्रा स्. १-४-७९) इत्यस्य चाप्रवृत्त्याऽपवादस्वाद 'ग्रय्ययां च '(प्रा स् १-४-२४) इति जादेशस्यैव प्रवृत्त्या कम्मित्यादिरूपं सिष्यिति ॥

<sup>8</sup> ळवयोरपीत्यादि ॥ यया रेफविषये 'सनयास्' (प्रा. स् १-४-४९) इसस्य परस्यापि ग्रीर्वेष्मं, तथा छकारवकारिवपयेऽपि क्वचिद्दीर्वेष्म प्वंविप्रतिवेध-न्यायादङ्गीकार्यमिति मावः । तेन क्वचिद्रुचमादिशब्द्विपये परस्यापि 'मनयास्' (प्रा. स्. १-४-७९) इसस्याप्रकृत्या पूर्वस्थापि 'छवरास्' (प्रा. स्. १-४-७८) इस्र-स्यैव पूर्वविप्रतिपेषाङ्गीकारात्र्यवृत्या गुम्मो इस्यादिस्यं सिष्यिति ॥

किचिदित्येवेति ॥ 'किचित्य्वंवित्रतियेवेन ' इत्युक्तया न्यवसायाविशव्वेषु परिवित्रतियेवाद 'मनयाम् ' (प्रा. सृ. १-४-७९) इत्यस्य परस्यैव प्रवृत्तिरिति ववसानी इति रूपसिदिरिति भाव. ॥

## (वा) <sup>1</sup> द्वादगादौ दस्य छग्वाच्यः॥

द्वादश-वादह। द्वार्विशतिः-- वावीसा। द्वार्त्रिशत्-<sup>3</sup> वातीसा॥

### (वा) 'द्वितीयादौ पर्यायेणोभयलोपो वाच्यः ॥

हितीयः-विईसो दुईसो। हिगुणः- दुउणो, विठणो। उहिन्नः- उदिग्गो, उद्यिग्गो॥

<sup>8</sup> द्वोद्वरि ॥ १-४-५२ ॥

1 द्वाद्शादाचिति ॥ इाद्शादिशब्देषु ' छवराम ' (प्रा. स् १-४-७८) इत्यस्य परस्वेऽपि पूर्वस्यैव ' कगटड ' (प्रा. स १-४-७७) इत्यस्य प्रवृत्त्वा दकारस्यैव कुक्। तत. 'प्रत्यूपदिवसदशपायाणे तु हः' (प्रा.सृ. १-३-८८) इति शस्त्र हत्वे वावह इति रूपम् ॥

2 वावीसिति ॥ हाविश्वतिश्वन्दे पूर्वप्रदर्शिवरीत्वा 'क्वाटड ' (प्रा सू. १ ४-७७) इलादिना दलोपे 'विश्वत्यादिषु त्या क्षोपक्' (प्रा सू. ४-१-४८) इत्यनेन विन्दोः तिश्वन्दस्य च लोपे तस्य शिस्त्वात्पूर्वस्य दीर्घे 'शोस्तक्' (प्रा सू १-३८७) इति शस्य सादेशे वावीसेति रूपस् ॥

<sup>8</sup> वातीसेति ॥ द्वाविशच्छन्दे 'कवरामध्य ' (मा स् १-४-७८) इति रेफस्य द्वावोज्यः । शेषं द्वाविशविशन्दवत् ॥

' द्वितीयावाचित्यादि ॥ इवं च हितीयादिशन्देषु 'कराटड' (प्रा मृ १-४-७७) ' क्वरामधस' (प्रा. तृ १-४-७८) इत्यनयो पर्यायेण प्रवृत्यस्यसुप्राहकम् । द्वितीयादिशन्देषु वृकारवकारयोः पर्यायेण छोपो बाच्य इत्यर्थः । तेन द्वितीयशन्दे 'कराटड' (प्रा सृ १-४-७७) इत्यादिना दकोपपक्षे 'प्रायो छुक्' (प्रा मृ १-२-८) इत्यादिना तकारयकारयोर्ळोपे विक्टंबो इति रूपम् । 'कवरामधस्थ' (प्रा मृ. १-४-७८) इति वकारकोपपक्षे द्व 'द्विनीस्त्रुप्रवासिष्ठु' (पा सृ १-२-४९) इत्यादिना सकारकुग्वोध्य ॥

ें उद्दिग्गो उिव्यग्गो इति ॥ उद्विप्तसव्दे पूर्वोक्तिस्या द्छोपपक्षे वकारस्य श्रेषद्वित्वे 'मनसाम् '(प्रा सू १-४-७९) इति नकारस्य छुकि गकारस्यापि शेपद्वित्वे उन्तिग्गो इति रूपम् । तन्नैव वकोपपक्षे तु वकारस्य शेषद्वित्वे पूर्ववन्नकारस्य छुकि गकारस्य द्वित्वे च उद्दिग्गो इति रूपम् ॥

6 द्वोद्वीर इति॥ एउत्स्त्रात्पूर्वं वात्रीचन्द्रादिशब्देश रेफस्य वैकल्पिकलुविधानेन घत्ती वार्दं, चन्द्रो चन्त्रो इति रूपसाधक 'बात्रीहे रस्तु' (प्रा मृ १-४-८०) हरवेकं P M.D. पर्यायेण लुग्वा स्थात्। दारं वारम्। ¹पक्षे दुवारम्। 'वा चद्य ' (प्रा. सू. १-४-१०९) इत्यादिना वात् प्रागुत्वम् ॥ इति संयुक्तावयवलुकाकरणम्

## अथ दित्वप्रकरणम्.

<sup>2</sup>रितो द्वित्वल् ॥१-४-५३॥

ळिरवानित्यम् । करणीयं-<sup>3</sup>करणिज्ञम् ॥

स्त्रं, तथा मध्याह्मविज्ञानशब्दयो. हकारनकारयोः वैकल्पिकछुविषधानेन मञ्जाणो मज्जाणहो, जाणं णाणं इति रूपद्रयसाधकं 'हस्य मध्याह्ने '(प्रा मू १-४-८१) 'ज्ञो ओऽविज्ञाने '(प्रा सू १ ४-८२) इति स्त्रद्वयं चाधिकं मूत्रपाठे रुव्यते । स्त्रे होरित्यस्य टकारवकारयोरित्यर्थः ।

पक्ष इति ॥ टकारवकारयोरुभयोर्कुको वैकल्पिकतया तहु भयाभाषपक्ष इत्यर्थः॥ इति सञ्ज्ञकानमन्त्रक्षम्प्रकरणम्,

अथ द्वित्वप्रकरणम्

<sup>2</sup> रितो हित्यलिति ॥ एतत्पृत्रात्प्वं रात्रिज्ञच्छे संयुक्तलुग्विधानेन राई रत्ती इति रूपद्वयसाधकं 'रात्री' (प्रा मू १-४-८४) इत्वेक सृत्रं दश्यते । प्रकरणाटादेश-च्यक्षनस्येति रूप्यते । 'प्रायो लिति न विकल्पः ' (प्रा मू १-१-१४) इति परिमापणा- जित्यमिति रूप्यते । रित आदेजच्यक्षनस्य नित्यं द्विस्वं मवतीति प्रकृतसृत्रस्यां । उत्तरत्र 'वा से ' (प्रा मू. १-४-९०) इति सृत्रेण समासे द्वित्वस्य वैकल्पिकतया विधानात् तद्वाधनाय रित्कादेशच्यक्षनविषये नित्यत्वार्थमत्र द्वित्वलिति लित्करणं कृतम्। अत्र सुद्वितित्रितिकमवृत्तिदिष्यणे रितो द्वित्विल्यस्य 'परिभाषाप्रकरणमनादस्य अत्र पाठे मूळं सृत्यम् ' इत्युक्तिश्चन्या । एतत्पृत्रस्य द्वित्वविधायकतया द्वित्विल्यस्योत्तर-त्राजुवृत्यर्थे च लाधवात् द्वित्वप्रकरणपाद्यस्योत्वितत्वात् ॥

<sup>8</sup> करणिजामिति ॥ करणीयशब्दे य-इस्रस्य अनीयर्प्रत्ययसंविन्धवया 'यो जवींयानीयोत्तरीयकृदोपु ' (प्रा सृ १-३-६८) इत्यनेन जरादेशे रेफस्येत्वानिवृत्ती रिस्वाटादेशस्य प्रकृतसूत्रेण द्वित्वे 'संयोगे ' (प्रा स् १-२-४०) इति पूर्वस्य हस्ये करणिजामिति रूपं वोष्यम् । नन्तत्र जस्यादेशतया 'शेषादेशस्य ' (प्रा मू १-४-४६)

### शेषादेशस्याहोऽचोऽलोः ॥१-४-५४॥

1 युक्तस्य हलः कगटडादेलींपे योऽविशिष्यते स शेषः तस्य, संयुक्ता-देशस्य च हे स्तः । भुक्तं-' भुक्तम् । अंदा-अअज । अह एवः विह्नलः-! विह्नणो । ' लवराम' (प्रा. सू. १-४-७८) इति लुक् । धात्री-धारी । 'धात्रीदे रस्तु' (प्रा. सू. १-४-८०) इति अर्लुगमावे तलुक् । अचः किम् १ कांस्यं-कंसं । अलोः किम् १ एष स्लिलेतः-एस खळिओ ॥

## दीर्घात्र॥ १-४ -५५॥

इत्यादिनैव दित्वसिद्या 'रितो द्वित्वल्' (प्रा सू १-४-८५) इत्यस्य कथमिदमनन्य-थासिद्युदाहरणमिति चेस । 'कत्ये सुमगदुर्भगे वः' (प्रा न् १-१-१८) इत्याध-संयुकावेशविवये द्वित्ववारणाय शेवावेशस्येत्यत्रत्यावेशपदस्य संयुक्तादेशपरत्याक्षेत्राश्च द्वित्वस्याप्राप्तिरित्याशयात् । समासे 'वा से' (प्रा सू १-४-९०) इति प्राप्तविकव्य-वाषनार्थं च प्रकृतसूत्रे लित्करणमिति बोध्यम् ॥

¹ युक्तस्येत्यादि ॥ जेवाश्चादेवाश्च मनयोस्समाहार॰, वस्येति विम्रहः, एव-मह इत्यत्र ह् र् इत्यनयोस्समाहारः, ततो नन्समासाद पद्यी, हकाररेफान्यतरिमक्त-स्येति तदर्थ । इवं अनावेरित्यर्थकमसोरिविपवं च शेपादेशस्येत्यनेन समानाधि-करणम् । अच इति पद्मम्यन्तम्, 'वस्मादित्युक्तरस्य' (पा न् १-१-६७) इति पाणिनीयानुरोधेन परस्येति छम्यते । तथा च हकाररेफान्यतरिमकस्य अनादे॰ अचः परस्य जेपादेशान्यतरस्य द्वित्वं मवतीति सुन्नार्यो बोध्यः ॥

<sup>9</sup> भुत्तमिति ॥ इदं च शेषस्येत्यस्योदाहरणम् । अक्तजब्दे 'कगटढ ' (प्रा.स्. १-४-७७) इत्यादिना ककारस्य क्रकि हिएस्य तकारस्य प्रकृतसूत्रेण द्वित्वे अत्तमिति रूपम्॥

8 अज्ञेति ॥ मचपदे च-इत्यस्य ' चच्चर्या जः ' (प्रा स् १-४-२४) इति जादेशे वस्यासंयुक्तादेशत्वेन प्रकृतसूत्रेण दित्वे अज्ञेति रूपस् । आदेशस्य दित्वोदाहरणमेतवः ॥

े विह्णो इति ॥ विह्नलग्नन्दे 'छवरामध्या' (गा. सु १-४-७८) इति वकारस्य छुकि हकारस्य शिष्टत्वेऽप्यत्र सूत्रे सह इति पर्युदासात् तस्य दिस्वामाचे विह्लो इति क्यं बोध्यम् । सत्र विह्लो इति कारमदिवस्योदाहरणे प्रमाणं स्वय्यम् । इत्यादा-विष् विह्लो इत्येवोटाहृतं च । सस्यैव विह्नलग्न्टस्य ' स्व विद्वले '(प्रा सू १-४-५२) हति सूत्रेण संयुक्तावयववस्य मादेशच्छादेशयोर्पि पाक्षिकत्वेच प्रवृत्त्या विष्मलो विष्मलो इत्यन्यविष् स्पद्वयं वोध्यम् ॥

<sup>6</sup> रत्जुगमाच इति ॥ रत्जन्यसे तु स्त्रिष्टस्य तकारस्य द्वित्वेन घत्तीति रूपं बोध्यम्॥

निश्वासः-1 जीसासो। पार्क्व-2 पासम्॥

(वा) अमात्यादिषु <sup>8</sup> प्रागेव हस्त्रो वाच्य: ॥ अमचो । दीर्घः-<sup>4</sup> दिग्घो । व्याद्यः-<sup>5</sup> वग्घो ॥

### वा से ॥ १-४-५६॥

समासे द्वित्वमुक्तं वा स्यात् । <sup>6</sup> हरस्कन्दौ-हरक्खन्दा हरखन्दा। समासे <sup>7</sup> अवस्यवाच्यादन्तवर्तिकृतपद्विकल्पादेव उक्तरूपद्वयनिष्पत्ति-सम्भवाद्यर्थोऽयं योग इति ध्येयम् ॥

¹ णीसास्तो इ ते ॥ निकासभन्दे ' खबरामधन्न ' (प्रा. सू १-१-७८) इति बल्लगनन्तरं ' शोर्लुसयवरशोर्दि. ' (प्रा. सू १-२-८) इति इकारस्य नीर्षे नीर्घा स्परस्थेन ल्लिक निष्टस्य 'दीर्घान्न ' (प्रा. मू १ ४-८०) इति दिख्वनिवेधात् दित्वामावे ' शोस्सक् ' (प्रा. सू १-४-७८) इति शस्य सत्ये 'न ' (प्रा. सू १-३-५२) इति नकारस्य णस्ये च णीसासो इति रूपं योध्यम् ॥

<sup>2</sup> पासमिति ॥ पार्श्वशब्दे ' छवरामधश्च' (प्रा मृ १-४-७८) इति रेफ-वकारयोर्कुकि पूर्वविच्छिप्टस्य द्वित्वामावे शकारस्य सस्वे च पासमिति रूपम् ॥

<sup>8</sup> प्रागेविति ॥ समास्यादिषु लक्ष्यानुरोचात् सावेकात्पूर्वमेन प्रकृतिसिद्धसंयोग-मावाय 'संयोगे ' (प्रा स् १-२ ४१) इति हस्वे तत 'स्वोऽचैत्वे ' (प्रा मृ १-४-५७) इति चादेशे दीर्घाभावाद्वियेषाप्रकृत्या सावेशस्य चस्य द्वित्वे समचो इति रूपम् ॥

4 दिग्घो इति ॥ दीर्घश्चन्द्रे पूर्वन्यानेन हस्ते ततो रेकस्य लुकि शिष्टस्य घस्य द्वित्वे पूर्वस्य तहर्गीयतृतीयनर्णानेजे दिग्वो इति रूपम् ॥

5 चरधी इ.ति ॥ ज्याव्रशब्दे पूर्ववत्यागेव हस्वे यकाररेफयो. 'मनयाम्' (प्रा सू १-४-७९) ' क्रवरामध्य ' (प्रा सू १-४-७८) इति कुकि शिष्ठस्य हिस्से पूर्वस्य वह-गीयवतीयवणिदेशे वरघो इति रूपम् ॥

<sup>6</sup> हरकखन्दौ इत्यादि ॥ हरस्कन्द्रभव्दे स्क-इत्यस्य 'स्कन्दतीक्ष्णशुद्के तु स्तोः'(प्रा. मू १-४-१०) इति खत्वे प्रकृतसूत्रेण द्वित्वस्य वैकल्पिकन्वादादेशस्य द्वित्वपक्षे पूर्वस्य तद्वर्गीयप्रथमवर्णादेशे हरक्सन्द्रा इति, द्वित्वामाधपक्षे च हरसन्द्रा इति च रूपम् ॥

7 अवश्यवाच्यादित्यादि ॥ समिन्छ् सिंगन्छ्, सन्नणो सन्नणो, नगुणा तरगुणा इत्यादिरूपसिन्द्रये त्रिविकमदेवेन 'अन्त्यहळोऽश्रदुदि ' (प्रा मृ. १-१-२५)

## 1 प्रमुक्तमे ॥ १-४-५७॥

द्धित्वं वा स्थात् । <sup>2</sup> पम्मुक्को पमुक्खो । 'कश्चाक्तमुक्त' (प्रा.स् १-४-४) इत्यादिना कः । त्रैळोक्यवद्धफळशिखरखण्डसपिपासप्रतिक्कुळसपरिताप-दर्शनो 'त्पळपळाशपरवशप्रफुळसपरिहासाः । एषु द्वितीयपदादेर्द्धित्वम् ॥

इति सूत्रे समासे समुदायस्य खण्डह्यस्य च पदस्विमिति विवक्षामेदेन छह्यानुरोघा-दहीकर्तव्यमित्युक्तया तह्रदत्रापि समुदायस्यैव पदस्विमिति विवक्षाया हरस्कन्द-शद्दस्यैकपदत्वेन संयुक्तस्य स्कस्य अनादिस्वाद 'शेषादेशस्य' (प्रा सू १-४-८६) इति द्वित्वप्रवृत्त्या इत्वक्षन्दा इति रूपस्य, कण्डह्यस्यापि यद्त्वविवक्षापसे समा-सावयवस्कन्दशब्दस्यापि पदस्वाद तद्गतस्य स्कृ—इति संयोगस्य आदितया अनादे-रित्यर्थकादकोरिति पर्युदासाद्वित्वाप्रकृत्वा इत्कन्दा इति रूपस्य च सिद्ध्या समासे द्वित्वविकवपविषेशन्ययासिद्धया 'वा से ' (प्रा सू. १-४-९०) इति समासे द्वित्व-विकक्षपविषायकमिदं सूत्रं व्यर्थमित्याशय ॥

1 प्रमुक्तरा इति ॥ 'गो गणपरः' (प्रा. सू. १-१-१०) इति स्त्रेण ग-शव्दस्य गणनोधकतया प्रमुक्तादिगण इत्यर्थकाम । 'रितो द्वित्वक्' (प्रा सू १-४-८५) इस्रत. द्वित्वपवस्य 'वा से ' (प्रा. सू १-४-९०) इति स्त्रस्य चातुवृक्तिः । सृत्रे उद्देश्य-वर्णविशेपानुपाठानात् प्रमुक्तादिगणघटकसपिपासादिशव्देशु शेषादेशरूपव्यक्षनाभावास्य त्रिविकमवेनोक्तरीत्मा यथाकश्यदर्शनं व्यक्षनस्य द्वित्वमिति क्रम्यते । तथा च प्रमुक्तादि-गणधटकशक्तवस्य धन्यक्षनस्य यथाकश्यवर्शनं द्वित्वं वा भवतीत्येतरसृत्रार्थः ॥

2 पम्मुक्स्वो इति ॥ अत्र सस्विधायकवाकानुफळम्भात् कृशक्षमुक '
(प्रा मू १- १-४) इत्याविना संयुक्तस्य 'क् ' इत्यस्य कादेशस्यैन विधानात् त्रिविक्रमइत्तिचिन्द्रकादाविष कद्वधावितस्यैनोदाहरणाञ्च सकारवितछेखनं छेककप्रमादजनितमिति भाति । तत्रश्च प्रमुक्त इत्यत्र 'क. शक्त ' (प्रा सू. १-४-४) इत्यादिना
कस्य कादेशे तस्य 'शेषादेशस्य ' (प्रा. सू. १-४-८३) इत्यादिना दित्ने प्रकृतस्त्रेण
मकारस्य द्वित्ते 'छवरामधन्ध ' (प्रा सू १-४-७८) इति रेफछोपे च पम्मुक्को इति
रूपम् । अत्र 'स्तौ ' (प्रा मू १-२-६६) इत्युत्त खोत्नं तु न प्रवर्तते, बहुळप्रहणात् ।
स्थूलशब्दे चिन्द्रकाया तथा दर्शनाविति भाति । एतत्स्युत्रविहितदित्वस्य वैकल्पिकतया
तदमावपहे प्रमुक्को इति रूपम् ॥

<sup>3</sup> उत्पलपलाकोति ॥ उत्पलपलाक्षक्षकौ गणपाठे दृश्येते। त्रिविक्रमवृत्ती चन्द्रिकाया च न ६६थेते । प्रपुक्षसपरिहासकाकौ च प्रमुक्तादेराकृतिणत्वात्संग्राह्माविति

## दैवगेऽखौ ॥ १-४-५८॥

<sup>1</sup> दैवादिष्वनादेर्व्यक्षनस्य द्वित्वं वा स्यात् । दैवं- <sup>2</sup> देव्यम् ॥

व्याकुलमूकव्याद्वतिनिहितैकनीडत्ष्णीककुत्हलसेनास्थाणुनल—
 स्त्यानभृतमृतुत्वानि । एष्वन्त्यस्य । अस्मर्द्गयः–अत्र ⁴ककारस्य, अम्हक्केरो । स एव–⁵अत्र चस्य, सोिच्च ॥

त्रिविकमबुत्ताबुक्तं दश्यते। तेल्लोकं तेलोकं, बद्धप्तलो बद्धप्तलो, सिद्दरक्षंदं सिद्दर्धंदं, पद्धंदं, पद्धंदं, पद्धंदं, पद्धंदं, सिद्दर्धंदं, पद्धंदं, सिद्दर्धंदं, पद्धंदं, सिद्दर्धंदं, सिद्दर्धंदं, सिद्दर्धंदं, सिद्दर्धंदं, सिद्दर्धंदं, सिद्दर्धंदं, सिद्दर्धंदं सिद्दर्धंदं सिद्दर्धंदं सिद्दर्धंदं सिद्दर्धंदं सिद्दर्भंति।

1 दैवा(दिप्यनादेरिति॥ 'गो गणपरः '(प्रा. सू- १-१-१०) 'सादिः सु ' (प्रा, सृ १-१-९) इति स्त्राभ्यां ग-सु-शब्दगोर्ययाक्रमं गणाद्ययंकतयाऽयमपीं छभ्यते॥

² देव्यमिति ॥ वैवशव्दे ऐकारस्य 'ऐच एड् ' (प्रा स् १-२-१०२) इत्येकारे प्रकृतसुत्रेण वकारस्य द्वित्वे देव्वमिति रूपस्॥

<sup>8</sup> ट्याकुलेत्यादि ॥ वाडछो वाडछो, सुनको सून्नो, वाहित्तं वाहिनं, णिहितो णिहिलो, एनको एसो, णेढं णेढुं, तुण्हनको तुण्हीको, कोडहर्छ कोडहर्छ, सेनाशब्द-स्थाने बृत्यादी सेवाशब्दपाठात् सेवा सेव्या, खण्णृ खाणू, जनको णहो, थिण्णं शीणं, मृतज<sup>ट्</sup>टस्थाने दूतशब्दस्य वृत्तिचन्द्रिकादौ पाठात् हुत्तं हुनं, माठनकं मादमं, इति ब्याकुलाहिजव्दानां प्राकृते प्रत्येकं हे हे रूपे बोध्ये ॥

4 ककारस्येति ॥ नन्त्रसम्बीयशब्दे ककारादर्शनात्व्यमेतिवित वाष्यम् । 'केर इत्यमेर्थे ' (प्रा स्.२-१-८) इति स्त्रेणव्यमर्थकस्य छप्रत्ययस्य करादेशविधानात् केरादेशानन्तरं ककारसन्त्रावेतदुक्तिसाङ्गत्यात् ॥

<sup>5</sup> अत्र चस्येति ॥ ननु स एवेत्यत्र चकारादर्शनात्कथमेवविति चेत् । 'णह-चेक-चिक-च एवार्थे ' (प्रा स्. २-१-३४) इति मृत्रण एवार्थे चिक-चेक इति प्रयोगात् तयोश्य दैवादित्वाम्यनुज्ञानात् तत्र च चकारसत्त्वादेवदुक्तिसाहत्यमिति भाव । तथा च स एवेत्यर्थे सोचिक सोचिक, सोचेक सोचेक, इति प्राकृते प्रयोग दपपष्र इति व ोच्यम् ॥ ¹स्थूले स्रस्यैव, न तु रस्य, थुळ्लम् थोरम् । 'स्थूले रल्**तश्चौत्'** (प्रा स्. १-३-८३) ॥

1 स्थूले लस्यैवेति ॥ स्थूकशब्दे छकारस्यैव प्रकृतसूत्रेण द्वित्वं मवतीत्यर्थः । अत्र च —

> न्याकुलम्कन्याद्द्वतिहितैककुत्द्दलनहेषु । तृष्णोकनीदसेवास्याणुनखस्त्यानद्दृतेषु ॥ वैवसृदुरवेऽन्त्यस्य श्रयास्मदीये तु कस्पैव । स्थूले लस्पैव स एवेसात्र तु चस्य हि द्वित्वम् ॥

इति गणपाठ एव प्रमाणम् । नतु स्थूलकान्दे 'कगटड' (प्रा स् १-४-७७) इत्यादिना सकारस्य छुकि अनाविन्यक्षनं छकार एव नान्य इति न्यावस्यांछामाव छस्पैबेति किमर्यामिति चेख। 'स्थूछे रख्तश्रीत (प्रा सू. १-१-८३) इति स्थूछश्चन्द-गतककारस्य रत्वविधानेन तब्रावृत्यर्थस्वस्य सुवचत्वात् । नन्वेवं तस्य रादेशस्य छित्नेन 'प्रायो लिति न विकल्प '(प्रा स् १-१-१४) इल्पनेन निलत्वयोधनात् स्थूलकाट्दे ककारस्य नित्यवया रादेशेनापहाराक्ककारस्यैवामावेन वचनमिदं निरवकाशमेवेति चेता। पुनं सित दैवादी स्यूलशब्दपाठ 'स्यूखे अस्यैव ' इति वचनं चानर्यकं स्माविति तहलेन 'प्राची लिति न विकल्प.' (प्रा. सू १-१-१४) इत्यन्न प्रायप्रहणात् स्थूले रह्युत.' (मा स्. १-३ ८३) इति विहितलादेशस्य वैकल्पिकत्वाम्यनुज्ञानात् । तद्विहितमोत्वं त रत्वसंनियोगशिष्टमिति सर्वाम्युपगर्त च । ततश्च रत्वामावे बोत्वं न प्रवर्तत इति सिध्यति। प्वं च स्यूक्ताव्दे रादेशामावपक्षे ककारस्यैव सत्त्वाटाकृतवचतेन तस द्वित्वं, न तु रादेशानन्तरं तस्य रेफस्येत्रेतदर्थमेतद्भचनं सद्भवं भवति । तत्रश्र स्यूलशब्दे 'कगठड ' (प्रा सू १-४-७७) इत्यादिना सकारसा छुकि प्रकृतसूत्रेण छस्य द्विरवे ' संयोगे ' (प्रा.स् १-२-४०) इति पूर्वसा ककारसा इस्वे शुक्को इति रूपस्। अञ्च उकारसा 'स्ती' (प्रा स्. १-२-६६) इत्योत्वं बहुळाधिकाराबेति चन्द्रिकायास्। द्वित्वत्य वैकल्पिकतया तद्भावपक्षे 'स्यूले रत्त्वत्रज्ञीत् ' (पा. सू १-३-८३) इसनेन कस्य रादेशे तत्संनियोगेन ककारस्य मोत्वे च योरो इति रूपस् । अनुपद्मदर्श्वितरीत्या रत्वस्थापि वैकल्पिकत्वेन द्वित्व-रत्वोभयामावपक्षे सकारछकि थ्को इति च रूपं बोध्यमित्ययं चन्द्रिकानुवायी पन्था. ॥

त्रिविकमदेवस्तु—' दैवगेऽस्त्रों ' (प्रा सू. १-४-९२) इति सूत्रे ' स्यूछे कस्यैव ' इति वचनमनतुमन्वानो दैवाविगणे स्यूळश्चन्दपाठः तद्भतळकारस्य द्वित्वविभानमात्रेण चिरतार्थस्तन् द्वित्वामावे ककारस्य नित्यतया प्रवर्तमानं रेफादेशं विकरुपयितु न प्रभव— वीत्यमिप्रेत्य द्वित्वामावे कस्य नित्यतया रखे तत्संनियोगेन ककारस्य खोत्वे थोरो इति, द्वित्वपक्षे च 'संयोगे ' (प्रा. सू. १-२-४०) इति इस्वेच ळकारामावाश्च रत्व-

7

## तैलादौ ॥ १-४-५९॥

1 नित्यं स्यात् । 2 तेळ्ळं । 3 बीडाविचिक्तळरप्रभूतमण्डूकप्रेम-ऋजुस्रोतः । 4 एप्वन्त्यस्य । उल्लूखळं, अत्र खस्य । यौवनं, अत्र वस्य ॥ इति हित्वप्रकरणम्.

मपीति थुछो इति च रूपइयमेव साध्वत्यमिमत्य 'स्थूछ रख्तः' (प्रा. सू, १-३-८३) इत्यत्र थूळगव्दासिद्धिमाशङ्कय स्यूळशव्द्रपर्यायं स्थूरगव्द्रभुरशिक्षत्व तत्रत्य-रेफस्य 'हरिद्वादों ' (प्रा. सू. १-३-७८) इति छत्वामिप्रायेण 'थूळमद्धो इति तु स्यूळस्य हरिद्वादित्वे भविव्यति ' इत्यमिद्यत्वे । मुद्रितित्रिविकमद्विगतिदिप्यणीकारस्य अनुपदप्रविशेतं त्रिविकमदेवाद्ययमजानान. 'स्थूछे रळ् ' (प्रा. सू. १-३-८३) इति रेफस्य छित्वात् स्थूछभव्दस्य योरो इति स्यादम्यद्यसाधु । अतोऽत्र स्यूर.—थूछो थुछो इति साधु । स्यूछभव्दस्यानार्थकवृत्तिकृद्मियतस्थूरभव्दगतिकृत्य 'हरिव्रावे' (प्रा. सू १-३-८) इति छत्वम् । ततोऽनेन द्वित्वमित्यस्मदाद्याय. '' इति 'दैवादों' (प्रा. सू १-३-८) इति कृत्व ततोऽनेन द्वित्वमित्यस्मदाद्याय. '' इति 'दैवादों' (प्रा. सू १-३-८) इति मूत्रे 'स्यूङः 'हति पर्वं 'स्थूरः ' इति संशोध्य स्वाभयमा-विक्रकार । अत्र च वैवादावुक्तरीत्या अछाक्षणिकस्थूछशब्द्यपादस्याप्युपपत्तस्य छाक्षणिकस्थूछशब्दयस्य पाठ इत्यस्युपगमे प्रमाणं गवेषणीयम् ॥

<sup>1</sup> नित्यं स्यादिति ॥ वढीटमपि वैकल्पिकं स्यात्ति तैलादीनामपि वैवादा-चेव पाठेनेष्टसिन्द्रथा पृथगेतत्स्व्रारम्मणमेव निकलं स्यात् । तसादेतत्स्व्रस्य पृथगारम्भादेव इटं हिस्वं नित्यमिनि ज्ञायत इति भावः ॥

े तेल्लिमिति ॥ तैलकान्दे प्रकृतभूत्रेण ककारस्य दिखे 'ऐच एड्' (प्रा. सू. १-२-१०२) इलैकारस्य एत्ये तेल्लिमित रूपम् ॥

ं मीडेत्यादि ॥ विड्डा बेइछं पहुत्तं मण्डुक्को पेस्मं उज् सोत्तं इति शीडार्वि-शब्दाना प्राकृते सिद्धरूपाणि बोध्यानि ॥

4 एष्यम्स्यस्येत्याति ॥ तैल्जीडाविचक्लिप्रमृतेषु ऋजौ द्विता । मण्डूके स्रोत्तसि प्रेरिण स्याटन्सस्यैव यौवने । वस्मैबोद्धातले सस्यैवेष्टा तैलादिकं गणे ॥

इत्येतत्तेलादिगणीयकारिकावलात्, त्रिविकमवृत्ती 'तैलादिपु यथावर्शनमन्यस्या-ननसस्य च द्वितं भवति ' इति ग्रन्थवर्शनाच श्रीडादिण्यन्यस्यैव उल्लूले सस्यैव यौवने वस्यैव द्वित्वमिति भाव.। तत्रश्च उल्लूले सस्य द्वित्वे भोक्सलमिति यौवने वस्य द्वित्वे जोन्वणमिति च प्राकृते सिद्धरूपं बोध्यम्॥

इति द्वित्वप्रकरणम्.

#### अथागमप्रकरणम्.

# प्राक् श्लाघाष्ट्रश्रज्ञाङ्गे क्लोऽत् ॥ १-४-६० ॥

एषु लात् साब प्रागत्वं स्थात्। 1 सलाहा । 2 पलक्खो । सारङ्गं ॥

क्ष्मारत्नेऽन्त्यहरुः ॥ १-४-६१ ॥

<sup>3</sup> प्रागत्वं स्यात् । <sup>4</sup> छमा । <sup>5</sup> रअणम् ॥

<sup>6</sup> स्नेहाग्न्योर्वा ॥ १-४-६२॥

#### अथागमप्रकरणस्.

1 सळाहेति ॥ श्वाबाशव्दं प्रकृतसूत्रेण छकाराध्मागकारागमे शकारस्य 'शोस्तक् '(प्रा सू १-३-८७) इति सत्वे 'स्वध्यधमाम्' (प्रा सू. १-३-२०) इति शस्य हावेशे च सळाहेति प्राकृते रूपम्॥

<sup>2</sup> पलक्खो इति ॥ प्रक्षकाव्ये प्रकृतस्कृषण ककारात्मागकारागमे 'क्ष' (प्रा सू. १-४-८) इति सूत्रेण क्षस्य सकारादेशे तस्य 'शेषादेशस्य ' (प्रा सू १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वे पूर्वस्य तद्वर्गीयप्रथमवर्णादेशे च पक्ष्म्खो इति रूप बोध्यम् ॥

<sup>8</sup> प्रागिति ॥ अन्सदछ इत्यादिः । पूर्वसूत्रात् प्राक् अत् इति पदद्वयमनुवर्तते । क्मारक्रशञ्ज्योरन्स्यहक प्रागर्त्वं स्यादित्येतत्सूत्रार्वे ॥

4 छमेति ॥ क्माशव्दे प्रकृतस्त्रेण मकारात्मागत्वे 'क्षमायां कौ' (प्रा स् १-४-२०) इति सृत्रे छाष्ठाणिकस्य क्षमाशव्दस्थाप्यविशेषाद्रहुगेन क्षस्य छकारादेशे छमा इति रूपम् । यद्यप्यस्य छमेति रूपस्य क्षमाशव्दावरुम्बनेन 'क्षमायां कौ' (प्रा सू १-४-२०) इति सूत्रेणैव सिद्धिः, तथाऽपि क्ष्माशव्दस्थाप्येतदेव रूपं स्यादियेतत्त्तूत्रारम्भ इत्यवसीयते॥

<sup>5</sup> र अणिमिति ॥ रत्नशब्दे प्रकृतसूत्रेण नकाराव्यागकारागमे 'प्रायो छुक्' (प्रा सू १-३-८) इत्यादिना तकारस्य छुकि 'न ' (प्रा सू. १-३-५२) इति नकारस्य णकारावंशे च रमणमिति रूपम् ॥

के सिद्दारम्यो.रे.त ॥ पूर्वसूत्राम्यां अन्त्यहलः प्राक् अत् इति पवत्रयमजुवतिते । सेहारम्योरन्त्यहलः प्रागत्वं वा मवतीत्येतत्मृत्रार्थं । स्तोरित्यिकृत्य तस्य सयुक्तसंज्ञ- कृत्वेन तस्य चान्त्यपदार्थान्वयेन न सेह्झन्ते हकाराव्यागत्वापितिरिति बोध्यम् ॥

## 1 सणेहो । अगणी । पक्षे-श्लेहो । अग्गी ॥ श्रेषितप्तवज्जेष्ट्रित् ॥ १-४-६३ ॥

<sup>8</sup> अन्त्यस्य हलः प्रागित्वं वा स्यात् । र्श, दर्शः-⁴ दरिसो दासो । ' शोर्कुप्त ' (प्रा. सू. १-२-८) इति दीर्घः । र्प, वर्ष-<sup>5</sup> वरिसं वासं । तप्तः-<sup>6</sup> तपिओ तत्तो । वर्ज्ज-<sup>7</sup> वर्ज्जं वहरं । अत्र जलोपः ॥

मणेहो अराणी इति ॥ श्रेहािश्रश्वदयोः प्रकृतसूत्रेण संयुक्तान्यनकाराष्ट्राय-कारागमे नकारस्य ' न॰ '(प्रा.मू. १-३-५२) इति णकारादेशे सणेहो अगणीति रूपम् ॥

2 णेहो अग्गी इति ॥ केहाक्षिशब्दयोरन्खहरू प्रागकारागमस्य वैकल्पिक-तया तदमावपहे 'कगटड' (प्रा. मू १-४-७७) 'मनयाम्' (प्रा मू. १-४-७९) इति मूत्राम्या यथाक्रमं सकारनकारयोर्जुकि केहणव्दगतनकारस्य 'न.' (प्रा. सू. १-३-५२) इति णत्वे अक्षिणब्दे च छिके शिष्टस्य गकारस्य 'शेषावेशस्य' (प्रा. सू. १-४-८६) इत्यादिना हित्वे च णेहो मन्गीति रूपस् ॥

<sup>8</sup> अन्त्यस्य हलः प्रागिति ॥ 'प्राक् काघा '(प्रा मृ. १-४-९५) 'क्सारले ' (प्रा. मृ. १-४-९६) इति मृत्राम्यां प्रागिति बन्त्यहल इति चात्रानुवर्तत इति मावः॥

र्व दिसी दासी इति ॥ टर्गंबट्टे प्रकृतमृत्रेण सन्सह्छ शकाराध्यागकारा-गमे 'शोस्स्क्' (प्रा. सू. १-३-८७) इति शकारस्य सस्वे डरिसो इति, प्रकृतस्य-कारागमस्य वैकल्पिकत्वास्तरमावपक्षे 'छवरामध्या '(प्रा. मृ. १-८-७८) इति रस्य छुकि 'शोर्लुस '(प्रा. मृ. १-२-८) इत्यादिना प्वस्याकारस्य वृध्वे पूर्ववत् शकारस्य सत्ते डासो इति च रूपं बोध्यम् ॥

<sup>5</sup> वरिसं वासामिति ॥ वर्षभव्दे प्रकृतसूत्रेण भन्यहरूः पकाराव्यागिकारा-गमे 'शोस्सर् ' (प्रा म् १-१-८७) इति पकारस्य सत्ते वरिसमिति, प्रकृते-कारागमस्य वैकल्पिकतया तदमावपक्षे 'खवरामध्यः' (प्रा. सृ १-४-७८) इति रखुकि 'शोर्कुस्' (प्रा. सू. १-२-८) इत्यादिना तत्पूर्वस्य दीर्घे वाममिति च रूपम् ॥

ै तिपिओ तत्तो इति ॥ वसगव्दे संयुक्तान्यहळसकाराव्याक्यक्रवम्त्रेणे-कारागमे विपन्नो इति, इकारागमस्य वैकल्पिकत्वेन वद्यभावपसे 'कगटढ (प्रा स्. १-४-७७) इत्यादिना संयुक्तावयवस्य पकारस्य छुकि केषस्य वकारस्य द्वित्वे च वत्तो इति रूपम् । चिन्टकात्रिविक्रमवृत्त्योस्तु वस्रगव्दे 'पो व (प्रा. मृ. १-३-५५) इत्यनेन पकारस्य वकारादेशासिप्रायेण विवेको इत्युदाहतं दश्यने ॥

व वर्ष वहरामिति ॥ प्रष्नुतस्येकारागमस्य पाक्षिकतया तवभावपक्षे वद्र-

## <sup>1</sup> हर्षामर्पश्रीहीक्रियापरामशेकुत्स्नदिष्टचार्हे ॥ १-४-६४ ॥

प्षु ईसंयोगे चान्यहरूः प्रागित्वं <sup>2</sup> नित्यं स्यात्। <sup>3</sup> हरिसो। अमरिसो। सिरी। हिरी। किरिआ। परामरिसो। <sup>4</sup> कसिणं। अत्र <sup>5</sup> तस्रोप इव न च्छ इति वाच्यम्। °दिद्धिआ। ई, वर्दः-वरिहो। अर्दः-अरिहो॥

शब्दे 'ख्वरामवश्व' (प्रा स् १-४-७८) इति रेफस्य छुकि शेषस्य जकारस्य शेषादेशस्य' (प्रा स् १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वे च वज्वमिति रूपस् । इकारागमपसे तु जकारस्य प्रायो छुक् (प्रा स् १-३-८) इत्यादिना छुकि वहरमिति रूपस् । एवं ब्राविदसावायामपि वज्ररूपार्थे वहरमिति पदं प्रयुज्यते ॥

- <sup>1</sup> हर्षेत्यादि ॥ सूत्रे हर्वादिहन्तिना समाहारहन्द्रो बोध्यः ॥
- <sup>2</sup> नित्यं स्यादिति ॥ बदीदमपि पाक्षिकिमधं स्यात्ति पूर्वपूत्र एव हर्षा-दीनपि पठेत्, तदपद्वाय प्रथक्स्त्रारम्मादेद नित्यमिति सिष्यतीति मावः ॥
- <sup>8</sup> हरिसो इत्यादि ॥ हर्षामर्षश्रीपरामर्शशब्देषु अन्यहरू. प्राणिकारागमे श्रषपो 'शोस्तक्' (प्रा सू १-१-८७) इति सत्वे च हरिसो अमरिसो सिरी परामरिसो इति रूपाणि ॥
- 4 कासिणमिति ॥ इत्जबन्दे प्रकृतस्त्रेण संयुक्तान्यहको नकाराव्यागि-कारागमे 'कगटड'(प्रा सू १-४-७७) इत्यादिना तकारस्य कुकि 'ऋतोऽत्' (प्रा सू १-२-७४) इत्यनेन ऋकारस्याकारादेशे 'नः' (प्रा. सू १-३-५२) इति नकारस्य णत्वे च कसिणमिति रूपम्॥
- 5 तलोप इवेति ॥ मन्न ' वलोप एव ' इति पाठस्समीचीन इति भाति ॥ इत्सन्नवदे 'ध्यश्रस्यस्मामनिश्रले' (प्रा सू १-४-२३) इति सूत्रेण स्तस्य स्थाने छादेशस्य, तथा 'कगटड ' (प्रा सू १-४-७७) इत्यादिना तकारलुकश्र प्रसक्ती 'अनुक्तमन्य-न्नव्यानुशासनवत ' (प्रा सू १-१-२) इत्यन्न नास्ने परिमापणात्पाणिनीयन्याकरणानुरोधेन ' विप्रतिपेधे पर कार्यस्य ं (पा सू. १-४-२) इत्यनेनात्र परत्वात्तलोप एव मवति, न छादेश इति भाव ॥
- 6 दिहिआ इ.ति ॥ दिष्ट्याशन्दे सपवादस्वेन 'कगटड ' (प्रा सू १-४-७७) इति वाधित्वा 'ष्ट ' (प्रा सू १-४-१४) इति सूत्रेण प्ट्-इति सयुक्तस्य ठादेश-प्रवृत्ती तस्य 'शेषांदशस्य ' (प्रा सू १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वे पूर्वस्य ठस्य 'पूर्वसुपि ' (प्रा. सू १-४-९४) इत्यादिना टकारादेशे 'प्रायो छुक् ' (प्रा सू. १-३-८) इत्यादिना यकारस्य छुकि च दिद्विमा इति रूपं सिष्यति॥

## स्याद्भव्यचैत्यचौर्यसमे यात् ॥ १-४-६५ ॥

1 एपु <sup>2</sup> चौर्यसमेपु च <sup>3</sup> संयुक्तस्य यकारात्प्रागित्वं भवति। स्याद्वादः-<sup>4</sup> सिआवाओ । <sup>5</sup> भविओ । <sup>6</sup> चेइओ । <sup>7</sup> चोरिआ । अज्ञल्यादिपाठाचौर्यशब्दस्य वैकल्पिकं स्नीत्वम् । <sup>8</sup>पक्षे चोरिअं। <sup>9</sup> आकृतिगणोऽयस्॥

<sup>1</sup> ए दिन्ति ॥ स्याक्रब्यच्येलगङ्डे पिन्तर्यः ॥

<sup>2</sup> चौर्यसमेपियति ॥ चौर्यगव्दसद्योपित्रत्यः । र्यगव्द्रविदत्वेन माह्य्या-म्युपगमान् प्रयोक्तुभेदाखद्यानभेदास्युपगमान् 'सागरः सागरोपमः' इत्यात्रावित्र साद्यस्य भेदाबदित्रत्वाभित्रायेण वा चौर्यग्रद्यस्यापि चौर्यग्रद्यस्थातं बोध्यमिति भावः ॥

<sup>9</sup> संयुक्तस्येति ॥ मत्र स्नोरित्यधिकियने । तत्रात्र शास्त्रे संयुक्तार्थे सङ्केतितः मिनि मावः ॥

4 सिआचाओ इति ॥ स्याद्वादशब्दे प्रकृतसूत्रेण यकाराव्यागिकारागमें 'कनटड (प्रा स् १-४-००) इत्यादिना मंयुक्तावयवदकारस्य छुक्ति 'दीर्वाच्च '(प्रा. स् १-४-८०) इति निपेचाद शप्तम्य 'शेपावंशस्य (प्रा. स् १-४-८१) इत्यादिना दित्वाप्रश्चर्तो 'प्रायो छुक् ' (प्रा स् १-३-८) इत्यादिना यकारदकारयो- छुक्ति प्रायोग्रहणाव्ययोगानुरोधेनात्र वकारस्य छुगमाने च मिक्षावाजो इति रूपम्॥

ं भविश्रो इति ॥ भव्यक्षव्ये प्रकृतसूत्रेण यकाराव्यानिकारागमे 'प्राची लुक् '

(त्रा. स् १-३-८) इस्यादिना यकारस्य कुकि च भविको इति रूपम्॥

े चेइओ इति ॥ कैन्यगन्त्रः पुलिक्षोऽपीत्मिभप्रायेगेतृम् । त्रितिक्रमपूर्णी तु चेइलमिति छीत्रमेत्रोतृह्वतं द्वयते । चत्रशन्तेत्र प्रकृतनृत्रेग वकाराधारिकारागम तकारयकारयोः 'प्रायो छुक्ं (प्रा. सृ. १-२-८) इत्यादिना कृति 'ऐत्र एट्' (प्रा. सू. १-२-१०२) इत्यकारस्य एकाराउँगे चेत्रं रूपं सिद्यस् ॥

े चोरिआ इति ॥ चौर्यकाद्दे प्रकृतस्त्रेण यकाराध्यागिकागगमेऽस्य अञ्चल्यादिपादेन 'क्षियामिमाञ्जलिगा ' (प्रा स् १-१-५३) इति सूत्रेण पाक्षिक्कीले 'ऐस एइ' (प्रा. सू. १-३-१०) इन्योकारस्य बोकारादेशे यकारस्य 'प्रायो लुक्' (प्रा. सू. १-३-८) इति छुकि च चोरिका इति प्राकृते सिद्धरूपं वोष्यम् ॥

<sup>8</sup> पक्ष इति ॥ 'श्रियामिमाञ्जलिमाः (प्रा. मृ. १-१-५३) इत्यत्य

पाक्षिकतया स्त्रीत्वामावपश्च इत्ययो बोध्यः॥

<sup>2</sup> आकातिगणोऽयमिति ॥ नेन पर्यक्काचार्यादृशब्दानामप्येतरणपिटक स्वाम्यूहनं प्रयोगानुरोघात्सिद्धमिति बोज्यम् ॥ गाम्भीर्थभैर्थमार्थासौन्दर्थव्रह्मचर्यवीर्यचर्याचार्यशौर्यवर्यस्थैर्थस्र्यप-र्यद्भाः॥

¹ लादक्कीबेषु ॥ १-४-६६॥

स्तोर्कात्रागित्वय् । क्रिश्चं-िकळिण्णं । <sup>2</sup> क्रिष्टक्रान्तप्रुप्टप्रोषाम्छ-स्ठेषक्रेशशुक्कम्ळानक्रेद् । बक्कीबेषु किम् <sup>१</sup> क्रीवः-<sup>8</sup>कीवो । क्रमविक्ठव-प्रव<sup>1</sup>शुक्कपक्ष । <sup>5</sup> उमयं तिङन्तेऽपि समानम् । क्रेचते-िकळिज्ञद् । उत्प्राज्यते-उप्पावद्वज्ञद् ॥

## <sup>6</sup>स्त्रिग्धे त्वदितौ ॥ १-४-६७॥

अब इब बाविती। इमी स्निग्नशम्डे नात्वान्विकल्पेन स्थाताम्।

¹ छाव् क्वीत्रेष्विति ॥ सुद्रितित्रविक्रमयृत्तिकोशे तु 'छाव्क्ववेषु ' इति सूत्र-पाठो दर्यते । अत्र चाक्कीवेश्वित बहुवचनादाधर्यावगति । 'स्तो.' (प्रा सू १-४-१) इत्यविक्रियते । तब सयुक्तस्वेत्यर्थन्यम् । 'शैर्थ ' (प्रा सू १-४-९८) इत्यविक्रयते । तथाच छीवाविश्वव्द्ववित्तसयुक्तावयवळकाराञ्यागिकारागमो भवतीति सूत्रार्थ ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> क्लिप्टेत्यादि ॥ जकारघटितसंयुक्तोदाहरणमेतत् ॥

<sup>8</sup> कीचो इति ॥ प्रकृतसूत्रे अक्कीवेष्वित निरेधात् क्वीवशन्दे छकाराध्यागिकारा-गभाप्रमृत्या 'छवरामध्य ' (प्रास् १-४-७८) इति छकारस्य छुकि शिष्ट्रस्य कका-रस्मादिभूततया द्वित्वामावेन 'वो वः' (प्रास् १-३-६१) इति वकारस्य बत्वे च कीवो इति रूपस् ॥

<sup>4</sup> ग्रुक्रपक्षेति ॥ उदाहरणे ग्रुक्कशब्दवर्शनास्त्रत्युदाहरणे समस्तः ग्रुक्कपक्ष-शब्दो बोष्य ॥

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> उमयमिति ॥ विधिर्मिषम्भो मयमित्यर्थ । तेन क्कीबादी प्रवशन्दस्य प्राति-पदिकस्य पाढेऽपि तिहन्तेऽपि निपेचादिकारागमाप्रवृत्या उप्पावङ्बह् इत्यादि सिभ्यति ॥

<sup>6</sup> स्त्रिग्धे त्विद्ताविति ॥ प्रतस्त्रात्पूर्वं स्वप्तसब्दे नकारात्मागिकारागय-विधानेन सिविणो इति रूपसाधकं 'नात्स्वमे '(मा.स्. १-४-१०२) इति स्त्रं स्त्रपादे-ऽधिकं दृश्यते । ततोऽनुवृत्त्यभिप्रायेणैवात्र वृत्ताविप नात्मागित्युक्तम् ॥

¹ सिणिद्धो । ² पक्षे 'कग' (प्रा. स्. १-४-७७) इति सहोपे णिद्धो ॥

## <sup>9</sup> कुष्णे वर्णे ॥ १-४-६८॥

### <sup>4</sup> कसणं कसिणं। <sup>5</sup> पक्षे कण्हो। <sup>6</sup> विष्णौ तु कण्ह एव ॥

- <sup>1</sup> सिणिद्धो सिणिद्धो इति ॥ सिम्धजन्दे प्रकृतमूत्रेण नात्यागकारेकारागमयोः 'नः' (प्रा सू. १-३-५२) इति नस्य णत्वे गकारस्य 'कगटढ' (प्रा सू १-४-७७) इत्यादिना लुकि घिष्टस्य धस्य 'डोपांड्यस्य' (प्रा मृ. १-४-८३) इत्यादिना दित्वे पूर्वस्य 'पूर्वसुपरि' (प्रा सृ १-४-९४) इत्यादिना तद्वर्गीयप्रथमवर्णाट्ये च सणिद्वो सिणिद्धो इति रूपस् ॥
- ² पक्ष इत्यादि ॥ स्त्रेऽस्मिन् वार्यकतुष्ठान्द्रसत्त्वात अदितोरुभयोरिप वेकस्पिक-त्रया तदुभयाभावपक्षे 'कगटड' (प्रा. मृ. १-४-७७) इत्यादिना सकारस्य कुकि 'न ' (प्रा सू १-३-५२) इति नस्य णत्ये च णिक्षो इति चात्य सिग्यगट्टम्य तार्तीयीकं रूपं बोध्यम् ॥
- 8 कृष्णो वर्षा इति ॥ पूर्वमूत्रात् स्विटेताविति ' अभारलेऽन्त्यहरू ' (प्रा मू १-४-९६) इस्रतोऽन्त्यहरू इति चानुवर्वते । स्वोरित्यविक्रियते । तथा च वर्षे य कृष्णज्ञात्त्व. वर्णवाचीति यावत्, तारज्ञकृष्णज्ञात्त्वस्यस्य, प्रागिवती वा भवत इति मृत्रार्थः संपद्यते ॥
- 4 कसणं किसणमिति ॥ प्रकृतसूत्रेण कृष्णगब्दे अन्त्यहरो णकाराध्याग-कारेकारागमयोः 'ऋतोऽत्' (प्रा. स् १-२-७४) इत्यनेन ऋकारस्याकारादेशे च कसणं किसणं इति च रूपद्वयं सिष्यति ॥
- ५ पश्चे कण्हो इति ॥ प्रकृतमृत्रविहितयोरकारेकारागमयोरुभयोर्वेकल्पिकवया तदुभयाभावपक्षे 'क्षव्यास्त्र' (प्रा स्. १-४-६९) इत्यादिना व्यास्य पहाँदेशे कण्हो इत्यपि कृष्णशब्दस्य दृतीयं रूपोमिति भावः ॥
- <sup>8</sup> विष्णौ त्यिति ॥ सूत्रे वर्णवाचिन कृष्णशब्दर्श्यव आरातमा विष्णुवाचके कृष्णशब्दे तयोरप्रवृत्त्या 'सप्णस्त्र' (प्रा मृ. १-४ ६९) इत्यादिना प्णस्य ण्हादेशे कण्हो इत्येव रूपमिति माव<sup>.</sup> ॥

## ¹ अईत्युच ॥ १-४-६९ ॥

अर्हतिघाताबुत् चात् अदितौ च स्युः। अर्हः-अरुहो अरहो अरिहो। एवं <sup>2</sup> अर्हम्मर्हन्तीत्यादाविष ॥

#### तन्च्यामे ॥ १-४-७०॥

तन्वीतिचदुदम्तत्वङीवन्तत्वयणादेशवन्तः तन्व्याभाः । तेपु <sup>8</sup> उत्स्यात् । तन्वी-तणुषी । छच्वी <sup>4</sup>वद्गीत्यादि ।

#### (वा) पृथ्व्या वावचनम् ॥

<sup>5</sup> पिदुवी पिच्छी ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अईत्युखेति ॥ मुद्रितचन्द्रिकाकोशे तु 'अईत्युच' इति स्त्रपाठो दृष्यते । पूर्वसूत्रववृत्राणि स्तोरिकाक्षीना सम्बन्धो बोध्य ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अर्द्धकर्दन्तीति ॥ सूत्रे अर्द्धतेर्भातोर्भहणात् तत्प्रकृतिकप्रस्वयान्ते सर्वेत्रैते भागमाः प्रवर्तन्त इति भावः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> उत्स्यादिति ॥ पूर्वसूत्रवन्त्रापि स्तो धनसहङ. प्राक् इति पदत्रयं संबच्यते । अदितीस्तु पूर्वसूत्रे चानुकृष्टस्वात् 'चानुकृष्टं ' इति पाणिनीयन्यायानु-सरणात् अत्र न संबन्ध इति भावः ॥

<sup>4</sup> विह्नीत्यादीति ॥ भादिपदाव् गुर्वीमृज्ञादीनां प्रदणम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> पिद्वी पिच्छीति ॥ पृथ्वीशव्दे तन्वीशव्दसदशतया प्रकृतस्त्रेण अन्तर् हलो वकारात्यागुकारागमे 'स्वयंत्रमाम्'(प्रा स् १-२-२०) इति स्त्रेण यस्य हत्वे कृपादित्वात् 'इल् कृपपे' (प्रा. स् १-२-७६) इति ऋकारस्येत्वे पिहुवीति, अत्र स्त्रे 'पृथ्वया वावचनम् ' इति वचनादुकारागमस्य वैकल्पिकतया तदमावपक्षे 'त्वस्वद्वस्वां' (प्रा. स् १-४-६५) इत्यादिस्त्रेण स्वशब्दस्य छत्वे 'शेषादेशस्य' (प्रा. स् १-४-८६) इत्यादिना तस्य द्वित्वे पूर्वस्य 'पूर्वसुपिरे' (प्रा स् १-४-९४) इत्यादिना तद्वर्गीयप्रयमवर्णादेशे पूर्ववदकारस्य इत्वे पिच्छीति च रूपम् । अस्यैव प्रस्वीशव्दस्य ऋत्वावावि पाठादकारस्योत्वपक्षे पुदुवीत्यन्यदिष रूपं वोध्यम् ।

## ¹ एकाचि श्वस्ते ॥ १-४-७१॥

<sup>३</sup> अनयोक्त्स्यात् । श्वः- श्युवो । स्वं-सुवं । एकाचि किम् ? स्वजनः सजणो ॥

## वा च्छबपबमूर्खद्वारे ॥ १-४-७२॥

### 4 छम्मो छडुमो <sup>5</sup>इत्यादि॥

चिन्द्रकायां तु 'प्राची छुक् ' (प्रा स् १-३-८) इत्यादिना नछोपाभिप्रायेण पिहुई पुहुई इति रूपसुदाहुत इत्यते ॥

<sup>1</sup> प्काचीति ॥ प्तत्मृत्रात्प्र्वं सुप्तशब्दे रात्प्रं मुकारागमविवानेन सुकामिति रूपसाथकं 'बुवे रान् ' (प्रा स् १-४-१००) इत्येकं सुत्रमिकं मृत्रपाटे रहपते ॥

<sup>2</sup> अनयोरुत्स्य(दि:ति ॥ 'माक् स्तावा (प्रा. मू. १-४-९५) 'स्मारने ' (प्रा मू १-४-९६) इत्यात्रिसृत्रास्या प्रागिति अम्बह्न इति चानुवर्नते। 'स्तोः ' (प्रा. सृ १-४-१) इति चाविकियते। तथाच एकाक्कथन्स्वगन्त्रान्यतरपदित-संयुक्तावयवान्त्यहरू प्रागुकारागमो भवनीति मृत्रार्थ।।

<sup>9</sup> सुवो इति ॥ सन् इसम्यये 'अन्यह्लोऽभ्रद्धृति' (प्रा. स् १-१-२०) इसम्बद्ध्ये कोपे प्रकृतसृत्रेग संयुक्ताम्बद्ध्ये वकाराव्यागुकारागमे 'शोस्मक्' (प्रा. सृ १-३-८७) इति शस्य सस्ये च सुवो इति रूपम् ॥

4 छम्मो छदुमो इ.ते॥ छज्ञन्त्रव्दे 'अन्यह्लोऽअदुि (प्रा मृ १-१-२५) इत्यनेन नकारलोपे प्रकृतन्त्रचिहितोकारागमस्य वैकल्पिकतया प्तरमावपक्षे 'कगरह' (प्रा स् १-४-७७) इत्यादिना दकारस्य छकि 'शेपादेशस्य' (प्रा स् १-१-४-६) इत्यादिना शिष्टस्य मकारस्य दिस्वे 'अमदाम' (प्रा. स्. १-१-४९) इत्यादिना प्राकृतेऽस्य पुंलिद्वतया छम्मो इति रूपस्। प्रकृतगृत्रेणोकारागमपक्षे न छदुमो इति रूपस्॥

<sup>5</sup> इत्यादीति ॥ अत्र पद्ममूर्वडारञ्जानामुकागगमतहमात्रपश्चयो पदमं पोनमं, मुरुनको मोनको, दुवारं डारं, इति प्रत्येकं प्राकृते रूपद्वयं बोध्यम् ॥

## ¹ ईल् ज्यायाम् ॥ १-४-७३॥

<sup>2</sup> जीआ ॥

इति आगमप्रकरणम्, स्तोविधि पूर्णः॥

इति श्रीमहक्षिणसमुद्राचीयरचोकनाथमूपालप्रियसचिव-सजनावलम्ब-ब्रह्मण्यविरुदाङ्क-चिनबोस्मभूपहृद्यकुह्रविह्रसाण-साम्बिश्वप्रेरितेनाप्ययदीश्चितेन कृते प्राकृतमणिदीपे प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पाव

<sup>9</sup> प्रथमोऽध्यायस्समारः ॥

इति आगमप्रकर्णम्

#### अथ वर्णव्यत्ययप्रकरणस्

<sup>3</sup> एतदध्यायान्ते महाराष्ट्र-भाखान-वाराणसी-करेणु खखाट-हट-अचखपुर-ह्य-छप्नुक-इरिताल-वर्वीकर-निवह-गर्न्टपु वर्णन्यस्यविधानेन सरहृद्<u>दो</u> काणालो वाणारसी कंगरू णढार्छ हही अलवपुर गुर्व्ह हलुओ हलिकारी उन्नीरको जिह्नो इति रूपसाधकानि ' इश्च महाराष्ट्रे होर्न्यत्थय (प्रा. सू १-४-१११) ' लनोरालाने ' (प्रा. सू १-४-११२) 'वाराणसी करेण्या रणो.' (प्रा सू १-४-११३) 'ळळाटे ढळो. '(प्रा. सू. १-१-११४) ' हदे वहयो ' (प्रा. सू. १-४-११५) ' चलयोरचलपुरे ' (प्रास् १-४-११६) 'दें। होर्वा' (प्रास् १-४-११७) 'छबुके छही ' (प्रास् १-४-११८) 'रलोईरितालें ' (प्रा. स्. १-४-११९) ' वर्षीकरनिवहीं द्व्वीरमणिवही तु '(प्रा सू १-४-११०) इतीमानि दश सूत्राणि एतट्याकृतमणिदीपानुपात्तान्यविकानि सूत्रपाठे ध्र्यन्ते ॥

इति वर्णव्यत्वयप्रकरणम्

ईिळ ते ॥ पूर्वसुत्रे वेति दर्शनाद्त्र तदसंबन्धाय नित्यत्वार्थमत्र छित्करणं कृतम् । ' प्रायो किति न बिकस्प.' (प्रा सू १-१-१४) इति इन्न शास्त्रे परिभाषित रह्यते॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जीक्षा इति ॥ ज्यात्रब्दे प्रकृतस्त्रेणान्त्यहको यकाराव्यागीकारागमे 'प्रायो लुक्' (प्रा सृ १-३-८) इत्यादिना यकारस्य लुकि जीमा इति रूपं बोध्यम् ॥

#### अथ निपातनप्रकरणस्.

तथाऽन्तिमं प्राह्मादिश्रव्टानां 'गहिना' इत्यादिरूपनिपातकं 'गहिमाधाः ' इत्येकं सूत्रमप्यधिकं सूत्रपाठे दृश्यते । ते च जव्टा यथा---

गहिथा-आह्या णंदिणी-धेनः

पहिणाखो-धर्घरकण्ठः (प्रतिनादः)

बहरोडो अविणयवई च्छिण्णो अणडो छिच्छओ—छिण्णाछो—जारः (स्ट स्तेषे, पतिबज्जकत्वात् बहरोडो) (अविनयपतिः—अविणअवई)(सारशर-

च्छिन:-छिण्णो) (अजड:-भणडो) (अक्षिक्षत:-छिच्छमो) (आचार-

च्छिनादाता-छिण्णाको).

अत्तिहरी संचारी मदोली पेसणमाळी मराली सहवत्थिमा—दती.

पिंडसोत्तो पिंडक्खरो (पिंडज्झरो) प्रति... कृळः (प्रतिस्रोतः).

जोओं दोसारमणो संसुहणवणीमं दोसणि-जंतो—चन्द्र.. (बोत.—जोओ) (दोषा-रक्रं—दोसारमणो) (संसुहनवनीतं— संसुहणवणीमं) (दोषायन्त्रः—दोसणि-जन्तो).

किमिघरचसण-कौशेयम् (किमिगृहवस-नत्वात्),

मुहरोमराई-मू. (मुखरोमराजिष्वात) विसारो-सैन्यम् (विसरणशीख्त्वात्) चिरिचिरिक्षा, चिलिचिलिका-धारा (चिरिचिर्यादिशव्दवत्त्वात).

समुद्धहरं-अम्बुगृहम् तम्बकुसुमं-कुरुवकं कुरण्टकं च (वाम्र- । कुसुमत्वाद), पामो, पक्षकामो-फणी (पापकारित्वात पापः) (पटकायः-पटानिकाययतीति च्युत्पस्था पटनिगृहुकत्वाञ्च),

महिमछो-क्रोध. (महिनद्वछति नाश-यतीति, महिनछः),

सिहिण-सन , (शिखिवचूचुकवत्त्वात्) त्रिरण्णेसो-श्रस्थिरः, (यतः स्थिर नास्त इति स्थिरनासः)

जोइक्सो, स्रंगी-दीपः.(ज्योतीरूपत्नात्) (स्रस्य अङ्गवन्द्रयुक्तत्वाद्य).

थेबो-बिन्दुः. स्तोकत्वात् पासावक्षो-गवाक्षः. पासो चह्नुः, तदा-पद्यतः इति.

कोप्यो-अपराधः

उम्मुहो, उहणो, पहहो—उद्धतः(उन्मुखः, उद्धवनः, प्रहृष्टः, सर्ध्वमुखस्वात् उद्दः उनस्वात् प्रहृष्टत्वात्)

जणटत्तो—ग्रामप्रधानः (जनपुत्त्रत्वात् जनपुत्रः)

कण्णहरो-राक्षसः (यज्ञहरत्वाद यज्ञहरः.) बारनाळं, थेरोसण, वस्हहर-अस्तुतस्, (ज्ञारनाळं, स्थाविरासनं, ब्रह्मगृहं बारा-वाक्षतन्त्रातः स्थाविरब्रह्मासनत्वाद

बास्त्रवत्त्वातः स्थविरम्रह्मासनत्त्रात् म्रह्मगृहत्त्वाच)

कंटोहं, कलमं-उत्पलम्, (कन्दाहुहीकते के उदके लीयत इति च)

रखणिद्धश्चं, चन्दोजं-कुमुटस्, (रजनी-ध्वचत्वात् चन्द्रेणोद्दयोतितत्वाद रज-नीष्वजः). द्मद्भाहिसी-कृतिका. (धूमध्वजस्था-क्षेमीहिपीत्वात् धूमध्वजमहिषी) अवहोओ-विरह. छंबा बेली बेल्लिशा-बल्लरी केमझ घरमदं-मुकुरः (गृहचन्द्रः) बाबासतकं-हर्स्यपृष्टम् (बाकाशतकम् ) सुरस्को-दिवस (सुरध्वतः) षाणेदवसो-प्रथमरजस्बळारकवस्रम् ' आणन्तवको ' इति त्रैविकमे । (आन-न्दवसनस्). अध्विष्यक्णं-निमीकनम् (अक्षिपतनम्) पञ्जिबं-काक्षारक्तम् (पञ्जवितम्) णीर्सको-पृष्टम् ' बुवः ' इति श्रैविकमे । (निश्शक्तः). एकविको-भनी चुपश्च (पैकविकः) सुहरको-वारिकागृहं चटकश्च। (सुकरतः ) जिम्मीसुको-निरमश्रुयुवा (निरहमश्रुक ) हट्टमहड्डो-स्वस्थः (इ.एमहाथै.) णिहुकं-सुरतम् (निघुवनम्) बहणरोहो-ऊरु (अधनारोहः) मच्छुन्द्रसिरी (मन्द्रद्वसिरी) मनोरवाधिक-फलमासिः (मतुद्धश्रीः). पछट्जीहो. अगुज्झहरो--रहस्थमेदी (पर्यसाजिङ्क , अगुहाहरः). परेको-पिशाच. (परेतः) बहुजाणो-चोरो धूर्तश्र जोई-विद्युत् (क्योतिः) रज्ञालो-प्रवद्यः (रज्नुलः) ार्सिगं-नीछं, सकृतं चेति चन्द्रिकादौ णिभद्धणम्-परिधानम् णिअंघणसिति-त्रैविक्रमे (निबन्धनम्).

जहणोससं, चल्लणमं-जधनांशुकम् णूसवामिति त्रैविकमे (जधनांशुकं, चलनकम्), पाउरणं-कवचम् (प्रावरणम्) ओबह्वो-कम्पः, अपचारश्र चपेटा-कराघातः रह्छक्ख-जघनम् (रतिछक्ष्यम्) गोसण्णो-सूर्धः (गोसंज्ञः) वावडो-कुटुम्बी (ब्यापृतः) पुरिह्यो-डैख. (पुरोमवा ) परभक्तो~सीदः (परभक्तः) चिको-स्थासक (चर्चिका) काळं तमिसम् (कालम्) महिसो-विप्युः (भर्तुकः) इडरिगधूमो-सुष्ट्रिनम् (इन्द्रप्रिधूमः) पत्थरं-पादवाहनं (प्रम्तर ) शोबाधको-अपातप विडच्धा, माउका-ससी (पितृष्वसा) (मातृका). पोरत्यो-मत्सरी (पौरस्त्य ) दोस्रो-कोप (दोष) चचा-राखाहतिः पम्हको-नेसर. (पक्ष्मकः) संद्रकही, समस्तो-(स्तन्धयष्टिः स्तन्ध-मृशः). तंबिकसी, अग्निअओ-इन्द्रगीप , अशि-कायः). विहडणो-अनर्थ (विघाटन ) 🎍 जोसणो, जोसहो-खद्योत बोइयो-खद्योत (ज्योतिष्क) द्रवक्कहो-कातरः (टरवछम.)

भोइओ-ग्रामेशः (भौगिकः) पंढरंगो-महेशः (पाण्डरङ्गः) संकरो-रच्या (संकीर्यंतेऽत्रेति संकरः) सम्महो-ग्रुक्त (स्वग्रहः) पश्चरो-श्वर्थपरः (अर्थद्र इति चन्द्रिका-याम्).

महमोहिणी-सुरा (प्रतिमोहिनी) घारावासी-दर्दुरकी (धारावासः) कमळे-बास्यं पटहश्च वेणुसाबो, दुवराबी-श्रमरः (वेणुनादः, ध्रुवरागः).

#### इति निपातनप्रकरणग्,

इति सिट्युरराजकीवप्राच्यकोद्याख्यविद्दमः तिरु तिरु. श्रीनिवासगोपाळाचार्यस्य इतौ। प्राकुनमणिदीपटिष्पण्या वीभित्यभिख्याया प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादः ॥

।। प्रथमाध्याव समाप्त ॥

## अथ तद्धितप्रकरणम्.

## मन्त-मण-वन्त-मा-आलु-आल-इर-इल्ल-इन्ता मतुषः ॥ २-१-१ ॥

मतुपः स्थाने एते दश यथावर्शनं स्युः । मन्त-श्रीमान्-¹ सिरिः मन्तो । मण-धनवान्-² धणमणो । वन्त-भक्तिमान्-³ भित्तवन्तो । मा-हनुमान् -⁴ हणुमा । अयमाकारान्तः । आलु-दयावान्-दयालू । आल-शब्दवान्-⁵ सहालो ॥

## (वा) ' एवमादौ सन्धिर्नित्यो वाच्यः ॥

#### अथ तद्धितप्रकरणस्.

1 सिरिमन्तो इति ॥ श्रीमच्छव्दे 'हर्पामर्षं '(प्रा. स् १-४-९९) इत्यादिना रेफास्पूर्वमिकारागमे 'शोस्सक्'(प्रा स् १-३-८७) इति शकारस्य सन्ते 'क्रिप. (प्रा स् १-२-४७) इतीकारस्य हस्त्रे प्रकृतस्प्रेण मतुपो मन्तादेशे च सिरिमन्तो इति रूपं बोध्यम् ॥

<sup>9</sup> भ्रणमणो इति ॥ धनशब्दं नकारस्य 'नः' (प्रा. स्. १-१-५२) इति णकारो बोध्यः ॥

<sup>8</sup> भत्तिचन्तो इति ॥ भक्तिशब्दे संयोगे ककारस्य 'कगटद' (प्रा मृ १-४-७७) इत्यादिना कुकि शिष्टस्य तकारस्य 'शेषादेशस्य' (प्रा. सृ १-४-८६) इत्यादिना दित्वं बोध्यम् ॥

🌢 हणुमेति ॥ हनुशब्दे नकारस्य ' म ' (आ. स्. १-३-५२) इति णत्व बोध्यस्॥

<sup>5</sup> सदालो इति ॥ शब्दनान् इत्यत्र शब्दशब्दे बकारस्य 'नययोरमेदः ' इति न्यायाश्रयणेन नकारामेदात्तस्य 'स्वरामश्रश्च' (प्रा. स् १-४-७८) इति स्विक शिष्टस्य दकारस्य 'शेषादेशस्य' (प्रा. स् १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वे शकारस्य 'शोस्सल् ' (प्रा. स्. १-३-८७) इति सत्ये प्रकृतस्त्रेण मतुष्यत्यस्य आलादेशे च सडालो इति रूपम् ॥

एवमादावित्यादि ॥ शब्दवान् इसम्र मतुषः प्रकतस्त्रेण आछादेशे
 'सन्धिस्त्वपदे' (प्रा स्. १-१-१९) इति प्राकृते एकपदे सन्धेनिपेधेन सद्दालो

इर-गृहवान्- $^1$  र्गाहरो । इक्ष-शोभावान्- $^2$  सोहिल्लो । उल्ल-विकार-चान्- $^3$  विआरुक्षो । इन्त-मानवान्- $^4$  माण इन्तो ॥

# (वा) <sup>5</sup> एवमादिष्वसन्धिरेव वाच्यः ॥ मतुप इति किम् ? <sup>6</sup> घणी अत्थी ॥

इत्यत्र कथं सवर्णदीर्घ इत्यादाङ्कायामितं वार्तिकं प्रवृत्तमिति वोध्यम् । वस्तुतस्तुगृहवान्—गहिरो इत्यादो 'अनुक्तमन्य ' इत्यादिन्यायेन 'यस्येति च ' (पा, स्,
१-४-१८) इति पाणिनीयस्त्रेण अकारलोपस्याम्युपगन्तन्यत्या आल्वालयोरिप तेतैवामिमतक्ष्यस्य वार्तिकस्यास्य नातीव प्रयोजनमिति माति । अत एव चिन्नकार्या 'गर्ववान्—गन्विरो 'इत्यत्र 'अनुक्तन्यायेन यस्येति चेत्यकारलोपः ' इत्युक्तम् ।
यतर्द्रात्येव 'वर्षवान्—उपुत्तो 'इत्यत्रापि सिद्ध्या चिन्द्रकायां वित्करणामावेऽपि बहुलप्रह्णावकारलोपः ' इत्यमिधानं समावानान्तरपरतया योज्यमिति भाति । अत एव
बहुलप्रहणात माणडन्तो इत्यत्र 'यम्येति च ' (पा. स्. ६-४-१८) इत्यकारलोपाभावोऽपि साधनीयः ॥

¹ शहिरो इति ॥ गृहवान्-इत्यन्न आदेः ऋकारस्य 'ऋतोऽत्' (मा. मृ. १-२-७४) इत्यत्वे प्रकृतस्त्रेण मतुप इरावंद्रो 'यस्येति च ं (पा. स्. ६-४-१८) इति इकारोत्तरबृत्यकारस्य छोपे गहिरो इति रूपम् ॥

² सोहिन्छो इति ॥ जोमानानित्यत्र 'स्वचयधमास् (प्रा स्. १-३-२०) इति सकारस्य हकारांडणो. मतुषः प्रकृतमृत्रेणेखादेशस्य बोध्यः ॥

<sup>8</sup> विश्रारुशि इति ॥ विकारवानित्यत्र 'प्रायो छुक् (प्रा. स्. १-३-८) इत्यनेन ककारस्य छुक् प्रकृतमूत्रेण मनुप उद्घादेशस्य बोध्यः ॥

4 माणइन्तो इति ॥ मानवानित्यन्न नकारस्य 'नः' (प्रा स्. १-३-५०) इति णन्तं, मतुप प्रकृतमृत्रेण इन्तादेशो, बहुल्झइणात् 'यस्येनि च' (पा. स्. ४-४-१८) इत्यकारलोपामावश्च बोध्यः ॥

<sup>5</sup> एचमादिण्वित्यादि ॥ 'णुवमादौ सन्धिर्तित्यो वाष्यः इति पूर्वप्रदर्शित' धार्तिक्न सन्धा प्राप्ते तक्षिपेधार्थोऽस्मारस्भः । तथाच 'माणइन्तो' इत्यन्न 'बाद्रगुणः-(पा. सृ ६-१-८७) इति गुण प्राप्ते अनेन तक्षिपेधाव माणइन्तो इत्यव रूपमिति मार्वः ॥

<sup>0</sup> धाणीत्यादि ॥ ' मन्तराणवन्त ' (प्रा, यू. २-१-१) इति यूत्रे मतुष इत्यतेन मनुष्यत्ययस्यैन अहणं, न नु तद्र्यकप्रत्ययस्येत्वर्थः । तत्रश्च धनी अर्थी

# ¹ वतुपो डिचिअ एतहुक्चैतद्यत्तदः ॥ २-१-२ ॥

पतचत्तद्भय परस्य परिमाणार्थस्य वतुपो डिटित्तिशः स्यात् । पत-दक्ष लुक् । पतावान्-इत्तिओ । यावान्- 'जित्तिओ । तावान्-तित्तिओ ॥

# किमिद्मश्र हेत्रिअडित्तिलडेद्हम् ॥ २-१-३ ॥

किमिर्दभ्यां चारेनचत्तद्भध्ध वतुषो डिन एने स्युः। कियान्-केलिओ केनेलो केहहो । इयान्-एतिओ हतिलो एहहो। अन्नाप्ये-महन् । एतावान्-एतिओ हतिलो एहहो। यावान्-जेलिओ, इत्यादि॥

'हित्थहास्रलः ॥ २-१-७॥

इत्यादी सत्वर्धीयस्य इतिप्रत्ययस्य मन्ताद्य आदेशा न अवन्तीति सिध्यति । इत्थं च धनीत्यत्र इनेमेन्तावादेशाभानेन नकारस्य 'नः (प्रा स् १-६-५२) इति मृत्रेण णकारादेशे घणीत्येव रूपम्। एवं अर्थीत्यन्नापि इनेः प्रकृतादेशाभायेन तन्नत्वरेषस्य 'छन्नरामधन्न' (प्रा स्, १-४-७८) इति सुकि शिष्टन्य धकारस्य 'डापाढेशस्य' (प्रा. स्, १-४-८६) इत्यादिना द्वित्ये प्वस्य थस्य 'प्वसुपिर' (प्रा स् १-४-९४) इत्यादिना तद्वरीत्यव्ययनवर्णादेशे च अर्थिति स्पम्॥

े चतुपो डिस्तीत्यादि ॥ चिन्डकाडी ' बतुपो ढिसिअमिडमेतलुरचैतखसद. ' डांन सूत्रपाठी दर्यते । नतु इटम. परख वतुपो ढिसिआदेशस्य विधानाभावेन पाठीऽयं कथं संगच्छत उति चेत्, अत ए.गोत्तरार्थमिदंग्रहणमिति त्रिविकमदेवेनाम्य-धायि । नतु तर्ग्रारं कियतामिनि चेत्र । एतन्स्त्रात् पृतलुगितिपटानुवृत्तेरावश्य-कतया लाववार्ग्रगेटंग्रहणमि कृतमिति त्रिविकमदेवासयः स्यादिति भाति ॥

<sup>2</sup> जिल्तिओ इति ॥ यावन इत्यव्रत्यस्य व पुप प्रकृतसूत्रेण डिलिझाटेहो इस्पेरोन डिस्ताट्टिकोरे 'आर्टर्ज. (प्रा सु १-३-७४) इति यकारस्य जकारादेहो जित्तिको इति रूपम् ॥

े हिन्थहास्त्रस्त इति ॥ एतन्यूत्रारपूर्व पान्यसर्वाद्वीणशब्दद्वयगततद्वितयो-रिकांदशितथोनेन पहिको सब्देगिको इति रूपसाधक 'इक पयो णस्य ' (प्रा. स्. २-१-५) 'गस्य सर्वाद्वाद '(प्रा. सू २-१-५) इति गृत्रद्वपं, तथा आत्मीयशब्द-गतच्छप्रस्ययस्य णज-इत्यादेशविधानेन अप्पणकं इति रूपसाधकं ' छस्यात्मनो णज. ' यज-1 जिह जत्थ जह। तज-तिह तत्थ तह॥
केर इदमर्थे॥२-१-८॥

<sup>2</sup> परस्येदं परकेरम्॥

<sup>5</sup>वर्वतेः ॥ २-१-११॥

उपमानार्थस्य वतेः वर स्यात् । रित्त्वाद्वित्वम् । मधुरावत्- महु-रब्व ॥

त्वस्य तु डिमाचणौ ॥२-१-१३॥ भावार्थस्य त्वप्रत्ययस्य डित् इमा चणश्च वा स्यात्। पीनत्वं-

(प्रा सू २-१-६) इत्येकं च मृत्रं चिन्द्रकाटौ दश्यते । चिन्द्रकायां 'हिखहास्त्रक' इस्यपि पाठो दश्यते ॥

<sup>1</sup> जहीत्यादि ॥ यत्रेत्रत्र यकारस्य 'आदंजैः' (प्रा स् १-१-७४) इति जकारादेशे रित्थहादेशेयु जहि जल्थ जह इति रूपाणि ॥

<sup>2</sup> परस्येद मित्यादि ॥ परस्येद मित्यो 'गहादिस्यश्च' (पा सू ४-२-१६८) इति नृत्रविहितस्य छप्रत्ययस्य प्रकृतसृत्रेण केरादेशे परकेरमिति रूपमिति सावः । वस्तुतस्तु—उत्तरत्र 'राजपराड्डिकडकी च' (प्रा. सू. २-१-९) इत्यनेव केरादेशविधानास्प्रतिपद्योक्तत्वेन परकेरमित्यस्य तत्स्त्रोदाहरणस्वौषित्यादत्र युप्म-दीया-नुस्हकेनो, अस्मदीया-अम्हपेरो, इत्याद्युदाहर्तुसुचितमिति आति ॥

<sup>3</sup> वर्वतिरिति ॥ एतत्स्त्रारप्र्वं रावकीयशब्दस्य प्राकृते राहक रामकं राजकेरं इति 'तथा परकीयशब्दस्य पारिकं पारक पारकेर इति रूपसाधक 'राजपरा- द्विकटको च' (प्रा. सू २-१-९) इत्येकं सूत्रं, यौप्ताकास्माककाव्दयोः तुम्हेखन अम्हेखनं इति प्राकृतरूपसाधक 'डेखनो युप्तवस्मदो णः' (प्रा. सू. २-१-१०) इत्यपरं च सूत्रं सूत्रपाठे दश्यमानं चन्त्रिकात्रिविक्रमसूत्त्योख्यादाय ज्याकृतं दश्यते ॥

4 महुरब्वेति ॥ मधुरावस् इत्यन्न वतिप्रत्ययस्य प्रकृतसूर्वेण वर्-इत्यादेशे तस्य रिस्वात् 'रितो द्वित्यक्" (प्रा. सृ. १-४-८५) इति द्वित्वे घकारस्य 'स्वयध-भाम् ' (प्रा सृ. १-३-२०) इति इकारादेशे 'संयोगे ' (प्रा. सू. १-२-४०) इत्या-कारस्य इस्वे च महुरब्वेति रूपं वोष्यम् ॥

#### पीणिसा 1 पीणत्तणं। पश्ने-2 पीणतं 8 पीणदा !!

#### दोत्तो तसः ॥ २-१-१४॥

तस्प्रत्ययस्य एतौ <sup>4</sup>वा स्तः। <sup>5</sup>सर्वतः-सञ्बदो सञ्बत्तो । <sup>6</sup>पक्षे-सञ्बत्रो । कुतः-कुदो कुत्तो । <sup>7</sup>सिद्धावस्थात् कुदो ॥

1 पीणिमेति ॥ पीनत्वक्षव्दे नकारस्य 'नः ' (प्रा. सू १-३-५२) इत्यनेन णत्वे प्रकृतसूत्रेण त्वप्रत्ययस्य हिमा-इत्यादेशे हित्वाहेरकारस्य छोपे पीणिमेति, त्तण-इत्यादेशे च पीणत्तणमिति च रूप बोध्यम् ॥

<sup>2</sup> पीणस्तिति ॥ डिमात्तणयोरुभयोरप्यादेशयोर्वेकिस्पिकसासदुभयामाय-पक्षे पीणस्वमित्यत्रत्यसंयुक्तावयववकारस्य ' छवरामध्य ' (प्रा. सू. १-४-७८) इति छुकि श्रिष्टस्य तकारस्य ' शेषादेशस्य ' (प्रा. सू. १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वे पीणसमिति रूपं बोध्यम् ॥

<sup>3</sup> पीणावेति ॥ इतः पूर्वं त्वस्विति किम् <sup>१</sup> इति अन्यो गलित इति भाति । एव च स्वेऽस्मिन् भावार्थकत्वप्रत्यवस्यैव डिसाचणादेशयोर्विभानात् 'पीनता ' इत्यन्न त्वप्रसम्बद्धमाने प्रकृतादेशयोरमञ्ज्या पीणदेत्येव रूपस्रिति मात्र । अत्र तळस्त-कारस्य दकारावेश इति बुलिकृदाशय इति भाति ॥

ंवा स्त इति ॥ 'तु बिकल्पे (मा सू १-१-१३) इति बार्थे संकेतितस्तु-शब्द पूर्वसूत्रात्नुवर्तत इति भाव.॥

<sup>5</sup> सर्वेदो सञ्ज्ञो इति ॥ सर्वेत इसक्र अकृतसूत्रेण तसिक्त्रस्वत्रस्य हो-तो-इस्प्रदेशयोः 'छवराधश्च' (प्रा सू १-४-७८) इति रेफस्य छुकि शिष्टस्य ककारस्य 'शेपानेत्रस्य' (प्रा सृ. १-४-८६) इस्प्रादिना द्वित्वे सन्वदो सन्वत्तो इति रूपम् ॥

<sup>0</sup> पक्ष इति ॥ सर्वेत इत्यत्र प्रकृतस्य दो-सो-इत्यादेशद्वयस्यापि वैकल्कितया तदुभयाभावपसे 'प्रायो लुक्' (प्रा स्. १-३-८) इत्यादिना तकारस्य लुकि प्रवेषद्रेफवकारयोर्डुग्दित्वयोः सन्वको इति रूपं बोध्यमिति सावः॥

<sup>7</sup> सिद्धावस्थादित्यादि ॥ कृत इति संस्कृते परिनिष्ठिता प्रकृतित्वेन परिगृद्ध तत्रत्यस्य तसिको दो-इत्यादेशो बोध्य इति मावः। अन्यया किं+तस् इति प्रक्रि-यावस्थाया परिग्रहे विमक्तिशानसापेक्षात् 'कु तिहो.' (पा सू. ७-२-२०४) इति

# ¹स्वार्थे तु कथ ॥ २-१-१८॥

<sup>2</sup>नाम्नः स्वार्थे कः स्यात् । चात् हिल्लोल्जडौ च वा । चन्द्रः-<sup>8</sup>चंद्ओ । हिल्लः, पल्लवं-पल्लविल्लं । उल्लब्स्, मुखं-<sup>1</sup> मुहुल्लं । <sup>5</sup>क्विह्रिरिप कः स्यात् । वहु-चहुअअं ॥

सुन्नविहितकाडे भारपूर्वमेव डो-इत्याडे शस्य प्रवृत्या तकारादिप्रत्ययपरक वाभावेन 'कु तिही ं (पा सू. ७-२-१०४) इति सूत्रेण क्राडे शस्यानवकाशात कुटी इति रूप न सिम्प्रीहिति भाष-॥

1 स्वार्थ इत्यादि ॥ एतत्स्त्रान्ध्वं एकजाग्वरस्य एकसि एकसिम एक्ट्मा इति रूपत्रयसायकं 'एकाड सिसिमङ्का. (प्रा न २-१-१५) इत्यकं स्त्रं, तथा कृत्वसुष्पत्ययस्य व्हुत्त(व्हुन्त)मित्यावेश्यविधानेन शतकृत्व इत्यार्गं समहुत्त (हुन्त)मित्याविरूपसाथकं 'व्हुत्तः(व्हुन्तं)कृत्वसुत्तः' (प्रा स्. २-१-१६) इत्यतं स्त्रं, तथा भवार्थे डितोरिक्कोछयोर्विधानेन पुरो भवमित्यर्थे पुरिक्कमित्यावि रूपनिव्यादकं 'डिक्कोछडी '(प्रा स् २-१-१७) इत्यन्यच मृतं चन्द्रिकावितिकमृत्र्योविद्वतं दृश्यते॥

<sup>2</sup>नास्तः स्वार्थ इति ॥ यद्यपि स्वार्थिककप्रत्ययान्ते चन्द्रक इत्यार्गः 'प्रायो छुक्' (प्रा सू- १-३-८) इत्यनेन कलोपे चन्द्रको इति रूपं सिध्यति, तथापि स्वार्थ एव विद्विताम्यां कप्रत्ययस्य बाघो मा भूदित्यर्थं प्राकृतेऽपि स्वार्थे कप्रत्ययविधानं सार्थकमिति बोध्यम् ॥

ै सन्द् औ इति ॥ चन्द्रशन्दात् प्रकृतमृत्रेण स्वाधं कप्रत्यं ककारस्य 'प्रायो छुक् ' (प्रा. मृ. १-१-८) इत्यादिना छुकि रेफस्य ' छवरामध्यः (प्रा. सृ. १-४-७८) इति छुकि च चन्द्रओ इति रूपम् । यद्यपि 'स्याधें नु कश्च इत्यस्मिन् मृत्रे 'अश्च इत्यकारप्रस्ययविधाने 'प्रायो छुक् ं (प्रा. सृ. १-१-८) इति ककार्छ्यकरणप्रयुक्त-छाधवसपि संसवति, तथाऽपि पैकाच्यां ककार्छुकोऽप्रवृत्या तत्र ककारश्च्यणार्थमत्र कप्रस्थयस्येव विधानमिति आति ॥

्र मुद्रुष्ट्रमिति ॥ युक्तगन्त्रात स्वायं प्रकृतसृत्रेण उस्रृद्धि सकारस्य 'स्वयय-माम्' (प्रा. स्- १-२-२०) इति इकारात्रेश हित्ताष्ट्रिकोपे च सुद्दुस्त्रिति रूपं बोष्यम् ॥

<sup>5</sup> किचिद्विरपीति ॥ स्वार्थिककप्रत्यबान्नात्पुनरिप कप्रत्यय इष्ट इति माव । तेन बहुजव्हात्कप्रत्यये तद्दन्तात्पुन कप्रत्यये च 'प्रायो छुक्' (प्रा. मृ. १-३-८) इत्यादिना-ककारहयस्यापि छुक्ति बहुबक्षं इनि रूपमिति माव ॥

# ¹ श्रनैसो डिअं ॥ २-१-२२ ॥

#### शनै:- 3 सणिअं। स्वार्थ एव ॥

# ³रो दीर्घात् ॥ २-१-२४ ॥

# स्वार्थ एव वा स्थात् । दीर्घः- दीहो-दीहरो । दिग्घो इत्यप्युक्तम् ॥

¹ शक्तेसो इति ॥ प्रतस्त्रारपूर्वं उत्तरीयित्यर्थे उविरिष्ठिमिति • रूपसाधर्कं 
'उपरेस्संक्याते छ्र्छ् ' (प्रा सू. २-१-१९) इत्येकं सूत्रं, तथा नवैकसक्यव्योः नव्छो
प्रकृष्ठो इति रूपसाध्यं 'नवैकाद्वा' (प्रा सू २-१-१०) इत्यन्यत्यृत्तं, तथा
निम्नशब्दस्य मीलालिकामिति रूपसाध्यं 'मिल्रालिकास् ' (प्रा. सू. १-१-११) इत्यपरं
च सूत्रं स्वापादीपातं चिन्द्रकात्रिविकमवृत्योविकृतं दृश्यते । सत्र सूत्रे नित्यत्वार्थं
लिक्षमित्यमिप्रायेण चिन्द्रकात्रिविकमवृत्योः 'शैतसो विद्यसम् ' इति सूत्रपाठ
भादतः । प्रत्यक्ररणपरिजीकिनेन प्रत्ययस्यास्य तद्वित्यादेत्वत्वित्रमृतस्य छकारस्य
'स्वदिते ' इत्युक्तस्येऽपि बहुकाविकारादित्यं कर्यनीयमिति वदाशय इति भाति ।
वस्तुतस्त्वत्रोत्ररत्त्र 'मनाको ढकं च वा ' (प्रा. सू. २-१-११) इति स्त्रे वाप्रदृणेऽवुवर्तमाने तत्र पुनर्वाप्रदृणवकात्तर्त्य्त्मृत्वस्त्रभृतेऽस्मिन् वाप्रदृणानुष्ट्यस्थानस्य क्रस्पनेतैव
नित्यत्वे सिद्धे तद्यमत्र छित्करणमि वातीव सफ्कं मवतीति साति ॥

² सणिअमिति ॥ शनैशाब्दाव स्वार्थे डिममि डिखाव ऐस् इत्यस्य टेकींपे शकारस्य 'शोस्सक्' (प्रा. तृ १-१-८७) इति सत्वे नकारस्य 'न ' (प्रा. सृ. १-१-५२) इति णले सणिममिति रूपं बोध्यम् ॥

8 रो दीर्घादिति ॥ एतस्यूत्रात्प्र्वं मनाक्शब्दस्य मणनं मणिनं इति रूपद्वय-साधकं 'मनाको ढमं च वा ' (प्रा सू. १-१-१३) इसेक सूत्रं सूत्रपाठोपांच चन्द्रिकात्रिविकमकुत्योविवृतं दृद्यते ॥

4 दीह्यो इत्यादि ॥ दीर्घश्चन्द्रे संयुक्तस्य 'न वा तीर्थदुःस्वद्रक्षिणवृधिं ' (प्रा स् १-४-६३) इत्यनेन हकारावेशे प्रकृतस्त्रेण रप्रत्यये वृद्धिरो इति, रप्रत्ययस्यास्य वैकल्पिकत्वात्तद्वभयान्य वैकल्पिकत्वात्तद्वभयान्य भावपक्षे प्रयोगानुरोधारपूर्वभेव 'संयोगे '(प्रा स् १-२-४०) इति ईकारस्य इस्वे ततो 'कवरामध्य ' (प्रा. स् १-४-७८) इति रेफस्य क्रुकि शिष्टस्य पस्य 'प्रवेश्वपति ' (म. स्. १-४-९४) इत्यदिस तद्वर्गीयनुतीम्बर्गादेशे दिखी इति स्मन् । ४५ इत्यः सावरके राज्यस्य मद्विपके दिख्यो इति सर्व स्टिन् न बेन्नि विकर्णनीयम्।

<sup>‡</sup> डुमञडमञौद्य स्रुवः ॥ २-१-२५॥

दलाबितो । भूः-ं सुमङा समङा ।

लो वा विद्युन्पत्रपीतान्यात ॥ २-१-२६ ॥

स्त्राये **एव** । विद्युत्-<sup>2</sup> विद्युता <sup>4</sup> विद्यु ॥ इति वहित्यक्ताम्,

ं हुमण-तृम्यादि । 'सद्दमण्डमकी वृद्धः' इति विविधमहर्ते चन्द्रिकतां चैतन्त्रकां चैतन्त्रकारं द्वारा द्वाराम्यदे । 'स्त्रो का विद्युष्तक' (द्वा. सू. २-१-२६) इत्येनहृत्यम् वामद्दमादेकात्र मृत्रे कामद्दमादुक्षेणीयिक्षेत्रमं स्वेतात्र निष्ट्यतं नार्गकोयकुर्धार्मं कोक्सम् ।;

ै मुन्य-इस्पादि । वृद्य्यान्त्रयों द्रम्यद्र्यम्ययोः दिनार द्र्यमे-कारस्य स्टोरे 'स्वरामवस्र्य' (म. पू. १-१-१८) इति संयुक्तप्रवर्णनेया तुन्दि स्टिस्स मकारस्य सहित्त्वस्यः 'होपादेशस्य' (म. पू. १-१-८६) इत्य वर्षेतिसुन स्वतादीर्वामाने न सुनवा समया इति करि बोकाना

िविञ्चला इति । विश्वकाने ' वन्त्रकाने अवृति ' (ग. म्. १०१-१४) इन्त्रमास्य तकास्य कीरे अकृत्रकृते स्वारं तास्त्रवे ' गळ्यां वा ' (ग. म्. १-१-१४) इति इन्हण्यस्य अकृत्रकेते तस्य ' वेणाहेरास्य ' (ग. मृ. १-१-४६) इति विस्ते ' बनुष्यस्य ' ग. मृ. १-१-६) इत्याहिता प्रतिसंख्यानेकेत इत्यार ' बक्तकार्य्य ( (ग. मृ. १-१-६) इति विष्यं व्यति विकृतित सरम् ।

्तिञ्च इति ॥ कालबन्दात्व वैक्याकरवा वहमावास 'राज्यो कः' (मा. सू. १-४-५१: इति स्वत्यत्य उक्तरहेदो 'वैपादेशस्य' (मा. सू. १-४-८३) इसाहिता हिन्दे विवृहति सूर्व योख्यत् "

हुने र्नक्षाकराम्

## अथ द्विरुक्तप्रकरणम्.

# वीप्सार्थादचि सुपो पस्तु ॥ २-२-१ ॥

बीप्सार्थेन द्विरुक्ती पूर्वपदस्थस्य सुपो मकारो वा स्यादचि परे। एकैकं-1 एकमेकं <sup>2</sup> एकेकं। अक्ने अक्ने <sup>3</sup>-अक्नमक्ने॥

इति द्विरुक्तप्रकरणम्

#### अथ डिक्तप्रकरणम्

¹ एक्सेक्सिति ॥ 'निव्यवीप्सयोः ' (पा. सू ८-१-४) इत्येकशब्दस्य वीप्साया द्वित्वे पूर्वपदस्थस्य सुप प्रकृतसृतेण मादेशे पढद्वयगतककारस्य 'हैवगेऽसौ (मा. सृ. १-४-९२) इति द्वित्वे एक्सेक्सिति रूपं बोध्यस् ॥

<sup>2</sup> एकेकमिति ॥ एकेकमित्यत्रत्येकशञ्द्रवगतककारद्वयस्य पूर्ववर् 'दैवनोऽखी' (प्रा. सू १-४-९२) इति द्वित्ते 'संयोगे' (प्रा. सू १-४-७०) इति संयोगात्पूर्वयोरेकारकारकारयोः अयोगासुसारेण प्राकृते क्रचित् इस्वभृतस्य एकारस्य प्रयोग इत्यम्यसुद्यानाद्वस्यभृतस्य एकारस्य प्रयोग इत्यम्यसुद्यानाद्वस्यभृतस्य एकारस्य प्रवान

<sup>8</sup> अङ्गमङ्ग इति ॥ प्राकृते वैभिरादेशस्य 'केमिर्' (प्रा. सू २-२-११) इति सूबेण विधानादत्र मङ्गमङ्गम्म इति पाठेन मान्यमिति माति । अङ्गे अङ्गे इत्यत्र पूर्वपदस्यस्य केस्सुपो मादेशे मङ्गमङ्गम्मीति रूपं बोध्यम् ॥

इति द्विरुक्तअक्र्रणम्

# अथ सुबन्तप्रकरणम्.

राम सु इति स्थिते—

सोः ॥ २-२-१३ ॥

1 अतः परस्य सोर्डिदो स्यात्। रामो ॥ राम औ इति स्थिते--

द्विवचनस्य बद्भवचनम् ॥ २-३-३४॥

राम जस् इति स्थिते-

इलुग्जक्श्वसोः ॥ २-२-३ ॥

<sup>2</sup> नाम्नः परयोरनयोः <sup>5</sup> छुक्स्यात् । <sup>4</sup> शिस्वादीर्घः, रामा ॥ संवोधने—

दे संमुखीकरणे ॥ २-१-५८॥

दे इत्यव्ययं संमुखीकरणे सख्या आमन्त्रणे हे इतिवत्स्यात्॥

#### अथ सुवन्तप्रकरणम्-

1 अतः परस्येत्यादि ॥ सूत्रेऽस्मिन् ' अतो डो बिमर्गः ' (प्रा सू. २-१-१२) इस्रतः अतः को इति पदद्वयस्याधिकारात् अतः परस्येति डिदो स्यादिति वार्यो छम्यत इति भावः ॥

<sup>2</sup> नाम्न इति ॥ मत्र स्त्रे जश्शसोरित्युक्सा नाम्न एव जश्शसोर्विधानादत्र नाम्न इत्यर्थतो जन्धम्। 'नाम च धातुजमाह निरुक्ते ' इत्यादिभगवत्पतञ्जस्वादि-व्यवहारेण नामपदं सुष्यकृतिबोधकम् ॥

' जुक्स्यादिति ॥ पाणिनीये ' प्रत्ययस जुक्रजुजुव. ' (पा. सू १-१-६१) इस्रानेन प्रत्ययादवीने जुक्पदस्य संक्रेतिसत्वेनात्रापि ' अनुक्तमन्य ' (प्रा. सू. १-१-२) इत्यनेन सत्याम्यनुज्ञानाज्ञक्शसोरदर्शनं मनतीत्मर्यः ॥

4 शित्याहीर्घ इति ॥ 'शिवि दीर्घः (मा. सू. १-१-१५) इति स्त्रेणिति भावः॥

#### <sup>1</sup> आमन्त्रणे बब्ब ॥ २-१-५७॥

#### स्पष्टम्। दे राम सु इति स्थिते-

# होश्छको तु संबुद्धेः॥ २-२-४२॥

'सोः' (प्रा.स्. २-२-१३) इति विहितो यो डो, यक्ष ' श्लुगनिप सोः' (प्रा.स्. २-२-२९) इति विहितः श्लुक् तौ संबुद्धेची स्थाताम् । डोत्वे दे रामो । <sup>3</sup> श्लुकि दे रामा । <sup>8</sup> पक्षे—

# सोर्छक् ॥ २-२-९॥

नाम्नः परस्य सोर्त्धंक्स्यात्। दे राम ॥ राम अम् इति स्थिते—

#### अमः ॥ २--२--२॥

नाम्नः परस्य अमो मः स्यात्। एव 4 सर्वादेशः। रामं॥

1 आमन्त्रण इति ॥ ' आमन्त्रमे पेव्वे च ' इति चन्द्रिकादौ स्त्रपाठो दश्यते ॥

<sup>3</sup> पक्ष इति ॥ संबोधनमधर्मेकवचनने 'सोः' (मा. सू. २-२-१३) इति बिहितस्य डो--इत्यादेशस्य 'डोश्लुकौ तु संबुद्धः' (प्रा. सू २-२-४२) इत्यनेन वैकस्पिकत्ववोघनेन डो-हत्यादेशानावपक्ष हत्यर्थे ॥

4 सर्वादेश इति॥ ' अनुक्रमन्य' (प्रा सू १-१-२) इत्यादिन्यायेन पाणि-नीयानुरोधेन अलोन्त्यपरिभाषया ' अलोऽन्त्यस्य ' (पा सू १-१-५२) इति सकारस्य मकारादेशविधाने वैयर्ष्यंसंमवादमस्सर्वेस्य स्थानेऽयं मकारादेश इत्यर्थः। यद्याच्यतेन

² इलुकीति ॥ संबोधनप्रथमाबहुवचनस्य जसः ' श्लुग्जश्यसोः ' (प्रा. सू. १-२-१) इत्यनेन श्लुकि तस्य शिन्तात्पूर्वस्य, 'शिति दीर्धः ' (प्रा. सू. १-१-१५) इति दीर्घे दे रामा इति रूपमिति भावः । यथाप यथाश्रुतप्रम्थसन्दर्भपर्यालोधनायां संबोधनप्रथमैकवचनस्य सो ' श्लुगनपि सो. ' (प्रा. सू. १-१-२९) इत्यनेन श्लुकि दे रामा इति रूपमिति प्रतीयते, तथाऽपि 'श्लुगनपि सो ' (प्रा. सू. १-२-२९) इत्यन्न श्लुकि दे रामा इति रूपमिति प्रतीयते, तथाऽपि 'श्लुगनपि सो ' (प्रा. सू. १-२-२९) इत्यन्न श्लुकोऽप्रवृत्त्याऽन्न तथाऽर्थवर्णन-(स्यालुपपितः स्यातः । तथाँनीत्तरत्र तस्मिन्नेन सूत्रे अनेनैव वृत्तिकृता श्रुतः परस्य सोशिशस्तुक्त्यादित्ययों वर्णितः । तथैन त्रिविक्रमदेनादित्यरप्रसिक्षितम् ॥

शसि <sup>1</sup> जस्त्रत् रामा ॥

श्रम्येत् ॥ २--२-२०॥

<sup>2</sup> त्रतः रासि परं पृक्वा स्थान् । <sup>3</sup> रामे ॥ राम ढा रति स्थिते—

# रो डेपाल् ॥ २-२-१८॥

शनः परस्य दावचनस्य ⁴डिदेणः स्थात् । ³लिस्वाशित्यं, गमेण। <sup>५</sup> कुासुपोः ² (म्रा. स्. १-१-४३) इति विन्दी गमेणं ॥

स्त्रेग मादेशविधानामाधेऽपि पाणिनीयानुरोधेन 'क्रांम पूर्वः (पा. मृ ६-१-१०) इत्यनेन पूर्वस्पेगासिमतं स्रं सिम्यति तथाऽपि अनुस्त्रम्य स्यादरणाम्नरम्यान्यनुत्तानाच्यत्वाद्रश्रोच्यस्य वैषय्यं नागद्रनीयमिति वोष्यस्। तत्रधादेशमन्द्रवस्य सकारादेशे 'अन्यद्रलोऽश्रद्धद्वि (प्रा. सृ. १-१-२५) इति मलोपे प्राप्ते 'विन्दुल् (प्रा. सृ. १-१-२०) इति मलोपे प्राप्ते 'विन्दुल् (प्रा. सृ. १-१-२०) इति मुटेण मकारम्य विम्हा 'गर्म 'इति स्तं वोष्यस्॥

ं जस्बिद्धिति ॥ दितीयाबहुबबनस्य शसः 'श्लुगृज्ञश्ययोः ं (प्रा. मृ २-२-३) इस्यनेन रुखेके भिन्त्रास्थ्वेन्य 'स्निनि शंबेः ं ।प्रा. मृ. १-१-१५) इनि शंके च गना इनि स्प्रिमित्र सावः ॥

े अत इत्यादि॥ ' अतो को नियों।' (आ. सू. २-२-१२) इदि स्वादर इदि ' दिवों स्थिति ' (आ. सू. २-२-१९) इत्यतो केति चातुवर्गत इदि सादः॥

<sup>१</sup>राम इति ॥ एकाकेऽपि जमः त्वेबच्छकुकि रामे इति क्रांनित नावः॥

ं हिदेण इति ॥ अनुक्रमन्यन्यायेन 'श्राहेर्डिनुटवः ' 'गा. चू. १-३-५) इति हेर्गान्त डकारस्येन्सेनेति भावः । हिन्करणस्यात्र फर्न नु 'टः' (पा. सृ. ६-४-१६६) इति दिनोपस्यं बोच्यम् ॥

े लिस्वाजित्यमिति ॥ ' इसिमो हिं (धा. स्. २-२-१५) इत्येक्तृर्वमृत्रे बाप्रह्मानुबूत्तेरत्र त्रविबृत्तिबोबनाय 'प्राणी जिति न विकल्पः ' (प्रा. सृ. १-१-१४) इति नियन्वार्थमत्र जिल्करममिति सावः ॥

ैक्तूमुपोरिति ॥ कुप्रव्ययमंबन्दिनः मुज्यंदन्दिनः मुकागःस्कानः परे विन्दुगुगमो वा स्थादिति 'कामुगोन्तु मुगाव ' (धा. स्. १-१-४३) इति मूल्यार्थे। बोल्यः ॥ भिस-

हिंहिक्हि मिसः ॥ २-२-५॥

सविन्दुः सातुनासिकः 1 केवलश्च । रामेष्टि रामेहि रामेहि॥

भिस्म्यस्युपि ॥ २-२-२१ ॥

प्यत पत्वं वित्यं स्थात्, इत्येत्वम् ॥
केसो कम् ॥ २-३-३५॥

<sup>3</sup> चतुर्थ्याः वष्ठी स्थात् ॥

तादर्थे छेस्तु ॥ २-३-३६ ॥

4 बतुष्ट्रॅकवचनस्य 5 षष्टी वा स्यासादध्ट्रं । तथा च. रामस्य पन्ने-रामाय पोक्पाणि। ए जेवं संस्कृतविति वस्यमाणत्वात्।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> केबळक्रेति ॥ मिस बादेशा मवन्तीति त्रपः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नित्यमिति ॥ एतरपूर्वभूते ' जस्येत् (प्रा. मृ २-२-२०) इति सूत्र एव नित्स्यत्सुस्त्रप्रुणमङ्कत्वा प्रथक्तुत्रारम्मसार्थ्यादितं स्वस्ममिति नोध्यम् ॥

<sup>&#</sup>x27;स्नुष्ट्या इत्यादि ॥ स्वेऽस्मिन् 'हेसः इति 'हेभ्यांभ्यम् ' (पा सू. ४-१-२) इसत्र हे-इसस्य म्-इस्मेन प्रसाहारेण चतुर्यीविभक्तिबोधक , इसिति च 'व्सीसाम्' (पा सू. ४-१-२) इत्यत्रत्यडकारस्य तत्रत्यमकारेण सह प्रत्याहारेण पष्टीबोधक इति भावः॥

<sup>4</sup> चतुर्ध्येकवचनस्येति ॥ स्वेऽस्मिन् 'हे ' इति पष्टयन्तं हेप्रत्ययस्येतार्थ-कन् । ततश्च चतुर्ध्येकवचनस्येति छञ्जस् ॥

<sup>े</sup>षष्ठीति ॥ पूर्वस्त्रात कमिति पदानुकृत्वा तत्व च घष्ठीविभक्तवर्धकतवाऽत्र केरित्येकस्यैव स्थानिनो भ्रहणात् चतुर्व्येकवचनस्य पद्ययेकवचनस्पो दसादेशो धर भवतीत्येतत्स्त्रार्थो बोध्यः । तथा च प्राकृते ताद्व्यंचतुर्व्येकवचनमात्रस्य प्रयोगो, न तु विदेवरचतुर्थीविभक्तेरिति सिद्धम् । वत्रश्च प्राकृते ताद्व्यंविवक्षार्था ' रामाय रामस्स वा पोष्काणि ' इति अयोगस्तिद्धः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup> दोषमित्यादि ॥ प्राकृतेऽस्मिन् तावर्ध्यंचतुर्थ्यंकवचनस्याभ्युपगमेऽपि तत्र प्रक्रियाविशेषाकथनेन 'शेष संस्कृतवत्' (प्रा स् ३-४-७१) इत्यनुक्तस्यते मंस्कृत-प्रक्तियादरणेन च तत्र संस्कृतवत् रामाथेत्वेव स्प्मिति भावः ॥

उसी-

# हिंतोचोहोटु इमिय ॥ २-२-६ ॥

<sup>1</sup> पश्चम्या को चत्वारः स्युः॥

# दिदीचोदुङमी ॥ २-२-८॥

पश्चम्यादेशपु २ पश्चम्यकवचने च पूर्वस्य अचौ ३ दीर्घः स्यान्। रामाहिनो । ३ अवैकवचनन्वाद्यीयः । १३ नंयोगे । प्रा. स्. १-२-४० दिन ह्रस्यः, रामचो ७ रामाओं रामाउ॥

¹ पञ्चम्या इति ॥ मृत्रेऽस्मिन द्याम् इति : द्याम्यांस्यम् (पा म्. ४-४-२) इत्यन्नत्वस्य द्वमीत्वस्य स्यानित्यन्नत्वस्यकारेण सह प्रत्याहारेण पञ्चमीतिस्रातिन्नेष्यस्य । तश्च पद्ययोकप्रयमान्त्रामिति भाष । दितो न्त्रो ह्-इत्यन्न समाहारहेद्रो बोष्यः ।

'पञ्चम्येकचचन इति ॥ न्त्रेऽस्मिन इर्मानि पञ्चम्येकवचनवोधकपिनि भाषः॥
'दीर्घ इति॥ नृज्ञम्ये विनिति पर्द 'दिर्दीवः (प्रा. सृ. १-१-३) द्रायव दीर्घकपेऽभ मंत्रितिपति याव ॥

4 अजैक्यम्मन्यादीयि उति ॥ हितो-इत्ययमारेयः प्रबन्धेक्ष्यचनवहु-बचनयोः स्थाने विद्वितः । तम्र बहुवचनविषये दिवां स्थितः (प्रा. स् २-२-१९) इति वैक्रीलाक्षतया द्वांबियानादेक्ष्यचनादेशविषये प्रकृतसृत्रण तित्यतया द्वांबं इति भावः । तन्त्र प्रबन्धेक्ष्यचने हितो-इत्यादेशे गमाहितो इति, बहुवचने दीवेश्तं रामाहितो इति, नद्रभावपक्षे भिम्स्यस्युपि (प्रा. स्. २-२२१) द्रत्येन्त एषे रामहितो इति च स्पं मिध्यति ॥

ृत्योग इति हुस्य इति ॥ नन्तम्न दीर्घानन्तरमपि महि हस्यन्ति दीर्घ-विभी नोम्रहणे वर्मीमित चेस्न । दीवीविधी चोम्रहणामाणे स्थान-स्थानेऽपि । हिनोची । (म्रा. सृ. २-२-६) हत्यहिना चो-इत्याहेडान्य प्रवृत्या तत्र । मिस्स्यन्सुपि । (म्रा. स् २-२-२५) हत्येन्त्रं प्रवर्नेतिनि नहामनाण नत्रापि नित्यनयादस्यव दीर्घन्य प्रवृत्यये दीवीविधी नोम्रहणमित्याञ्चान ।।

े रामाओं रामाउ इति ॥ रामशब्दान पद्धम्बेकवचने इतिमण्ये नस् 'हिनोत्तीशीट्ट इतिस् '।प्रा. स् २-२-६) इति हो-दु-इत्यादेशयोः नत इतेस्य प्रकृतस्त्रेण दीवें दकारम्य 'प्रायो लुक् (प्रा. नृ. १-३-८) इति सुद्धि च रामात्रो रामाट इति च रूपद्वयस्थ । साहेशे दकारोचार्ण नृ सापान्तरे सफलागिति बोध्यसः॥

#### हसेः इहुक्॥ २-२-१५॥

अतः परस्य इन्से इक्नुग्वा स्थात् । रामा । यद्यपि रामाहिति तिद्धावस्थात् 'अन्त्यहलोऽश्रदुढि (प्रा. मू. १-१-२५)इति लोपे 'रामा इति क्षं सिध्यति, नथाऽपि इसें स्रावचनं सिद्धावस्थाद्रपनिष्पाद्नमिन-क्रिप्टमिति ध्वनियतुम् ॥

#### इसिमो हि ॥ २-२-१७॥

भतो ङिससो हि वा स्यात् । १ टीर्थः, रामाहि । एवमेकवचने पञ्चम्याः <sup>2</sup> पन्नरूपाणि । बहुवचने तु-

# दिर्वा म्यसि ॥ २-२-१९॥

अदम्तस्य <sup>3</sup> दीर्घी वा स्यात् भ्यांस आवेशे परे । <sup>4</sup>पक्षे 'मिक्स्पस्तुपि (पा. सू. २-२-२१) इत्येत्वम्, रामाहितो रामेहितो रामाहि रामेहि । 'दिवाँचोदुङसौ' (प्रा स्. २-२-८) १ इति डीई एव

े दीर्घ इति ॥ पश्चम्येकवचतस्य कमो खावेद्ये 'विवाँत्तोवुडमौ ' (प्रा म २-२-८) इति तत पूर्वस्य निस्यो दीवै इत्यर्थ ॥

<sup>2</sup> पश्कपाणीति ॥ पन्नम्येकवचनादेशेषु मर्वत्र ' विरोत्तोद्वक्रसी' (मा स् २-२-८) इति निखतया दीवें रामाहिती रामची रामाको रामाव रामा रामाहि इति पडस्याण्येवति भावः॥

<sup>8</sup> टीबों वेति ॥ 'विर्टीर्वं. (प्रा मृ १-१-६) इति विपदस्य दीवें संहेति-तन्त्रादेतसमूत्रगतिहपदस्य दीर्त्र इत्यर्थे। सञ्घ इति भाव ॥

र्व पक्ष इति ॥ प्तत्युत्रविहितदीर्थस्य वकल्पिकत्वादीर्घासावपक्ष इत्यवे ॥

े इति दीर्घ एवेति ॥ भ्यसाङ्गे अपि होत्तोहुपु 'दिशेतोहु' (प्रा स् २-२-८) इत्यनेनेव वीर्धः, न तु दिवां भ्यत्मे, (मा. स्. २-२-१९) इत्यनेन दीर्घ इति भाव । ननु भ्यमादेशेषु होसोटुपु ' दिर्घा स्यसि (गा. स् २-२-१९) इत्य-नेनेव दीर्घ उचित इति चेत्र । तथा सति एकवचनाउँडापु तेषु इसित्वादेव सिखतया ' दिशेंसीदुष्टमी (प्रा मृ २-२-८। इत्यत्र होसीदुग्रहणं व्यर्थं स्याहिति बहुवचनारेडी-प्यपि तेषु नित्यनयेव डीघेप्रवृत्यर्थं सञ्चारितार्थ्यात् । एवं च बहुवचनारेडोपु डोत्तोनुषु वैकविरकटीर्वप्रवृत्ती दीर्घाभावपसे 'श्रियभ्यम्युपि' (प्रा स् २-२-२१) इत्येत्व स्यादिति रामाओ रामाउ । 'संयोगे ' (प्रा. सू. १-२-४०) इति । हस्ते रामतो । 'दिदोत्तोदु ' (प्रा. मू. २-२-८) इत्यत्र दोत्तोदुग्रहणं एत्ववाधनार्थम् ॥

# सुंतो भ्यसः ॥ २ -२-७॥

² पश्चमीबहुवचनस्य मुंतो इत्यादेशः स्यात् । रामासुंतो रामे-सुन्तो। एवं भ्यसि ३ तव रूपाणि॥

## इसोऽखियां सर्॥ २-२-१०॥

स्पद्म । 4 रिस्वाद्वित्वम् । रामस्य ॥

#### णशामः ॥ २-२-४ ॥

आमः पष्टीबहुवचनस्य णक् स्यात् । <sup>5</sup> शिस्वादीर्घः । रामाण ।

महाधनार्थं तत्रापि होचोहुपु नित्यनया डीवैंप्रवृत्त्यर्थं 'दिटोंचोहुं (प्रा मृ<sup>2-2-4</sup>) इत्यत्र ढोचोहुप्रहणमिति फल्लिनम् । अत एबोच्चरण वक्ष्यतं 'होचोहुप्रहणमेन्ववाध-नार्थम्' इति ॥

1 हरने रामत्तो इति ॥ नन्तत्र श्रीवानन्तरमपि याहे इस्वस्तर्षि तत्र दीर्घ-विधानं व्यथमिति चेवः। 'मिस्म्यस्युपि' (प्रा. सृ. २-२-११) इत्येन्ववाधनार्यं गीर्घ-विधानस्य चारितार्थ्यमित्यागयात् ॥

<sup>2</sup> पञ्चमीवतुवचनस्येति ॥ प्राकृते चतुर्थीबहुवचनम्याप्रयोगात्परित्रेषाः श्यञ्जमीबहुवचनस्येति अव्धम् ॥

<sup>3</sup> नव रूपाणीित ॥ स्यमादंशेषु हिंतो-भुंतो-शादंशेषु वैकल्पिकर्रार्धस्य, वह-भावपक्षे, एत्वस्य, तथा दोत्तोदुषु नित्यदीर्धस्य च प्रवृत्त्या रामार्हितो रामार्नुतो रामें मुंतो रामाहि रामेहि रामाको रामत्तो रामाद इति पञ्चमीवहुवचन नव रूपाणि सिध्यन्तीति भावः ॥

र् रिस्वादिनि ॥ 'रितो डिखल' (प्रा मृ. १-४-८५) डिन रिटाटेशस्य दिख-विधानादिति भावः ॥

ं जिल्लादिति ॥ 'शिनि दीर्घ'' (प्रा मृ १-१-१५) इति जिनि परती-दीर्घविभागादिति भाषः॥ विन्दौ रामाणं।

## हेर्मिर् ॥ २-२-११॥

1 स्पप्टम्। रिस्वाद्वित्वम्। रामम्मि। 2 अखियामेव॥

#### केर्डे ॥ २-२-१६॥

<sup>8</sup> अतो केर्डिंदे वा स्यात् । 'रामे । 'भिष्म्यस्सुपि (प्रा. सू २-२-२१) इत्येक्वे रामेसु । <sup>5</sup> विन्दौ रामेसु ॥

एवं वृक्षादयः—' वुख रुर्वृक्षे ' (प्रा. स्. १-४-७) इति सत्वरुत्वे । <sup>6</sup>रुक्तो–रुक्ता ॥

हे रुक्ख हे रुक्खो-हे रुक्खा । रुक्खं, रुक्खा रुक्खे ।

<sup>1</sup> विन्दाविति ॥ 'कुासुपोस्तु सुणात्' (प्रा स् १-१-४३) इत्यनेन सुप्सबन्धिणकारात्पर विकल्पतया विन्दोविधानादिति भाषः ॥

<sup>2</sup> अस्त्रियामेनेति ॥ 'क्सोऽश्विया सर् ' (प्रा. स् २-२-१०) इति पूर्व-स्त्रादश्वियामित्रजुब्नेरिति भावः । तन जाबाइ इत्यादौ न केर्मिरादेश इति मोष्यम् ॥

े अतो क्रिवें वेति ॥ 'अतो जो विसर्ग ं (मा स् २-२-१२) इसतोऽत इति 'वैतत्तदः ' (मा स् २-२-१४) इसतो वेति चानुवर्तत इति मावः ॥

4 रामे इति ॥ रामशन्दान् समम्बेकवचने हिजस्यये तस्य प्रकृतस्त्रेण हे--इसादंशे भादंशस्यवकारस्य बनुक्तमन्यन्यायेन 'चुट्ट (पा स् ३-१-७) इती-रसंज्ञाया 'तस्य कोप' (पा मृ. १-१-९) इति कोपे हिस्ताहेरकारस्य क्षोपे च रामे इति रूपम् ॥

<sup>5</sup> विन्दाविति ॥ 'क्वासुपोस्तु सुणात् ' (मा मृ १-१-४३) इति स्त्रेण सुप्संयन्धिन सुकारात्परं विकल्पेन विन्दोविधानादिति भादः ॥

े रायको इति ॥ वृक्षणव्दे वृ-इत्यस्य 'ब्रुश्च स्रृष्टेष्ठे '(प्रा सृ १-४-७) इस्मनेन रूवे 'क्ष ' (प्रा सृ १-४-८) इत्यादिना द्वित्वे 'पूर्वसुपरि' (प्रा. सृ. १-४-९४) इत्यादिना पूर्वस्य तद्दर्गीयप्रथमवर्णादेशे रुक्ख इति जाते ततः प्रथमैकवचने मौ रुक्खो इति रामशब्दवद्द्यम् ॥ रुक्खेण-रुक्खेणं। रुक्खेहिं रुक्खेहिं। रुक्खस्स ॥

रुक्खाहितो रुक्खनो रुक्खाओ रुक्खाउ रुक्खा रुक्खाहि—रुक्खा-हितो रुक्खेहितो रुक्खनो रुक्खाओ रुक्खाउ रुक्खाहि रुक्खेहि रुक्खासुंतो रुक्केसुंतो॥

रुक्खस्स-रुक्खाण रुक्खाणं ॥ रुक्खिम रुक्खे-रुक्खेसु रुक्खेसुं । इत्यादि ॥

इत्यकारान्तपुंछिङ्गसाधारणगव्या .

# अथ आकारान्तपुं लिङ्ग साधारणशब्दाः.

## (वा) <sup>4</sup> सोमपा इत्यादीनां हस्वो वाच्यः

इति हस्वे रामवद्ग्यम्। हणुमा इत्यत्र तु न हस्यः। दीर्घान्तस्यैष तस्य प्राच्येवदाहतस्यात्। अत एवानभिधानस्याप्यभावात् 'वया-

े रुवन्त्वस्सेति ॥ प्राकृते 'तादध्यें डेस्तु' (प्रा यू २-३-३६) इत्यनेन चतुर्थ्येकवचनस्य विकल्पेन पद्यीविधानात रुक्तस्य रुक्ताय इति रूपद्वयं बोध्यम् ॥

#### इस्थकारान्तपु<del>षिङ्गसाधारणशब्</del>या

## अथ आकारान्तप्ंछिङ्गसाधारणशब्दाः

्र सोमपा इत्यादीनामिति ॥ इटं च वार्तिक 'कियः ' (मा मृ २-२-४७) इति सूत्रे पटितम् ॥

<sup>5</sup> यथा छक्षणसप्रयुक्त इत्यादि॥ इद च महाभाष्यकृद्वचनं 'जान्ता पट्' (पा मृ १-१-२४) इति मृत्रे दृश्यते। अप्रयुक्तअव्यविषये यथालक्षणं लक्षणम-नतिक्रम्य आसं प्रवर्तत इति नष्टर्यं प्रतीयते। अस्मिन्नर्ये प्रयुक्तेऽपि लक्षणानतिक्रम-दृशेनात् 'अप्रयुक्ते ' इति वाक्यजेषासङ्गस्यापस्य। यथालक्षणसिस्तत्र लक्षणाभावार्य- छक्षणमत्रयुक्ते 'इति न्यायेन रूपं छभ्यते। '। सोर्जुक् '(प्रा स् २-२-९) हणुमा। 'श्रुग्जक्शसोः' (प्रा स् २-२-३) जिस हणुमा। 'स्वरस्य विन्द्वमि' (प्रा स् १-२-३९) इति इस्वः। 'अमः' हणुमं। हणुमा, 'अव्वन्तत्वाभावात्र शस्येत्। टा-हणुमाआ। 'अथपदे' इति निषेधात्र सिन्धः। हणुमाहि हणुमाहि हणुमाहि । हणुमाहिन्तो हणुमात्रो (प्रा.स्.१-२-४०) इति इस्वः। हणुमाण हणुमाणं। हणुमान्य हणुमात्रु हणुमात्रे। इत्याध्रुह्यम्॥

#### इत्याकारान्तपुंछिङ्गसाधारणशब्दा

कस्य अस्त्रशापदस्य यथाश्वर्देन योग्यतार्थं क्रेन 'अन्ययं विभक्ति' (पा यू २-१-६) इत्यादिनाऽन्ययीभाने अप्रयुक्ते लक्षणाभावस्यय योग्यतेति 'यथालक्षणमप्रयुक्ते 'इत्य-स्यार्थेन प्रकृते हणुमा इत्याकारान्तस्यय प्राच्येरम्युपगमाव्ययुक्तत्वस्येव सस्वेन तम्र स्वस्-णानुरोधेन तक्तकार्याणि प्रवर्तनीयानीत्यात्रय ॥

- 1 सोर्कुंगिति ॥ 'सोर्कुंक् ' (प्रा सू २-२-९) इलानेन सोर्कुंगिति भाव. ॥
- े ऋुगिति ॥ ' कुम्बङमसो ' (प्रांस् २-२-३) इत्यनेन जस्प्रस्ययस्य छुगिति । भाव ॥
- 3 अस इति ॥ 'अस ' (प्रा मृ २-२-२) इति मुत्रेण हितीयैकवचनस्य असी' सकारादेश इत्यर्थः ॥
- ¹ अद्गन्तात्वाभावादिति॥ 'शरवेत्' (शा मृ, २-२-२०) इति सुत्रे अस इत्यनुक्त्या अत एव शसि परत एकारविधानाकात्रेकार इत्यर्थ । तत्रश्च आकारस्यैत्वाभा-वेन शस 'श्रुग्जश्तमो ' (शा सू २-२-३) इति लुकि इणुमा इति रूपमिति भाव ॥
- <sup>5</sup> अपद इति ॥ 'सन्धिस्वपके (प्रा म् १-१-१९) इति प्राकृते एकपदे सन्धेनियेधात् हणुमा + ना इत्यत्र न सवर्णदीर्धसन्धिति माच । '

द**ला**कारान्तपुलिङ्गसाधारणशब्दा

# अथ इकारान्तपुंलिङ्गनाधारणशब्दाः.

हरिशब्दे—

# <sup>1</sup> श्रुगनिष सोः ॥ २-२-२९ ॥

इदुतः परस्य सोः जिलुक्स्यात्। न तु हीवे। हरी। 'अपुग्जकासोः' (प्रा. स्. २-२-३) हरी॥

# पुंसो जसो डउ डओ ॥ २-२-२४ ॥

पुंलिङ्गादिदुतः परस्य जसः अउ अओ इन्येतौ हितौ वा स्तः। इरउ हरजो॥

#### णो जसश्र ॥ २-२-२६॥

पुंखिङ्गादिवुतः परस्यं शसो जसश्च णो इति वा स्यात् , हरिणो। 'डोन्डुको तु संबुद्धः'(प्रा. सु २-२-४२) वनात्र डो, अनदन्तन्वात्। कुकि हे हुर्ग।

# अथ इकारान्तपुंछिङ्गसाधारणशब्दाः

1 अरुगमर्पाति ॥ नप-इनि नपुसकस्य प्राचा मंज्ञा । इदुवैद्धिः (प्रा स् २-२-२२) इत्यत इदुनोरित्यनुवर्वते । तस्य च पञ्चस्यन्वतया विपरिणामः । नतम्र सनपुसक इदुक्र्या परस्य मो अरुक् न्याविनि मृत्रार्थ ॥

2 नात्र डो इति ॥ 'डोक्टकां तु संबुद्धे.' (प्रा सू. २-०-४२) इत्यनेन अपूर्धतवा न डोक्टकां विधीयेते, कि तु 'सो. (प्रा सू. २-२-१३) 'अगापि मो.' (प्रा. यू २-२-१९) इति मूत्रद्दयेन विहिनयो. डोक्टको संबुद्धा वैकल्पिक वमाप्रमम्यज्ञ ज्ञायते । नया च 'माः' (प्रा. यू २-२-१३) इति मृत्रे 'अना डो विमर्गः' (प्रा. सू २-२-१२) इत्यनोऽत इत्यनुक्तेरिट न्तस्यले डो इति न प्रवर्तत इत्यमं । तत्र इतिकार्या मंत्रेद्धा 'लुगापि मो. (प्रा. यू. २-२-२९) इत्यनेन इद्धुनः परम्य मोविहिनस्य शुक 'डोक्टका तु संबुद्धेः (प्रा. सू २-२-३२) इत्यनेन वेकल्पिक विचान अप्रमेसे नस्य जित्यात् 'ज्ञिनि दीर्षे (प्रा. मृ. १-१-१४) इति पूर्वस्थात्रस्थ दीर्थे हे इरी इति ॥

# ¹ पक्षे ² सोर्लुक्, दृरि । ³ अमि-दृरि । ⁴ शक्षि-दृरी दृरिणो ॥ टो णा ॥ २-२-५४ ॥

पुंतपुंसकाभ्यामिदुद्भयां परस्य टावचनस्य णा स्यात्। हरिणा ॥

# इद्धुतोर्दिः ॥ २-२-२२ ॥

इतुतोदीर्थः स्यात् भिस्भ्यस्युपि । हरीहिं हरीहिं हरीहि । इसी-'हिंतोत्तोदोदु इसिस्' (प्रा.सू. २-२-६) 'दिदोंत्तोदुङसौ ' (प्रा.सू २-२-८) हरीहिंतो हरित्तो हरीयो हरीय ॥

# ं नृनिष इसिङ्सोः॥ २-२-२७॥

णो वा स्यात्।

(वा)—दिदौँसोडुङसाविति <sup>6</sup> दीर्घो नेति वाष्यम्।

े पक्ष इति ॥ इदन्तास्तंबुद्धी कुको वैकल्पिकत्वात्तवभावपक्ष इत्यर्थ ॥

- े सोर्क्कुगिति ॥ 'सोर्कुक्' (प्रा. सू २-२-९) इति स्त्रेण हरिशब्दात्परस्था-स्तंब्रदेकुँकि 'हे हरि ' इति रूप बोध्यमिति माव ॥
- 8 अमि इरिमिति ॥ हरिशन्दाद द्वितीयैक्यचने अम्प्रस्तये 'अम.' (प्रा मृ. १-१-१) इत्यनेन तस्य मादेशे तस्य 'बिन्दुल्' (प्रा. मृ. १-१-४०) इति बिन्डी 'हरिं' इति रूपमित्यर्थः ॥
- 'शस्ति हरी हरिणो हति ॥ हरिशब्दाए हितीयाबहुत्यने शसि तसा 'णो ससम '(प्रा सू. २-२-२६) हति णो-इत्यादेशे हरिणो हति, णो-इत्यादेशस्य वैकटिप-कत्वाचदभावपसे 'कुन्जश्शसोः '(प्रा. सू २-२-६) इति शसः कुकि तस्य शित्वारपूर्वस्य दीर्चे 'हरी ' इति च रूपं बोध्यम् ॥
- <sup>5</sup> नृत्तपीति ॥ च-इति पुंछिक्षस्य, तथा नप्-इति नपुंसकस्य च संज्ञा प्राचास्। 'चतुरो वा '(प्रा स् २-२-२६) इति स्वाहित 'इदुतोर्दि' '(प्रा. स् २-२-२६) इति स्वाहित भूवात पद्मम्यन्ततथा निपरिणवितिषुतोरिति 'णो ससस्य ' (प्रा स् २-२-२६) इस्रतो णो इति चानुवर्तते। तत्र पुंछिक्ने नपुंसकछिक्ने च वर्तमानादिदुवन्तास्परयोर्डसि-इसो. णो इत्यादंशो वा स्याहिति सुवार्थः॥
- <sup>0</sup> दीर्घों नेति ॥ उसे स्थाने जो इत्यादेशे सति तत्रापि 'दिदोंसोदुइस्तौ ' (मा, सू २-२-८) इति विभक्तेः पूर्वस्य दीर्घे प्राप्तेऽनेन वार्तिकत निषेत्र इति साव. ॥

हरिणो। 1 भ्यसि-हरीसुंतो हरीहिंतो हरिन्तो हरीओ हरीउ। इसि-'ङसोऽस्त्रियां सर् (प्रास्, २-२-१०) 2 हरिस्स। 'नृतिय हसिङसोः' (प्रा. स्, २-२ २७) हरिणो। 'णशामः' (प्रास् २-२-४) 8 हरीण हरीणम्। 'ङेर्मिर्' (प्रास् २-२-११) 4 हरिम्मि। हरीसु हरीसुम्। एवं गिर्यादयः॥

#### इति इकारान्त्रपुं लिङ्गसाधारणशब्दा

<sup>1</sup> भ्यसीत्यादि ॥ इरिक्षब्दात् पञ्चमीबहुवचने भ्यसि तस्य ' धुंतो भ्यस ' (प्रा स्- २-२-७) ' हिंतोचोडोडु इसिस्' (प्रा. स् २-२-६) इति धुंतो-हिंतो-तो-डो-डु- इत्यादेशेषु पूर्वस्थेकारस्य ' इद्युतोर्दि ' (पा मू २-२-२२) इति डीघें च इरीधुंतो हरीहितो हरिस्रो हरीखो हरीड इति रूपाणीति साव । हरिस्रो इत्यत्र दीर्घानन्तरसि ' संयोगे ' (प्रा स् १-२-४०) इति इस्त्रो सबत्यव, दीर्घविधानस्यान्यत्र चरितार्थतया तस्य इस्त्रवाधकत्वासंभवादिति बोध्यम् ॥

² हरिस्सेति ॥ इरिशब्दात् वहयेकवसने इस्प्रस्यथे तस्य 'इसोऽखिवा सर् '(प्रा. स् २-२-१०) इति सरादेशे तस्य रिखात् 'रितो द्वित्वल् '(प्रा सृ १-४-६५) इति द्वित्वे इरिस्सेति रूपम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> हरीण हरीणसिति॥ दिश्तञ्दात् पढीबहुवचने आसि तस्य 'णशास ' (प्रा स् २-१-५) इति णशादेके तस्य जित्वाचत्पूर्वस्य 'दिति टीर्षः' (प्रा स् १-१-५५) इति दीर्षे 'हरीण' इति 'कृासुपोस्तु सुणात् ' (प्रा मृ १-१-५३) इति बिस्टी च हरीणसिति रूपं नोष्यम् ॥

<sup>्</sup>रहरिम्मीति ॥ हरिशब्दात् ससम्बेकवचने हो तस्य 'डेमिर्' (प्रा स्. १-२-११) इति मिरादेशे तस्य रिस्वात् 'रितो हिस्वक्' (प्रा मृ १-४-८५) इति हिस्वे हरिम्मीति रूपम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> हरीसु हरीसुमिति ॥ हरिजन्दात ससमीबहुवचने सुपि 'इदुतोर्डिः' (प्रा मृ २-२-२२) इति विभक्ते. पूर्वस्य टीर्चे 'हरीसु' इति, 'क्वासुपोस्तु सुणात्' (प्रा. मृ १-१-४३) इति सुपः पर बिन्टौ हरीसु इति च रूपं बोध्यम् ॥

# अथ उकारन्तपुंछिङ्गसाघारणशब्दाः.

एवं तरुशब्दोऽपि। तरू-तरू तरउ तरओ तरुणो॥

दवो उतः ॥ २-२-२५ ॥

¹ पुंलिङ्गादुतः परस्य जसो हिद्दवो वा स्यात् । तरवो । हे तरू हे तरु । तर्व-तरू तरुणो । तरुणा-तरुहिं तरुहिं तरुहिं । तरुहितो तरुचो तरुओ तरु तरुणो । भ्यसि-तरुहितो तरुचो तरुओ तरु तरु तरु सुतो । तरुस्स-तरुणो । तरुण-तरुणं । तरुम्मि तरुसु तरुसुं । एवं वाय्याद्यः ॥

इत्युकारान्तपुं छिङ्गसाधारणगब्दा.

# अथ ईदूदन्तपुंछिङ्गसाधारणशब्दाः.

क्रिपः ॥ २-२-४७॥

<sup>2</sup>किवन्तयोरीदृतोईसः स्यात् ।

#### अथ उकारान्तपुलिङ्गलाधारणद्याञ्चाः

1 पुंलिकादित्यादि ॥ 'चतुरो ना '(प्रा मू २-२-२३) इत्यतो देति 'पुंसो जसो दरदको '(प्रा सृ २-२-२४) इत्यत पुसो जस इति चात्रानुवर्तत देति साथ.1 इकारान्तापेक्षया टक्ष्मते जसि दवो-इत्यादेशे एक रूपमेवाधिकम्। उकारान्तत्वं पर विशेष । शिष्ट सर्वमिकारान्तवदेवेति बोध्यम् ॥

इत्युकारान्नपुत्रिष्मसाधारणश्रम्याः

## अथ ईदूदन्तपुंछिङ्गसाघारणशस्याः

² किवन्तयोरीदृतोरिति ॥ 'इस्वडीवृतो ' (प्रा मृ २-२-४६) इति मृत्रमेवातुवर्तत इति मान । एवसेव त्रिविकमदेवेनान्यमिहितस्। अत एव स-

# प्रामणीः- गामणि । खलपूः-खळउ । त्रोषं हरिवत्तरुवश्च ॥ इति ईष्दन्तपुंक्षित्रसाधारणगव्दाः,

# अथ ऋकारान्तपुं लिङ्गलाधारणशब्दाः.

धातृशब्दे---

आ सौ वा ॥ २-२-५२॥

' ऋदन्तस्यात्वमन्तादेशः स्थात् सौ । धाआ। 'आरस्तुषि' (प्रा स्. २-२-४९) 'संक्षायामरः' (प्रा. स्. २-२-५१) इत्यनयोः प्रवृत्तौ नायं प्रवर्तत इति बाच्यम् ॥

वार्तिक पृत्रपाठेऽत्रैव पृत्रे 'सोमपा-इखादीना इस्वो वान्यः' इति वार्तिकदर्शनादी-द्वोरित्यस्यात्रानुवृत्तिरेवोषितेति ज्ञायते । चिन्द्रकाया त्वत्र 'इस्वपदमात्रस्यानुवृत्त्वा माकारस्याप्यनेन इस्त्र , किए इति च विच उपलक्षणस्' इस्युक्तम् ॥ तत्रश्च ईवूद्रन्ट-सामान्यस्य इस्वावश्यभावादिदुद्रस्तेभ्यस्तेषु वैलक्षण्यं नास्तीति भाव ॥

ागामणीति ॥ प्रामणीशब्दे रेफल 'लवरामधन्न ' (प्रा स् १-४-७८) इति सुकि 'किए. '(प्रा सू २-४-७७) इति हस्ते गामणि इति जाने हरिब्रह्मं योध्यम् ॥ पृदं खल्डपृश्चटेंड पकारस्य 'प्रायो छुक्' (प्रा सू १-३-६) इति पकारम्य लुकि कका- स्स्य च हस्ते उदन्तववृर्ष वोध्यम् ॥

#### इति दंदूदन्तपुलिङ्गसाधारणञ्जा

#### अथ ऋकारान्तपृंजिङ्गसाधारणशब्दाः

<sup>2</sup> ऋद्न्सस्येति ॥ 'उदना' (प्रा म् २-२-४८) इत्यत ऋतामित्यत्रानुपर्वतं इति भावः॥

<sup>9</sup> अन्तादेश इति ॥ 'बलोऽन्त्यस्य' (पा मृ १-१-४<sup>२</sup>) इति पाणिनीय-बक्षाब्रुडधमिदम् ॥

# आरस्सुपि ॥ २ं-२-४९॥

ऋदन्तस्य सुष्यार इत्यादेशः स्थात्। <sup>1</sup> अन्तादेश एवायमिष्यते। तथा च <sup>2</sup> घाआरो। रामवत्। विशेषस्तु—

#### ऋदन्ताइः ॥ २-२-४३॥

ऋदन्तात्राम्न परायाः ¹संबुद्धेरत्वं वा स्यात् । हिस्वाङ्किलोपः । हे भाभ । पक्षे–' मा सौ वा ' (प्रा सू. २-२-५२) हे वाभा ॥

#### उद्दतां त्वस्वमामि ॥ २--२-४८॥

ऋदन्तानामन्त्यस्योत्वं चा स्यात्। सु-अस्-आम्बर्जिते सुपि परे। तथाच <sup>4</sup> तरुवदृष्यः। यथा-जिल-घाऊ धाअयो धाउणो जाझउ धाअओ। इालि-धाऊ घाउणो इत्यादि। अस्वमामीत्युकेस्तद्विषये उकारान्तकपा-भाषः। एवं कर्तृहर्तृप्रसृतयो यौगिकाः। ये तु कदाः पितृभातृजामात्रा-दयस्तत्र विशेषः —'आ मौ वा' (प्रा स् २-२-५२) पिआ। पक्षे-

<sup>1</sup> अन्तादेश एवायसिति ॥ अनेकास्त्वात 'अनेकाङ् शिव्सवैस्य ' (पा सू. १-१-४४) इति सर्वविशस्त्रे शासे इटसुकस् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> धामारो इति ॥ चावृश्चव्दे तकारस्य 'प्रापो छक्' (प्रा सू. १-३-८) इति छिके बात्वामानपक्षे ऋकारस्य 'बारस्युपि ' (प्रा मू २-२-४९) इत्यारादेशेऽ-कारान्ततया रामशञ्दवद्गुप वोध्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> संबुद्धेरित्यादि ॥ 'डोक्स्कैा हु संबुद्धेः ' (प्रा. स् १-१-४२) इत्यवस्त्**युद्धे**-रिव्यस्य वार्धकतुशक्यस्य चानुवृत्तिरिति मानः । ततश्च वसंबुद्धैः सौ धावा धावारो इति, सबुद्धौ हे धावा हे बावा इति स्ममिति बोध्यम् ॥

<sup>4</sup> तरुवद्वपमिति ॥ धातृष्ठव्दान्नसि प्रकृतस्त्रेण उत्वपक्षे 'कुनजङ्गस्तो '
(प्रा. म् २-२-३) इति द्कुकि कित्वारपूर्वस्य दीघें वाद्ध इति, 'हनो उतः' (प्रा. म्
२-२-२५) 'णो शसश्च' (प्रा. स् २-२-२६) 'पुंसो जस हउदनो' (प्रा. स् २-२-२५) इति जस्प्रसम्यस्य हनो-णो-हद-हनो-इत्वादेशेषु धामनो धाउणो धामड धामनो इति, उत्वामावपक्षे 'मारस्युपि' (प्रा. स् २-२-४५) इत्यारादेशे तकारस्य द्धिक च धामारो इतीत्याहम पद्स्पाणि बोध्यानि ॥

# संज्ञायागरः ।। २-२-५१ ॥

ऋदन्तस्य संकायां <sup>1</sup> रूढन्वे अगः स्यात् । आरस्यापवाद ।

## (वा) अयमप्यन्तादेशो वाच्यः॥

तेन पितृशब्दः पिअरः संपद्यते । तत्र रामवद्रपमुद्यम् । पिश्ररो <sup>2</sup>पिअरा कृत्यादि । संबुद्धौ—

#### नाम्नि इर ॥ २--२-४४॥

संझायामृद्ग्नात्परायाः 'संबुद्धः ढिवरं वा स्यात्। हे पिश्वरम्। पक्षे-'ऋद्ग्ताइः (प्रा. स्. २-२-४३) हे पिश्व। उमयामाचे 'श्रा सौ वा' (प्रा. स्. २-२-५२) खोर्कुक। (प्रा. म् २-२-५) हे पिश्वा। नस्याप्यभावे संज्ञायामर एव स्यात्। हे पिश्वर। जसादौ 'उद्दनां न्वस्वमामि (प्रा. स्-२-२-४८) इत्युक्तया उकारान्तक्षं च। पिडणो इत्यादि। 'श्रव सप्त-भ्येकवचने नास्त्युत्वम्॥

#### इति ऋकारान्तपुंछिङ्गमाधारणशब्दा

इति ऋकारान्तपृंहिद्गमाधारणग्रन्थाः

<sup>ं</sup> स्टब्स्य इति ॥ मृत्रे मंज्ञात्राच्डो स्टबर्थक इति भाव ॥

<sup>े</sup> पिअरा इति ॥ उन्दामावपक्षे प्रथमाबहुवचनान्तमेसदिनि बोध्यम् ॥

<sup>ै</sup> इत्यादीति ॥ पूर्ववन 'ठरतां (प्रा मू. २-२-४८) इत्युन्वपक्षे पिक पिको पिठणो पित्रद पित्रको इत्यपि पञ्च रूपाणीत्यर्थ ॥

<sup>4</sup> संबुद्धे हिंद्रं नेति ॥ 'डोडलुकी तु मंद्रुद्धे (प्रा म् २-१-४) इसतः 'तु मंद्रुद्धे- 'इति परहयानुवृत्त्याऽयमयो सम्यन इति मान ॥

<sup>े</sup> अत्र समम्येकवसने नास्त्युत्विमिति ॥ 'उदना म्बस्वमामि' (मा स् २-२ ४८) इत्यनेन प्रथमाहिनीयकवसनप्रधावहुवसने वेव 'मस्त्रमामि इत्युत्त निर्वेषात् तर्यव वृत्तिसन्दिकादाव युक्त वेन ससम्येकवसने उत्यस्य निर्विधावत्या भन्न 'प्रथमाहिनीयकवसनप्रधावहुवसनेयु नास्त्युत्वम् 'इत्यर्थकप्रस्थेन साम्यमिति साति ॥

اہر

1

N.

# अथ आकारान्तस्त्रीलिङ्ग्लाघारणशब्दाः

अथ स्त्रीछिङ्गेपु 'सोर्जुक्' (प्रा. स्. २-२-९) गङ्गा। 'अपुग्जक्शसोः' (प्रा. स. २ २-३) गङ्गा।

जोञ्च स्त्रियां तु ॥ २-२-३२ ॥

स्त्रियां जददासीः शोशु वा स्तः।

(वा)-1न यथासङ्ख्यमिति चाच्यम्।

गङ्गाओ गङ्गाउ। ३ बुद्धधादौ शित्वमर्थधत्।

राषो है ॥ २-२-४५॥

टावन्तात्परस्थाः ं संबुद्धार्डिंदेत्वं वा स्थात् । हे गहे । 'पक्षे-

#### अथ आकारान्तस्त्रीलिङ्गसाधारणशब्दाः

<sup>1</sup> न यथासङ्ग्रधमिति ॥ 'शिभिशिड् बङ्गस्' (प्रा सू. २-२-६१) इति प्रमृत्रात् जश्शस्-इत्यस्यानुवृत्या उद्देश्यद्वयसंभवादत्र ' शोशु ' इति विधेयद्वय-सस्ताच 'यथासञ्ज्ञ्यमनुदेश ' (पा, स् १-३-१०) इति पाणिनीयानुरोधेन वधा-सङ्ख्यारी तक्षिवृत्तये वार्तिकमिदमारम्यते । ततक्ष्वात्र यथामञ्जयनिवेधाटनेन जन्ससोरुमयोरपीदमादेशद्वयमिति जन्यते । एव च जन्मसो॰ शरयेकं गङ्गाको गङ्गाढ इति रूपद्रयमिति छन्धम् ॥

<sup>2</sup> बुद्धगादाविति ॥ यद्यपि गङ्गाशब्दस्य टावम्ततया स्वतो दीर्घान्तत्वेन तत परयोजेंदशसो ओ-उ-इत्यादेशनिधानेऽपि गद्वाओ गङ्गाड इति रूपसिद्धे. 'शिति दीर्घ ' (प्रा मृ. १-१-९५) इति दीर्घफलकस्य आदेशगतकिस्वस्यात्र प्रयोजनासाव , तथाऽपि बुद्धयादिशव्टेषु बश्शसो. शो-शु-इत्यादेशे पूर्वस्येकारस्य दीर्घार्थमादेशे शिक्करणमिवि भाव ॥

<sup>8</sup> संबुद्धेडिंदेत्वं वेति ॥ 'डोष्ट्रकौ तु संबुद्धेः' (मा स् १-२-४२) इत्यतः तु मबुद्धेः इति पवृद्धयमत्रानुवर्षतं इति भावः ॥

<sup>4</sup> पक्ष इति ॥ एस्वस्थास्य वैकल्पिकस्वात्तदभाषपक्ष इत्यर्थः ॥

सोर्कुक् (प्रा. सू. २-२९) गङ्गा। 'अमि' गङ्गी। 'स्वरस्य विन्द्वमि' (प्रा. सृ. १-२-३९) इति द्वसः। ¹शसि-गङ्गा गङ्गाओ गङ्गाउ॥

## टाङ्किस्साम् ॥ २-२-३५॥

<sup>2</sup> स्त्रियामेणां शशाशिष्ठो स्युः। <sup>3</sup> श इत्॥

#### नातक्शा ॥ २--२-३६॥

<sup>4</sup> स्त्रियामादन्तात् ङसिटाङ्ग्डिसां प्राप्तं शास्त्रं न स्यात् । <sup>5</sup> गङ्गाभ गङ्गाइ गङ्गापः। <sup>6</sup> गङ्गाहिं गङ्गाहि ॥

1 शासीत्यादि ॥ गङ्गाशन्दात् जासि 'शोक्क स्त्रिया तु ' (प्रा. सृ १-१-६१) इत्यनेन श्रसः शो-क्कु-इत्यादेशयो गङ्गाओ गङ्गाड इति, आहेशहवस्यापि वैकन्पिकत्या-त्तदभावपक्षे 'सोर्लुक् ' (प्रा. सृ १-१-९) इत्यनेन श्रसो क्रुकि गङ्गा इति च रूपा-णीति बोध्यम् ॥

े श्रियामित्यादि ॥ 'शोश्रु श्रियां तु' (प्रा. मृ २-२-३२) इत्यत. श्रिया मिति 'डले श्रशाशिशे' (प्रा. मृ २-२-३४) इत्यत. श्रशाशिशे इति चानुवर्तंत इति भाषः ॥

<sup>8</sup> द्या द्दिति ॥ पाणिनीयवन्त्रापि 'स्वाकतहितं' (पा. सृ १-१-८) इत्यनेन नकारस्य इत्संज्ञा प्रवर्तेत इत्यर्थे । इदं 'तस्य क्षोप ' (पा सृ. १-३-९) इत्यत्याच्युपलक्षणम् । क्षित्वं व्यकारान्तेषु सफक्रमिति बोध्यम् ॥

्रियामित्यादि॥ 'शोश क्षिया नु' (प्रा स् २-२-६२) इस्रतः क्षिया-मिति, 'इसे. शशांशिशे' (प्रा स् २-२-६२) इस्यतः इसेरिति, 'टाडिटसाम् ' (प्रा स् २ २-६५) इति स्थं चात्रानुवर्तत इति भावः॥

<sup>6</sup> गङ्गाथ-इत्यादि ॥ गङ्गागव्यापृतीयैकवचने--टाप्रत्यये तत्य 'टाल्डिं-साम्' (प्रा सू १-१-३५) इत्यनेन श-शा-त्रि-शे-इत्यादेणेषु प्रातेषु-प्रकृतस्त्रेणाइन्ता-रपरस्य टाप्रत्ययस्य ज्ञात्वनिषेधेन अक्षिके-इत्यादेणेषु गङाव गङ्गाइ गङ्गाए इति रूप-त्रयमिति माव ॥

धगङ्गाहिमिति ॥ गद्वाशब्दात् सिसि तस्य 'हिहिह्हि मिस.' (प्रा गृ २-२-५) इति हिहिह इत्यादेशत्रये गङ्गाहि गङ्गाहि गद्वाहि इति त्रीणि रूपाणीति भावः ॥

## इसे: ब्रुवािश्ये ॥ २-२-३४॥

स्त्रियां इसेरेते <sup>1</sup> या स्युः। <sup>2</sup> गङ्गाम गङ्गाइ गङ्गाप । <sup>8</sup> पक्षे-गङ्गा-हिंतो गङ्गतो गङ्गाओ गङ्गाउ, सप्त रूपाणि । <sup>4</sup> म्यसि-गङ्गाहिंतो गङ्गतो गङ्गाओ गङ्गाउ गङ्गाद्वेतो । इसि-गङ्गाम गङ्गाद गङ्गाप । आमि-गङ्गाण <sup>6</sup> गङ्गाणं । कि-गङ्गाइ गङ्गाम गङ्गाप । गङ्गासु गङ्गासुं । एवं रमादयः ॥

इत्याकाराम्सञ्जीखिङ्गसाधारणशब्दाः.

श्लाकारान्तकीलिक्सावारणसन्दाः.

<sup>े</sup> जा स्युरिति ॥ 'शोक्षु क्षियां तु' (प्रा सू. २->-३२) इत्यती वार्षकस्तु-वाब्दोऽत्राजुवर्तंत इति भावः । जत एव च 'दाढिक्साम्' (प्रा मृ >-२-३५) इति योगविभागोऽप्युपपदात इति बोध्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> गङ्गाअ-इत्यादि ॥ गङ्गायाध्यात्पञ्चम्येकयचने तृतीयैकवचनवदेव शाभावस्य निषद्येन अनिविदेषु श-सि-से-इत्यादेशेषु त्रीणि स्थाणीति भावः॥

उपक्ष इति ॥ प्रकृताना श-छि-शे-इत्यादेशानां वैकल्पिकस्वात्तद्भावपक्षे 'हिन्दोत्तोतोटोदु इसिस्' (प्रा सू २-०-६) इति चतुष्वदिशेषु सप्त रूपाणीति भावः ॥

<sup>&#</sup>x27; स्यसीति ॥ 'हिन्तोत्तोदोदु इसिस्' (प्रा सू २ २-६) 'सुन्तो स्यस.' (प्रा सू २-२-७) इति स्वद्वयेन स्थस हिन्दो-तो-दो-दु-सुन्तो-हत्यादेशेषु पञ्च रूपा-शीति भाव ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> गञ्जाणमिति ॥ गडाशब्दार् षष्टीबहुवचने आपि तस्य 'णशासः' (प्रा मृ २-२-४) इति णशादेशे 'क्षुासुपोस्तु मुणात् ' (प्रा मृ १-१-४३) इत्यनेन णकारात्पर बिन्दुपक्षे गडाणमिति रूपमिति सावः। एवसेव ससमीबहुवचने मुज्यपि सुकारात्पर बिन्द्री गङ्जासुमिति रूमं बोध्यस् ॥

# अथ इकारान्तस्त्रीलिङ्गसाधारणशब्दाः.

'स्लुगनिप सोः, (प्रा. स्. २-२-२९) बुद्धी। शोशु स्त्रियां तु (प्रा. स्. २-२-२२) बुद्धीशो बुद्धीव। पक्षे-क्लुग्जस्शसोः (प्रा. स्. २-२-३) बुद्धी। वेद्येखने तु संबुद्धेः (प्रा. स्. २-२-४२) हे बुद्धी। पक्षे-'सोर्लुक् '(प्रा. स्. २-२-४२) हे बुद्धी। पक्षे-'सोर्लुक् '(प्रा. स्. २-२-१) हे बुद्धि। अभि-बुद्धि। शिस जस्वत्, बुद्धीशो बुद्धीव वुद्धी। 'टाल्डिक्साम् '(प्रा. स्. २-२-३५) बुद्धीश बुद्धीय। विद्धीहि। 'क्सेः शशाशिशे' (प्रा. स्. २-२-३५) बुद्धीश बुद्धीशा बुद्धीश बुद्धीथ। विद्धीने वुद्धीशो बुद्धीव। अष्टी क्पाणि। विश्यसि-'इद्तोरिः। (प्रा. स्. २-२-२२) बुद्धीहिन्तो बुद्धिशो बुद्धीव। बुद्धीशो बुद्धीव।

#### अथ इकारान्तस्वीलिङ्गसाधारणदाव्याः.

<sup>1</sup> डोउलुको िन्वत्यादि॥ अनेन धुन्नेण स्त्रान्तरविहिनयोडीह्लकोरेन संवुदी वकिएमस्त्रमात्राम्यनुज्ञानात् डोस्तस्य तु 'सोः '(प्रा. सू. २-२-१६) इत्यनेन कटन्यात्परस्य मोरेव विधानात् बुद्धिन्नव्यात्परस्य सोः स्थाने वद्ममृत्स्या 'इलुगनपि सोः '(प्रा. स्. २-२-१९) इत्यनेन विहितस्य उलुकः प्रकृतस्त्रेण वैकिएमस्त्रवोधनेन इलुम्पसं तस्य शित्सातः 'शिति दीर्षः' (प्रा. स्. १-१-१५) इति पूर्वस्य दीर्षे मंतुदी दुवि शव्यस्य हे बुद्धी इति, क्षुगमावपसे 'सोर्लुक् '(प्रा स २-१.९) इति लुकि हे दुवि इति च रूपमिति मानः॥

<sup>2</sup> बुद्धिआ-इति ॥ 'नातस्वा' (प्रा सू. २-२-३६) इत्यनेन वियामाहन्ता-रपरेपामेव टाडसिडम्डीना बाटेशनिपेघाटिटन्तात्परेपां तेषां आटेशस्यापि प्रकृत्या मादन्तापेक्षया बुद्धीमा इत्येकं रूपं टाटिव्यविकमिति माव'॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बुद्धीद्विमिति ॥ मिमि-तुढीहिँ वुद्धीहि इत्यपि रूपद्वयमधिकमञ्ज बोध्यम् ॥

<sup>4</sup> पक्ष इति ॥ इसी ' श-शा-शि-शे-इत्यादशचतुष्टयस्यापि वैकल्पिकत्वातह-भावपक्षे हिन्तो-तो-तो-दु-इत्यादशचतुष्टवे चाष्टी रूपाणीति भाव- ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> भ्यसीत्यादि ॥ बुद्धिश्रव्डात्पञ्चमीबहुवचने हिन्तो-सुन्तो-त्तो-हो-हु-इति भ्यसादेशेषु सत्सु पञ्च रूपाणीति भाव ॥

¹ङसि-युद्धीअ युद्धीआ युद्धीड् युद्धीए । ² एवं ङावि । ³ आमि-युद्धीण युद्धीणं । सुपि-युद्धीसु युद्धीसुम् । एवं वल्लखादयः ॥

# (वा) <sup>4</sup> म्रिमशब्दे सुप्यदीर्घोऽपि वाच्यः ।

भमिद्ध भमीद्ध। <sup>6</sup> चत्वारि । एवं धेन्वादयोऽपि । घेणू घेणूओ धेणूउ । घेणू । इत्यादि ॥

इति इदुवन्तस्रीलिङ्गसाघारणशब्दा..

इनि इदुदन्नसीलिङ्गसाभारणसञ्दा.

¹ उसीत्यादि॥ बुढिशब्दात् षष्ठीससम्बेकनचनयोः ¹ टाङ्किसास् ¹ (प्रा मू २-२-३५) इत्यनेन श-गा-शि-शे-इत्यादेशेषु शित्वात्पूर्वस्य ¹ शिवि वीर्मः ² (प्रा. सू १-१-५५) इति वीर्मे च प्रत्येक चत्यारि रूपाणीति भाव । एवं डावपि बोध्यस् ।

² एवं कावपीत्यादि॥ चिन्नकाकृतस्तु हेर्निरादेशोऽत्रामिमत हित ज्ञायते। 'टाहिडमाम्' (प्रा मृ २-२-३७) इति बिहिताना स-शा-हिः है। इत्यादेशानां नित्यतया तत्र प्रकृत्या 'हेर्स्रि' (प्रा सृ १-२-११) इत्यस्य कथ प्रवृत्तिरिति विमर्शनीयम्। अत प्रव त्रिविकमपृत्ती 'टाहिडमाम्' (प्रा सृ २ २-३५) इत्यत्र 'योगविभागानित्यं' इत्युक्तं दश्यते॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अमीत्यादि ॥ बुढिशञ्जात् पष्टीससमीवहुवचनयोः 'कृामुपोस्तु सुणात् ' (मा स् १-१-४३) इति जकारात्सुकाराच परं विन्द्रुत्तत्रभावपक्षयोः प्रत्येकं हे हे रूपे इति भावः ॥

<sup>े</sup> अमिराव्य इत्यादि ॥ इदं चिन्द्रकात्रिविकमवृत्योर्नं दर्यते । त्रिविकमवृत्ते तु 'इदुतीर्टि ' (प्रा मृ २-२-२२) इति दीर्घं कचित्र मर्वाने 'इत्युक्ता 'दिसभूमिसु जाणजळोखिसाइ (डिजमूमिपु डानजळादिंगानि) इत्यत्र 'सूमिसु ' इत्यदीर्घोटा- इर्णं उत्तं दर्यते ॥

<sup>े</sup> चत्वारीति ॥ अभिजन्डात् सप्तर्माबहुवचने 'कुासुपोस्तु सुणात् ं (प्रा. स्. १-१-४३) इति र्दार्घतटभावपक्षयो 'मिमसु अभिसुं भमीसुं भमीसुं ' इति चत्वारि स्पाणीति मानः। अभिशन्देऽस्मिन् रेफस्य ' कवरामध्य (प्रा. यू. १-४-७८) इति सुग्वोच्यः॥

# अथ ईकारान्तस्त्रीलिङ्गसाघारणशब्दाः.

ईदन्ते विशेपः—

## आदीतस्सोश्र ॥ २-२-३३॥

स्त्रियामीकारान्तात् सोर्जक्शसोश्चाहा स्यात् [ 1 गोरीका ।

# इस्वलीद्तोः ॥ २-२-४६ ॥

ईवृतोईस्वो छित्स्यात्संबुद्धौ । हे गोरि । 'सोर्छक्' (प्रा. स्. २-२-९) श्रासि-गोरीआ गोरीओ गोरीउ गोरी, चत्यारि । अभि-अगोरि । शसि-अगोरि । शसि-अगोरि । शसि-अगोरि । शसि-अगोरीआ गोरीआ गोरीआ गोरीआ गोरीआ गोरीआ गोरीआ गोरीआ गोरीआ गोरीआ । भिसि अगोरीकिं। 'असेक्काशाकिशे (प्रा. स्. २-२-३४) गोरीआ

#### अथ ईकारान्तस्त्रीलिङ्गसाधारणशब्दाः.

ारोरीआ इति॥ नैशिशाब्दे जीकारस्य 'ऐच प्र्ह्' (प्रा.सू. १-२-४०२) इस्पीकारस्य क्षोकारो बोध्य । ततक्ष 'भादीतस्तोश्च' (प्रा.सू. २-२-३३) इति सोरात्वपक्षे गोरीमा इति, तदमावपक्षे च 'सोर्छुक्' (प्रा.सू. २-२-९) इति मोर्छुकि नोरी इति चासंबुद्धौ सी रूपद्वयं वोध्यम्॥

- <sup>2</sup> जसीत्यादि ॥ गौरीशन्त्रात् जिस 'शोधु क्षियां हु' (प्रा मृ २-२-३<sup>2</sup>) इति जमः शो-शु-इत्यादेशद्वयपक्षे गोरीको गोरीट इति, तटमावपक्षे 'शवितः सोक्ष' (प्रा स् २-२-३३) इत्यात्वपक्षे गोरीका इति, तस्यापि वैकल्पिकत्वात्तटमावपक्षे 'श्लुग्जश्यासो ' (प्रा. मृ २-२-३) इति श्लुकि गोरी, इति चत्वारि स्पाणीति भाषः ॥
- अगो रिमिति ॥ गौरीशव्याद्वितीयैकवचने अमि 'स्वरस्य विन्द्वमि ' (मा मृ १-२-६९) वृति ईकारस्य इस्त्रो वोष्य ॥
- 4 गोरीहिसिति॥ अत्र मिस. हि-हिँ-इत्यादेशयोरिप बिहितत्वेन गोरीहि गोरीहिँ इत्यपि रूपद्वर्य वोध्यस्॥

गोरीआ गोरीड गोरीए। 'पक्षे-गोरीहिंतो इत्याद ४। भ्यसि-गोरीसुंतो <sup>2</sup> इत्यादि । <sup>2</sup> कास गोरीअ इत्यादि । <sup>4</sup> आमि गोरीण गोरीणं । की गोरीअ ४। स्रपि गोरीस् गोरीसुं। एवं रुक्ष्मीप्रभृतयः॥

#### इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गसाधारणशब्दाः

# अथ जकारान्तस्त्रीलिङ्गलाधारणज्ञाब्दाः.

वध्राव्दः— वह ।

<sup>1</sup> पक्ष इति ॥ ' इसेश्शशाशिको ' (प्रा. स् २-२-३४) इत्यस्य वैकल्पिकत्वा-चढभावपक्षे हिंतो-चो-डो-ु-इत्यादेशचतुष्टयस्य प्रवृत्ती गोरीहिंतो गोरिचो गोरीको गोरीड इति चत्वार्यन्यान्यपि रूपाणीति भावः॥

<sup>2</sup> इत्यादीति॥ म्यमः ' सुतो भ्यसः ' (श्रा स् २-२-७) इति मुंतो-इत्या-देश दिसवत् हिंतो-तो-डो-बु-इत्यादेशचतुष्टये च गोरीक्षंतो गोरीहिंतो गोरिचो गोरीको गोरीउ इति पद्म रूपाणीति भाव ॥

<sup>8</sup> ङसीत्यादि ॥ 'टाडिङसास्' (प्रा मृ २-२-३५) डित इस आदेश-चतुष्टये गोरीम गोरीमा गोरीइ गोरीए इति चत्वारि रूपाणीति भाव। एवसेव डावपि रूपचतुष्टयं बोध्यम् ॥

4 आमीनि॥ गौरीशब्दाटाम 'णवाम ' (प्रा सू २-२-४) इति णकाटेके ' कृतसुपीस्तु सुणान् ' (प्रा मृ १-१-४३) डिन णकारान्पर पाक्षिके बिन्दी एवमेव नसमीबहुवचने सुपि च सुकारात्पर बिन्डों प्रत्येक गोरीण गोरीणं, गोरीसु गोरीसुं, इति रूपद्वयं बोध्यम्॥

र्मत ईकारान्नकीरिङ्गसाधारणशब्दा

#### अथ ऊकारान्तस्त्रीलिङ्गसाधारणशङ्गाः

<sup>6</sup> बहू इति । वभृशन्दादसबुदौर्सा 'सोर्छक् (प्रास् २-२-९) इति सोर्कुकि ' खबथधमाम् (मा मू ९-३-४०) इति घस्य इस्वे च वह इति रूपम्।।

<sup>1</sup> हे वहु। <sup>2</sup>जइरासो:--वह् वहुओ वहुउ। <sup>9</sup>श्वमि-चहुं। <sup>4</sup>टा-वहुअ वहुआ वहुइ वहुए । <sup>5</sup> वहुहिं। <sup>6</sup> इन्सि-बहुअ वहुआ वहुइ वहू ए। वहुहिंतो ४। <sup>7</sup> स्यसि-चहुसुंतो ५। <sup>8</sup> इन्स्क्योग्रावत, वहुअ ४।

 $<sup>^1</sup>$  हे बहु इति ॥ अत्र 'इस्बर्छीवृतोः' (प्रा. मृ २-२-४६) इति सकारस्य हस्बरात्रं पूर्वतो विज्ञेष इति बोध्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जादरासोरिति ॥ ' रुद्धग्वरससो (प्रा मृ २-२-३) इति जरुगसोः रुद्धि बह् इति, ' शोशु क्रियां सु ' (प्रा मृ २-२-३ ) इति शो-शु-इत्यादेशद्वयपसे वह्नो बह्व इति च श्रीण रूपाणीति बोध्यम् ॥

³ असि बहुसिति ॥ 'स्वरत्य विन्द्रसि' (प्रा. मृ १-२-३९) इत्यूकारत्य भिन परे इस्त्रो बोध्यः॥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> टा बहुअ इति ॥ वध्नाव्यात्तृनीयैकवचने टाप्रस्यचे तस्य 'टाहिङसाम् ' (प्रा. मृ २-२-३५) इत्यनेन श-शा-ित्र शे-इत्यादेशचतुष्ट्ये वह्न बहुना बहुइ बहुए इति चत्नारि रूपाणीति भावः॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वह् हिसिति ॥ वध्शव्यात सिमि तस्य हिँ हि-इत्यादेशहयेन वहहिँ वहहि इत्यन्यदिप रूपक्वयं बोध्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> स्मिति ॥ वस्त्रव्यात् इसिप्रत्यये तस्य 'इसेक्शशाविको ' (प्रा मृ >-२-६४) इत्यतेन श-शा-शि-शे-इत्यादेशचतुष्ट्यपक्षे बहुम बहुमा बहुइ वहुए इति, तप्तभावपक्षे च 'हिंतोत्तोत्रोद्ध इतिम् ' (प्रा. मृ. २-२-६) इत्यनेन हिंतो-तो-तो-दो-दु-इत्यादेशचतुष्ट्ये च वहृहिता बहुत्तो बहुमो बहुम बहुद इत्यप्यन्यानि चत्वारि रूपाणीति भाषः॥

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> स्यसीति ॥ वष्शब्दात स्यमि तस्य हिंतो-चो-डो-डु-इत्यादेशचतुष्टेषे 'मृंतो स्यमः' (प्रा. मृ. २-२-७) इति मृंतो-इत्यादेशे च बहृहिंतो बहुत्तो बहुतो बहुत बहु-मृंतो इति पञ्च रूपाणीति भाव ॥

<sup>8</sup> इस्इयोरिति ॥ वध्राव्यात् पद्यीससम्येकवचनयो 'टारिङ्मास्' (प्रा स् २-२-३५) इस्रवेन म-मा-भि भे-इत्यादेभचतुष्टये बहुम बहुमा बहुइ बहुए इति चरवारि रूपाणीति माव.॥

#### वहुण बहुणं । बहुसु बहुसुं॥ इति ककारान्तकीलिङ्गसाधारणकाव्याः.

# अथ ऋकारान्तस्त्रीलिङ्गमाघारणशब्दाः.

मातृशब्दे--

#### मातुराअरा ॥ २-२-५०॥

मात्राव्दस्य था अरा इत्येता स्तः। <sup>2</sup> अराऽप्यन्तादेश एव . <sup>9</sup> माशा माश्ररा । सोर्कुगित्यादि गङ्गावत् । संबुद्धौ तु टावन्तत्वाभावान्त टापो हे । 'नाम्नि डरस्' (प्रा स्. २-२-४४) पक्षे 'ऋदन्ताहुः' (प्रा. स् २-२-४३) हे माश्र । 'भा सौ वा' (प्रा न्स् २-२-४२) हे माशा ।

इति ककारानासीलिक्साधारणश्रम्या..

#### अथ ऋकारान्तकीलिङ्गसाधारणशब्दाः

<sup>2</sup> अरा ऽप्यन्तादेश इति ॥ 'अनेकाळ् विस्तर्वस्य ' (पा स्. १-१-५५) इस्रानेन अरादेशस्यानेकाल्दास्सर्वावेशस्य प्राप्ते ' वहतां ' (प्रा. स्. २-२-४८) इस्रत ऋतामिस्यनुवृत्तिमामर्थ्यावत्र ऋकारस्यान्सस्यैवादेश इति मावः ॥

<sup>9</sup> माआ इत्यादि ॥ मात्राज्जात्परस्य मोः 'मोर्लुक् ' (प्रा स्. २-२-२९) इस्रमेन छुकि प्रकृतस्त्रेण ऋकारस्य मा-अरा-इस्रादेणयोः माआ माअरा इति रूप-इयं वोष्यम् । अत्र चन्द्रिकाया 'इदुम्मातु ' (प्रा स् १-२-८३) इत्यमेन ऋका-रस्येत्वोत्वयो प्रवृत्या माई माऊ इत्यपि रूपद्वयमित्युका तत्र "यद्यपि 'इदुन्मातुः ' इत्यत्र गौणग्रहणानुवृत्तिस्तयाऽपि 'कविदगौणस्यापि ' इति त्रिविक्रमद्ववचनात्

<sup>1</sup> बह्णेत्यादि ॥ वश्त्रब्दात् पद्यीवहुवचने मामि तस्य 'णशामः' (प्रा. स्। १-१-१) इति णशावेशे 'क्वासुपोस्तु सुणात्' (प्रा सृ १-१-१३) इत्यनेन णकारास्पर विन्दुतत्रभावपक्षयोः वद्दण बह्णमिति रूपह्यं बोध्यम । एवं सप्तमीबहुवचनेऽपि सुकारात्परं विन्दुतत्रभावपक्षयोः वद्दसु वद्दसु इति रूपह्रयं बोध्यम् ॥

## (वा)— $^1$ संबुद्धौ आभरायरआराणां प्रतिषेधः।

<sup>2</sup> तेन माअरअरं पिअरअरं इस्यादि नास्ति। <sup>3</sup> विस्तरो भाष्ये। अत्राकारान्तस्य जननीवाचित्वं अरान्तस्य देवतावाचित्वमेवेति <sup>4</sup> व्यव-स्थेष्यते। <sup>5</sup> 'उदतां त्यसमामि' (प्रा सू २-२-४८) इत्युक्तेर्जसादौ घेनुवत्।

(वा)—आसि इत्वोत्वे वाच्ये। माईण माईणं माऊणं माऊणं।

(वा)-इत्वोत्वविषयेऽप्याअरादेशौ न स्तः।

समृशन्दे—

म्बसुगाद्डाल् ॥ २–२-४१॥

'बहुकाधिकारावगौणस्यापि ' इति हेमचन्द्रवचनाच्च '' इति प्रमाणं च प्रदर्शितम् । एतद्वृत्तिकृतु — त्रिविकमदेवेन 'कचिदगौणस्यापि ' इत्युक्ता 'माईण माऊण ' इत्युदाहरणदर्शनात् 'श्रामि इत्वोत्वे वाच्ये ' इति वार्तिकदर्शनाच वडीबहुयचनाति-रिक्तविषये 'इदुन्मातः ' (प्रा. सु. १-२-८३) इति न प्रवर्तत इत्यमिप्रैतीति भाति ॥

'संबुद्धावित्यादि'॥ अत्र वृत्तिकारेणानुपदमेव संबुद्धी 'आ सी वा' (प्रा सू २-२-५२) 'हे माला' इत्युदाहरणप्रदर्शनेन तत्र आत्वघटितं रूपमिनमतः मिति भाति । तत्रश्च मातृशब्दात्संबुद्धी 'मातुरासरा' (प्रा सू २-२-५०) इत्यनेनात्वान्त्रसं प्राप्ते प्रकृतवार्तिके आप्रहणमनुपपषं भवेदिति वार्तिकेऽस्मिन् आपदरहितप्व पाठ. स्मादिति भाति॥

<sup>2</sup> तेनेत्यादि ॥ अत्र 'मासरा पिसरा इत्यादि नास्ति' इति शुस्पादेन

भाष्यमिति भावि॥

3 विस्तरो भाष्य इति ॥ इष्ट च भाष्यमेतद्वृत्तिक्रव्यणीतमेव स्यादिति संभाष्यते । अत एवैतद्वृत्त्यारम्मे 'वार्तिकार्णवमाष्याचा अप्ययन्यकृता अपि' इत्युक्तम् ॥

व्यवस्थेष्यत इति ॥ 'मामरान्तौ जननीदेवतावाचिनाविति व्यवस्था

वाच्या ' इति वार्तिके यथासङ्ख्यविज्ञानाष्टिति भाव' ॥

<sup>6</sup> उदतां त्यस्यमामीत्युक्तेरिति ॥ उन्त्यस इति शेष । ततस्र उत्वाभाव-पक्षे धातृशब्दवद्पि रूपाणि बोध्यानीति भाव ॥ <sup>1</sup> सस्रादेः स्त्रिया हित् आत्वं लित्स्यात् । <sup>2</sup> ससा गद्गावत् । संवुद्धौ <sup>3</sup> न हेत्वम् । हे ससा । एवं ननान्दा दुहिता इत्याद्यः । धातु-शच्चात् स्त्रियां 'ऋत्रेभ्यो ङीप् (पा सू ४-१-५) । <sup>4</sup>न त्वारस्तस्य. सुबुत्पत्त्यपेक्षितया विलम्बितन्वेन वहिरद्गत्वात् । नत्र—

### धात्रीद्रे रस्तु ॥ १-४-८०॥

धात्रीशन्दे द्रशन्दे च रस्य कुग्वा स्थात्। (वा) - <sup>6</sup> लुकि शेपद्वित्वं वेष्यते।

<sup>े</sup> स्वच्यादेरिति ॥ प्रकृतस्त्रे स्वस्गाहित्यत्र गशन्त्रो 'गो गणपर. ' (प्रा स् १ १-१०) इति गण इत्यर्थेऽत्र शास्त्रे संकेतितत्वेन स्वन्नावेरित्यवमर्थी छम्यत इति माव ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ससिति ॥ स्वम्भवने सयुक्तावयतस्य वकारस्य ' कवरामधश्च ' (मा मू १-४-७८) इति छुकि ऋदन्ततया छिया ' ऋतेम्यो दीप् ' (पा सू ४-१-५) इति ठीपो 'न पटस्वकादिन्य ' (पा मृ ४-१-१०) इति निपेश्व प्रकृतस्त्रीण डाल् प्रलये ककारदकारयोग्टिमंज्ञाकोपाम्या निवृत्तां दिस्वाद् दे ऋकारस्य कोपे ' सोर्हुक् ' (पा. सू २-२-१९) इति सुप्रलयम्य छुकि च गद्वाकाञ्जवद्वृपाणि योध्यानीति भाष ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> न ढेत्यमिति ॥ आकारान्तत्येऽपि टावन्तत्याभावात् 'टापो डे ' (प्रा सू. २->-४७) इत्यनेन संवृद्धौ न डेन्चमिति भाव. ॥

<sup>4</sup> न त्वारस्तस्येत्यादि ॥ 'कारस्सुपि' (प्रा म्. २-२-४९) इत्यनेन कारादेशस्य सुप्यत्ययनिमित्तकत्वेन सुपश्च मङ्गयावित्रक्षानिमित्तकत्वेन तडियक्षायाश्च लिङ्गविवक्षोत्तरकालिकन्वेन मङ्ख्याविवक्षाया पूर्वमेव प्रथमोपस्थितिलिङ्गविवक्षानिमित्त-कस्य द्वीपोऽन्तङ्गरत्वात्प्रवृत्ति । म्वार्थद्रव्यलिङ्गसङ्ग्याकारकाणा क्रमेणोपस्थितिरिति भगवस्यवक्षालिभाषणादिति मात्र ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> जुकीत्याटि ॥ एतद्वार्तिकमाध्यं फल घाई धत्ती इति रूपद्वयतिद्धिः । इट च फल त्रिविकमदेवेनान्यया साधितस् । तयाहि—वात्रीशब्दे 'धात्रीटे रस्तु ' (प्रा. सु. १-४-८०) इति रलुकः 'सयोगे' (प्रा. मृ १-२-४०) इति ह्रस्त्रस्य च प्रासौ हस्वाध्यागेव रलुगम्भ्युपगमपक्षे रलुगमन्तर संयोगपरकत्वाभावात् 'संयोगे'

घाई घत्ती। 1 छोपाभावे 2 तलुक्। रस्य न द्वित्वं, 'अहः ' इत्युक्तेः। घारी गौरीवत्। 8 द्वस्य छोपे समुद्दो। पक्षे समुद्रो इत्यादि। एवं भर्ती भदीत्यादि॥

टिप्पनीसहिन

इति ऋकारान्तस्त्रीलिङ्गसाधारणश्रन्ताः

## अथ अदन्तनपुंसकिङ्कसाघारणशब्दाः.

धन सु इति स्थिते-

मङ्ख्यसबुद्धेर्नपः ॥ २-२-३०॥

### <sup>4</sup>नपुंसकळिङ्गात्परस्य

(प्रा. सू १-२-४०) इति इस्वस्याप्रवृत्त्या दीर्घस्यैव सत्त्वात 'दीर्घान्न' (प्रा सृ. १-४-८७) इति द्विस्वस्य निपेषात 'प्रायो छुक्' (प्रा. सू. १-३-८) इति द्वस्वानन्तर तकोषे धाई इति रूपम्। 'संयोगे' (प्रा. सू १-२-४०) इति द्वस्वानन्तर रक्तुगङ्गीकारपक्षे 'नेपादेशस्य' (प्रा सू. १-४-८६) इत्यादिना निष्टस्य तकारस्य द्वित्वे धत्ती इति च रूपं मिध्यतीति॥

े छोपाभाव इति ॥ 'धात्रीहे रस्तु ' (प्रा स्. १-४-८०) इति विहितस्य रहुको वैकल्पिकत्वाद्रकुगमावपक्ष इत्यर्थः। शास्त्रेऽस्मिन् छुन्छोपपटयोः पर्यायता इड्यते ॥

ैतलुगित्यादि ॥ 'छवरामधक्ष' (प्रा स् १-४-७८) इति धात्रीगव्द नित्यतया कुकि प्राप्ते नस्य वैकल्पिकरवार्थं 'धात्रीद्दे रस्तु ' (प्रा, स् १-४-८०) इत्या. रुध्य । तत्र रुजुगमावपक्षे धात्रीगव्दगततकारस्य 'कगटहतहप' (प्रा. स् १-४-७७) इत्यादिना तकारस्य कृकि जिप्टस्य रेफस्य 'जेपादेशस्य ' (प्रा. स् १-४-८६) इत्यात्र अह इति निवेधात् हित्वामावे च धारी इति स्पमिति मावः॥

े द्रस्य छोप इत्यादि॥ समुद्रगञ्जपिकयानिरूपणस्याप्राकरणिकत्वेप्ये-तत्सन्नविवरणप्रसङ्गादिदमुक्तमिति वोध्यम्॥

इति ऋकारान्नकीलिक्समाधारणशब्दाः,

अथादन्तनपुंसकिङ्कसाघारणक्षव्दाः. <sup>4</sup> नपुंसकिङ्कादिति ॥ स्त्रेऽस्मिन् दृश्यमान नप इति नपुसकिङ्का<sup>र्थक</sup> प्राचीनै. परिभाषितमिति भावः॥ ¹ सोर्म²कारो डानुबन्धो लुक्च स्थात्, न तु संबुद्धेः। <sup>8</sup> धणं। (मा)—¹ अदन्तालुङ्नेति वाच्यम्।

'सोर्जुक्' (प्रा सू २-२-९) हे धण। 'सोः' (प्रा. स्. २-२-१३) इति डो नास्ति। तस्य 'पुंस्थेवेष्टिः।

## ° श्रित्रिङ्शि जक्शसोः ॥ २–२–३१॥

क्षीयाज्ञकासोः निः, स्ति इः, केवल इक्ष शितः स्युः। धणाणि धणाई धणाइ। अमि घणं। द्यासि जसत्। शेष पुंवत्। पर्वं <sup>7</sup> गुण-मुक्षादयः॥

इत्यतन्तनपुंसकितसाधारणशब्दाः.

इति गुणाटिगणे गुणटेवसण्डलाञसङ्गकरसह्वृक्षणव्दानां पाठेन तेपा नपुसक-लिहकत्वस्यापि बोधनाटिति भावः॥

**१**त्यदलनपुमकारिङ्गमाधारणञ्जा

<sup>ं</sup> सोरिति ॥ 'सोर्कुक्' (मा स् २-२-२९) इति पूर्वसूत्रास्तोरित्रजुवर्तेत इति भावः॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मकार इति ॥ स्थे म-इस्पत्र नकार उचारणार्थ इति भावः ॥

<sup>8</sup> धर्ण - इति ॥ धनशब्दास्तो प्रकृतस्त्रेण मकाराहेशे 'बिन्तुक् ' (प्रा स् १-१-४०) इस्तेन मकारस्य बिन्दुरिति भावः॥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अव्न्तादित्याटि ॥ प्रकृतस्त्रेण क्वीबे सोविहितो छुक् अहन्तेतरविषय इति भाषः॥

<sup>ै</sup> पुंस्येविधि रिति ॥ 'सोः ' (श्रा स् २-२-१३) इति स्त्रे ' हो पुंस्येविति वाच्यम् ' इति वार्तिकवर्णनादिति भाव ॥

<sup>े</sup> श्रीत्यादि ॥ चन्द्रिकात्रिकमन्त्योस्तु ' शिशिशिष् जद्द्यसो. ' इत्येतत्स्यूत्र-पाठा दश्यते । तत्पर्याखोचनाया साग्नुस्त्रारसाजुनासिकानिकारी जस्त्रससोरादेशाविति झायते । एतद्वृत्तिग्रन्थपरिशीष्ठनाया च साजुनासिकनिरजुनासिकाविकारी जद्दससोरा-देशाविनि प्रतीयते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> गुणवृक्षादय इति ॥ 'क्षीवे गुणगा ' (प्रा. सृ १-१-५२) इत्यन्न— 'गुणदेवमण्डछात्रा खड्गो विन्दुश्च करस्हो वृक्ष '

## अथ इदुदन्तनपुंसकाळिङ्गमाघारणशब्दाः.

इकारान्ते 1-दिं दिहैं। 'सोर्कुक्' (प्रास् २-२-९) हे दिहै। जक्शसो-दहीणि वहीं वहीइ। अमि दिंह। 'टो णा' (प्रा. सू २ २-२८) दिहणाः 2 दहीहिं ३। 'नृनिप क्रसिकसोः' (प्रास् २-२-२७) श्विहणो। पक्षे-दही। हिंतो दिहत्तो दहीओ दहीउ। 4 म्यसि-दहीसुंतो दहीहिंतो इत्यादि। 5 दहिणो दहिस्स। 6 दहीणं दहीण। दिहिम्म। दहीसु दहीसुं।

### अथ इदुदन्तनपुंसकलिङ्गसाघारणशब्दाः

<sup>1</sup> वृद्धि-इति ॥ दिषशव्दस्येकारान्तनपुंसकछिङ्गतया ततः परस्य सो 'मङ्कुगसंबुद्धेर्नपः' (प्रा->->-३०) इत्यनेन सकारादेशे तस्य विन्दौ वस्य हादेशे च दृद्धिं इति 'सोः क्छुकि दृहिं इति च रूपइयमिति भाव ॥

²द्हीहिं ३ इति ॥ विविश्वव्यादिति तस्य 'हिंहिड्हि मिस ' (प्रा स् २-२-५) इत्यावेशत्रये धकारस्य 'समयचमाम्' (प्रा स् १-३-२०) इति हकारावेशे च वहीहिं दहीहिं वहीहि इति रूपत्रयमिति मावः॥

<sup>9</sup> वृहिणो इत्यादि ॥ वृषिशक्टात् पद्मम्येकवचने इसी तस्य ' तृतिप इसि-इसी. '(प्रा सू २-२-२७) इति णो-इत्यादेशे धस्य इत्वे टहिणो इति, णो-इत्या देशस्य वैकल्पिकत्वात्तवभावपसे 'हिंतो-तो-डो-बु-इसिस्'(प्रा सू २-३६) इति हिंतो-सो-डो-दु-इत्यादेशचतुष्टये च टहीहिंतो-सहित्तो दहीको वहीठ इति च इसाणीति भावः ॥

4 भ्यसीति ॥ दिषशच्दात् भ्यसि तस्य धुंतो-हितो-तो हो-दु-इत्यादंश-पञ्चके दहीधुंतो दहीहितो-दहित्तो-दहीस्रो-दहीस-इति पञ्च रूपाणीति भाव' ॥

ृदहिणो दहिस्सेति॥ विषश्चान्तात् षष्ट्येकवचने द्वामि तस्य 'नृनिप हितः' इसो. ' (प्रा. सू २-२-२७) इति णो-इत्यादेशे वहिणो इति ' तस्य वैकिष्णकत्वात्तवः भावपक्षे 'इसोऽस्त्रिया सर् ' (प्रा. सू २-२-१०) इति सरावेशे तस्य रित्वाहित्वे च वहिस्स इति च रूपद्वयं बोध्यम् ॥

<sup>6</sup> दृहीणं दृहीणेति ॥ दिष्ठाव्दावामि तस्य 'णशामः' (प्रा स् २-२-४) इति णशादेशे तस्य भित्वात्पूर्वस्य दीर्घे 'कुामुपोस्तु सुणात्' (प्रा स् १-१-४३) इति विन्दौ तदमावे च दृहीणं दृहीणेति रूपद्वयम्। एवं सप्तमीबहुवचनेऽपि विन्दुः तदमावपक्षयो रूपद्वयं बोध्यस्॥ एवं मधु<sup>1</sup>विन्हादयः। महुं महुँ इत्यादि। <sup>३</sup>महु इति निरनुनासिकोऽ-पीप्यते॥

इति इदुदन्तन्युंसकछिद्रसाधारणशब्दाः.

## अथ ऋदन्तनपुंतकछिङ्गताघारणशब्दाः.

धातृशब्दे-- " आरस्सुपि, (प्रा स्, (२-२-४९) घाआरं। धनवत्। संबुद्धी पुंचत्। 'हे घाम इत्यादि॥

> इति ऋरन्तनपुंसकलिङ्गसाधारणशब्दाः इति सुवन्ते साधारणदाव्दप्रकरणम्

इति इदुदन्तनपुसक्तिङ्गसावारणश्रन्दा .

### **अय ऋदन्तनपुं**सकछिङ्गसाघारणशब्दाः

<sup>8</sup> घाआरमिति॥ नर्यसकाद्वातृशक्तात् सौ परतः ' आरम्सुपि ' (प्रा स् २ २-४९) इति ऋकारस्य आरादेशे मो 'मङ्खुगसंखुदेनपः' (प्रा मृ. २-२-३०) इति सादेशे तस्य 'बिन्दुक्' (प्रा मृ १-१-४०) इति बिन्दी च धन-शब्दबद्धपमिति मावः॥

र्वे हे धास इति ॥ नर्पुसकादातृशब्दालसमुद्धौ 'ऋदन्ताङ्कु ' (मा स्. २-२-४३) इति संबुद्धेद्विको हिस्वाद्विकोपे 'प्रायो लुक्' (प्रा म् १-३-८) इत्यादिना तलुकि च हे भाग इति रूपमिति भाव.॥

> इति ऋदन्तनपुसकलिङ्गसाभारणशब्दा इति सुबन्ते साधारणशप्द्रप्रकरणम्

¹ विन्द्वाद्य इ.ति ॥ विन्दुशब्दस्य गुणाटौ पाठेन 'छीवे गुणगा ' (प्रा स् १-१-५२) इति तस्य क्लीयत्वस्यापि बोधनादिति भावः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> महु-इतीति॥ मधुक्रव्टात् सौ सस्कृते 'स्वमोर्नपुंसकाद ' (पा पू. ७-१-२३) इत्यनेन तस्य छिक मधु इति निष्पन्नं सिद्धावस्थं प्रकृतित्वेनाश्रित्य तस्य प्राकृते ' खवथधभास् (प्रा मृ १-३-३०) इति धस्य इत्वे निरनुनासिकोकारघटितं सह इति रूपमिति भाव ॥

# अथ सुवन्ते विशेषशब्दप्रकरणम्.

ष्टलन्ताना<sup>1</sup>मन्त्यहलो लोपादजन्ततया रूपाण्युक्तप्रायाणि । तत्र विशेषा उच्चन्ते—

अथ रेफान्तपुं लिङ्गविशेषशब्दः.

चतुर्शन्दे---' चऊ चलणो ॥ चतुरो जञ्जस्भ्यां चलरो चत्तारो चत्तारि ॥ २-३-२८॥

स्पष्टम्। चडरो चत्तारो जत्तारि तिष्ठन्ति पस्य वा, इत्यावि वायुवत्॥

चतुरो वा ॥ २-२-२३॥

भिसभ्यस्सुपि दीवों वा स्यात्। चर्डाई चर्डाहेन्तो चङ् हिन्तो, चरुसु चऊसु इति विशेषः॥

इति रेफान्तपुंछिङ्गविशेषशस्य

# अथ सुबन्ते विशेषशब्दप्रकरणम्.

### अय रेफान्तपुंळिङ्गविशेषशब्दः

<sup>1</sup> अन्त्यहलो छोपाढिति ॥ 'अन्त्यहलोऽझदुदि ' (प्रा सू, १-१-१५) इति सूत्रेणान्त्यत्य हलो छोपघिधानादित्यर्थः ॥

३ चऊ चउणो इत्यादि ॥ चतुर्शब्दस्य नित्यबहुवचनान्ततया तस्माजसि रेफस्य 'अन्स्यह्कोऽश्रद्वद्वि' (प्रा सू १-१-२५) इति लोपे तकारस्य 'प्रायो छुक्' (प्रा, सू १-३-८) इत्यादिना लुकि 'णो शस्त्र ' (प्रा मू २-२-२६) इति लगो णो-इत्यादेशे चउणो इत्येकं रूपं, णो-इत्यादेशामावपसे च 'श्रुजजञ्ञसोः' (प्रा. सू १-२-६) इति जसः शुक्ति शिष्तारपूर्वस्य दीर्घे चऊ इत्यपर रूपं, तथा 'चतुरो जश्या-स्म्यां' (प्रा. सू. १-२-६८) इति प्रकृतस्त्रेण जस्विशिष्टस्य चतरो चत्तारी चतारि इत्यादेशत्रये च त्रीणि रूपाणीस्थाहस्य चतुर्शेव्यस्य जसि पद्म रूपाणि बोध्यानि॥

बति रफान्तपुलिह्यविश्रेपशब्द..

# अथ नकारान्तपुं लिङ्गविशेषशब्दाः.

#### राजन् सु इति स्थिते-

#### राशः ॥ २-२-५३॥

<sup>1</sup> अस्याकारोऽन्ताढेशः स्याद्वा सौ।

(वा)—शराक्षोऽन्त्यहङ्घोपानन्तरमदन्तत्वावस्थायामयमाकारोऽन्ता-देश इच्यते ।

<sup>8</sup> राभा। <sup>4</sup> पक्षे राभो ॥

## पुंस्याणा राजवचानः ॥ २-२-६०॥

### अय नकारान्तपुंछिङ्गविशेपशब्दः

1 अस्याकारोऽन्तादेशस्थ्याद्वति ॥ 'का सौ वा ' (प्रा सू. २-१-५२) इति पूर्वसृत्रस्थात्र सम्बन्धेन राजन्शव्यस्य सौ परे माकारोऽन्तादेशो वा स्यादि-सर्थो सम्बन्ध इति भावः ॥

<sup>2</sup> राक्षो ऽन्त्यह्ळोपानन्तरमित्यादि ॥ राजन्त्राव्हे ' अन्त्यह्ळोऽश्रद्धदि ' (प्रा स् १-१-२५) इत्यन्त्यह्ळोपापवाष्त्वाऽस्यात्वस्य प्रवृत्तौ एकपदेऽत्र प्राकृते 'सन्धिस्त्वपदे ' (प्रा स् १-१-१९) इति सन्धेनिपेधात राजना इत्यनिष्टं रूपमापद्येत, इच्यते तु राजा इति । ज्ञतो वार्तिकमाह्—राजोऽन्त्यह्ळोपानन्तरमित्याति ॥

8 रामा इति ॥ राजन्सञ्दंऽन्स्यहलो नकारस्य 'अन्त्यहलोऽश्रदुद्धि '(प्रा. सू १-१-२५) इति लोपानन्तर 'राज ' इत्यकारान्ततायामनेनान्त्यस्यात आकारादेशे 'सोर्लुक् '(प्रा मू २-२-६) इति सुप्रत्यस्य लुकि 'प्रायो लुक् '(प्रा सू १-३-८) इत्यादिना बस्य लुकि रामा इति रूपमिति भावः ॥

'पक्षे राओ इति ॥ प्रकृतस्यास्त्रस्य वस्यमाणस्य आणादेशस्य च वैकल्पि-कत्वात्तवुभयामावपक्षे 'अन्त्यहळोऽअबुट्टि' (पा सू १-१-२५) इति नकारस्य लोपे जस्य कुकि च रामशब्दवत् राओ इति स्पमिति मावः॥ पुंलिङ्गशब्द् । सम्बन्धिनोऽनित्यस्य आण इत्यावेशः स्याद्या । १ पक्षे यथाद्शेनं राजवत्कार्यं च स्यात् । तथाचाणादेशे सोरित्यादयः । १ आणादेशाभावे राज्ञः (प्रा. सू २-२-५३) 'टोऽणां (प्रा सू २-२-५४) 'ज्ञइशस्ङिसिङसां णोश्च' (प्रा. सू २-२-५५) इति प्रवर्तन्ते । तथाचादेशे राआणो ॥

(वा)- अणादेशे राज इत्यादेः प्रतियेधः।

श्वाणादेशासात्रे 'राज्ञः ' 'टो णा ' 'जञ्जात् सिख्नमां णोश् इति प्रवर्तन्त इति ॥ यद्यपि 'णोणाहिष्विदना ज ' 'इणमामा ' इत्यादिविधयोऽपि राजन्जव्दे विहिता., तथाऽपि नेपां राजन्जव्दसम्बन्धिककाररूपं निमित्तमण्यन-छन्द्य विधानादारमादिशब्देषु वकारस्यामावाद्वेव छराजन्जव्दमात्रनिमित्तककार्या-णासेच राजवस्कार्यानिदेशेनेष्टतया नानि चैतत्त्व् त्रत्रयर्थिहितान्ये वेत्यासिमायेणैतत्त्वन्न त्रित्यमेवोपात्तमिति बोण्यम्। एतदमिप्रायेणैवात्र पूर्वमिपि 'यथावर्शनम्' इत्यमिहितम् ॥

4 आणाद्या इत्यादि ॥ राजन्शव्यसम्बन्धिकोऽनित्यस्याणादेशेऽप्येकदेशिक्कः वन्यायाविना आणादेशदिशिष्टस्यापि राजन्शव्यन्या 'राज्ञ ' (प्रा. मृ. २-२-५३) इत्यादि विचीना प्रवृत्त्या तिक्रपेधार्थमेतद्वार्तिकमारवधिर्मात भावः। त्याचाणादेशपक्षं राजन्शव्य प्रयुक्तकार्याणामप्रवृत्त्या अन्त्यहलो नकार्य्य लोपेनाकारान्तन्यात रामशब्दवद्वपणि बोध्यानि । अत एव 'तथाचाणादेशे सोरित्यादय 'इत्यनुप्रवसेक्तिनिनि वो अस् ॥ तथा च राजन्शव्यात्यस्मेकत्रचने मा आवनलोपाणादेशपक्षेपु राजा राजो राजाणो इति त्रीणि रूपाणि मिध्यन्ति ॥ मुद्धिनप्रवस्मापाचन्द्रिकागनमवार्निकस्त्रपादे तु 'आणादेशे राज्ञ इत्यादिप्रनिशेषं केचिविच्छन्ति 'इत्येतद्वानिकं दश्यते । चन्द्रिकाया-मेतदिमिप्रायेण जिस णोशादेशमाणादेशेऽप्यमिप्रेत्य राजाणाणे इत्युष्टाहृतम् , मा तु नेदाहृतम् ॥

मसम्विन्धनोऽिन्द्यस्येति ॥ अध्याहतज्ञश्यस्वस्यविज्ञेषणतया पाणिनीय-विश्विद्दियमानपरिभाषया च अञ्चन्तज्ञश्यस्यस्पगतिर्निष्ट्यमानस्येत्यर्थमम्भवेन तत्क-िल्तार्थतयाऽयर्मशस्यिष्यमीति योष्यम् । अतः एव नन्यनाविश्वश्यगतस्य अनो नानेना णावेशापितिरिति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पक्षे यथादर्शनं राजचत्कार्यमिति ॥ राजन्त्रव्हं विहितकार्याणां अति-देशमन्तरैव निष्पस्युहतया आणादेशस्य वैकल्पिकतयेतत्रभावपक्षे राजन्शव्यमितेषु आग्मादिशव्देखेवास्यातिदेशस्य फळं बोध्यम् ॥

¹ हे राआ। ' हो स्कुकौ तु संबुद्धेः (प्रा. स् २-२-४२)। हे राओ हे राअ हे राआण हे राआणो; पञ्च। राअमिति तु <sup>9</sup> शौरसेन्याम ॥

## जक्शस्ङसिङसां णोश् ॥ २-२-५५॥

एषां शित् णो <sup>8</sup>वा स्थात्॥

णोणास्किष्वदना जः ॥२-२-५६॥

राज्ञः अना सहितस्य जस्येकारः <sup>4</sup> स्यात्तु णोणाब्स्यु । राहणो । <sup>5</sup> तपरत्वात्र दीर्घः ।

- े हे राभा इत्यादि ॥ राजन्शव्दात सबुद्धौ मौ 'अन्यह्लोऽश्रदृषि '
  (प्रा स्. १-१-२५) इत्यन्यह्लो नकारस्य लोपानन्तर 'राज्ञः '(प्रा. मृ २-२-५३)
  इत्यकारस्य भालपक्षे 'डोम्हुकौ तु संयुद्धे '(प्रा स्. १-२-५२) इत्यनेन विहितस्य
  संयुद्धेडॉलस्य नैकल्पिकतया तटभाषपक्षे 'सोर्लुक् '(प्रा स् २-२-५) इति सोर्लुकि
  'प्रायो कुक् '(प्रा स् १-३-४) इति जस्य क्रिके च राभा इति, आत्व एव भंदुद्धेडॉल्यपक्षे दित्यादाकारस्य लोपे च राभो इति, आत्वस्य वैकल्पिकत्यात्तदभावपक्षे सोर्लुकि
  जन्नारस्य क्रिके च राभ इति, अन आणादेशपक्षे संयुद्धेडॉल्याभावपक्षे समुद्धेर्तुकि च
  रामाण इति, आणादंशपक्ष एव संयुद्धेडॉल्यपक्षे राभाणो इति पद्ध रूपाणि बोच्यानि ।
  मुदितपब्भाषाचन्द्रिकायां त्वत्र राभाण इति रूपप्रदर्शनं गल्वितमिति भाति ॥
- <sup>2</sup> शीरसेन्यामिति ॥ शीरसेनीमाषामा 'म.' (प्रा सू. ३-२-२२) इत्वनेत संबुदी परतो नकारस्य मकारविधानाङाजन्त्राब्दात्संबुद्धी सी नकारस्य मकारे जस्य छुकि सोकुँकि च राजमिति रूपमिति भावः ॥
- <sup>9</sup> वा स्यादिति॥ 'का सौ वा' (भा स्, २-२-५२) इत्यतो वेत्यस्य 'राज्ञ.' (भा सू २-२-५३) इत्यतो राज्ञ इत्यस्य चानुकृत्या राज्ञः परेषा जन्मादीना णोक्षा स्यावित्यर्थं इति भाव ॥
- 4 स्यारियति ॥ वेत्यनुवृत्तिस्यभोतत्, प्राक्तिः स्मिन् तु इत्यस्य विकस्यार्थ-कत्वात् ॥
- <sup>5</sup> तपरत्वादिति ॥ राजन्त्राज्याज्ञाम तस्य 'जङ्शस्ङसिङसां' (प्रा. मृ २-२-५५) इत्यादिना जोगावेशे सिंत तस्मिन् परत प्रकृतसूत्रोण जन् इत्यस्य इस्ते सिंत राइणो इत्यत्र जोग शिखात् 'शिति दीर्घ' (प्रा स् १-१-१५) इत्यनेन दीर्घः प्राप्तोऽपि 'तपरस्तत्कारुस्य (पा. सू १-२-७०) इत्यनेनात्र इदिति तपरतया विभामा-

## <sup>1</sup> पक्षे-राआणो । णोन्वासाचे राआ । आणादेशे राआणा, चत्वारि ॥

#### इणसमासा ॥ २-२-५७॥

राबोऽना सहितस्य जस्य अम्-आम्-इतिविभक्तिभ्यां सह इणं वा स्यान्। 2 राइणं राअं राआणं। ंशसि राआणो राइणो राआ राष राआणो राआणे, पद ॥

त्तन्यामर्थ्यात्त द्विंद्य प्रवृत्तिर्ति भाव । नन्येत्रं णोद्धि वित्करणं व्यर्थाग्रिते चेत्र । तस्य इत्वाभावपक्षे रामाणो इत्यादाँ जनने ' क्षिति दीवँ ' (प्रा. मृ. १-१-१५) इति दीर्घार्थं चरितार्थं न्वाटाणांद्रञपक्षे जमा णोशि राजाणाणो इति केयां चिरपक्षेऽपि दीर्घार्थ चरितार्थरनाचेत्यागयः । ननु 'णोणाडिप्निवना ज ' (प्रा मृ २-२-७३) इति प्रकृतसूत्रे जब्रहणं किमर्थम् ? राहणो-इत्यत्र ' प्रायो लुक् ' (प्रा. १-३-८) इत्यातिना रामा इत्यत्रेव लुकस्तिदाखादिति चेत्र । जप्रहणाभावे 'राज्ञः (प्रा स्. २-२-५३) इत्यार्गनासिन ' पुंस्पाणो राजवचान (प्रा. मृ २-२-६०) इत्यनेनास्नन्ते राजयन्कार्यातिदेशाः द्राप्मादिशब्देप्विप प्रकृतस्येत्वस्य दुर्निबारत्वापातातः । जबहण कृते तु अनामहिता जकारो यत्र दृज्यते वर्ष्मवास्य प्रवृत्या जात्मातिषाठतेषु अनुस्मरवेऽपि जकारामावार्त्तर्भः नक्षयुक्तेवार्थितं शक्यन्वादिति प्रतिसानि ॥

<sup>1</sup> पक्ष इत्यादि ॥ प्रकृतस्येखस्य वैकल्पिकः बाउँतट मावपक्षे नकारलोपानन्तर जसो जोडांढेंडे जोडा क्रिस्वात्तरपूर्वस्याकारस्य दीघे च रामाणी इति, जोडां वैकल्पिकन्वानडमावपक्षे 'अञ्ज्ञकामोः' (प्रा. मृ. २-२-३) इति तसः अकि तम **डिस्त्राप्**रवेस्य टीवें राजा इति, बाणाटेशपक्षे पूर्ववज्ञय. श्रुकि पूर्वस्य टीवें व राजाणा इति, चन्वारि रूपाणीति भावः ॥

<sup>2</sup> राहणमित्याहि ॥ राजन्भव्यात द्विनीयंक्त्रचनेऽसि प्रकृतस्त्रेण बना बमा च सहितस्य अस्य इणमादेशं विन्दां जकारस्य लुकि च राइणं इति, इणमादेशस्य वैकलि-कत्यानदभावपक्षे 'पुंस्याण ' (प्रा म् २-२-३०) इत्यनेनाणांदेशे समी मकारादेशे बिन्दी च रासाण इति, आणादेशस्यापि वैकल्पिकचाचस्याप्यभावपसे सन्यहरी नकारस्य लापे असा सकारांद्रके विन्द्री च राज इति श्रीणि रूपाणीवि साव. ॥

<sup>९</sup> शासीत्यादि ॥ गजन्भव्यात् हिर्नायाबहुबचने असि तस्य णोघाटेशे तत्पूर्वस्य अना सहितम्य जस्य इत्वामावे अम्यहला नकारस्य लोपे अस्य छुकि च णोडाडिश-न्वाल्पूर्वस्य र्रार्ध रामाणा इति, इत्वपक्षे राहणो इति, जमो णागमावपक्षे तस्य पूर्व रामा इति, तत्रय अभवकृति पूर्वस्य एन्वपसे राष् गति, माणावेशपसे पुत्वनद्भावयो राजाण, राजाणा, इति पद्रूपाणीति सावः॥

#### हो णा॥२-२-५४॥

<sup>1</sup> राज्ञः टो णा वा स्थात्। <sup>2</sup> इत्वस्। राइणा।

## क्स्क्सिटां णोणोर्डण् ॥२-२-५९॥

<sup>3</sup> राहोऽना सहितस्य हित् अण् वा स्यात्, ङस्ङसिटादेशयोः णो-णा-इत्यनयोः परयोः। हित्त्वात्पूर्वस्वरह्णोपः। <sup>4</sup>रण्या। ङणित्त्वयो-रमावे राअणा। णात्वस्याप्यमावे रापण राआणेण रापणं राआणेणं। मिसि रापहि ३।

### मिस्म्यसाम्युप्स्वीत् ॥ २-२-५८॥

#### <sup>5</sup> राहोऽना सहितस्य ई वा स्याद्धिसादौ।

¹ राहः टो णा वा स्यादिति॥ 'मा सौ वा' (प्रा स् २-२-५२) इसको वेति, 'राज्ञ' (प्रा स् २-२-५३) इति सुक्ष चानुवर्तन इति आवः॥

<sup>2</sup> इस्वमिति ॥ राजनुशक्दे 'णोणाडिष्विदना ज ' (प्रा सू. २-२-५६) इसनेन तृतीयेकचचनस्य टामलयस्य जो-इसाटेशे सना सहितस्य वस्येत्वमिल्याः॥

<sup>8</sup> राहोऽना सहितस्येखाति ॥ 'राहः ' (प्रा स् २-२-५३) इति स्प्रं 'ना सौ वा' (प्रा स् २-२-५२) इत्रतो वेति 'लोणाकिध्विदना ज (प्रा स् २-२-५६) इत्रतोऽना जः इत्यस्य चातुकृत्याऽयमके सिन्ध इति भाव ॥

े रण्णेत्यादि॥ राजन्शन्दात्त्वतीवैकवचने दाजस्य तस्य णाइशपसे तत्य-वैस्थाना सहितस्य अस्येत्ये राहणो इति, तत्रैव इत्यस्य वैकत्यिकस्यात्तद्भावपसे प्रकृतसूत्रेण भना सहितस्य अकारस्य दृष्णि तस्य कित्वाहेरकारस्य कोपे रण्णा इति, णात्वपस एव दृष्णित्वयोद्धमयोवैकश्चित्रस्यात्तदुभवाभावपसे अन्त्यहको वकारस्य कोपे जस्य क्रिक राजाणा इति, णात्वस्यापि वैकश्चित्रस्यात्तस्यात्र्यमावपसेऽन्त्यहको नका-रस्य कोपे जकारस्य क्रिक दाग्रस्यस्य 'दो हेन्क्,' (प्रा सू २-२-१८) इति हेणकादेशे तस्य कित्वात्पूर्वाकारस्य कोपे राण्ण इति, अत्रैव जात्यर कृष्टुपोस्तु सुणात् ' (प्रा मू १-१-४३) इति विन्तुपसे राण्णं इति, विन्द्रसावपक्षे राज्ञाणेण इति सप्तस्त्याणि निष्यग्वन्त इति वोध्यम्॥

<sup>5</sup> राझोऽनेत्याटि ॥ पुनैवदेवात्रापि 'राज्ञ. अना जः वा 'इषि पदानामधु-इत्तिर्वोच्या॥ राईहि <sup>1</sup> नच। उसाँ हिण रण्णो । इत्त्रे गइणो । उभयामावे दीर्घः, रामाणो । णोत्वामावे रामाहितो रामचो रामायो रामाट रामा रामाहितो रामाणाती रामाणाति रामाणाति रामाणाति, <sup>5</sup> चतुर्विद्यातिः । इसि-रादणो रण्णो रामाणो रामस

े नबेति ॥ राजन्शच्टातृतीयाबहुतकां सिसि जस्य लुकि सन्पहले नकारस्य छोपानन्तर 'सिन्ध्यम्सुपि (प्रा. स्. २-२-२१) इत्यनेन प्वांकारस्य रे हिं हि किसिसः '(प्रा. स्. २-२-४) इत्यांद्रशक्ष्ये रापृहिं रापृहिं रापृहिं रापृहिं रापृहिं रापृहिं रापृहिं रापृहिं प्रकृतस्त्रेत्रण बना सहितस्य जस्य ईस्वपक्षे राईहिं राईहिं राईहिं इति, झागांद्रशपक्षे राष्ट्रागृहिं रासागृहिं रासाणाहि, इति सब रूपाणि बोध्यानीति साव ॥

पश्चित्रज्ञेति॥ राजनजञ्जारपञ्चन्येकवचने इसी तस्य जङ्गाम्हानद्या णोजः (प्रा. सू २-२-७५) इति णोजाठेज पूर्वस्य जत् इतस्य 'हम्हान्द्रां णोणोटंग् (प्रा. मू. २-२-७५) इति उणि हिस्बाहेराकारस्य लोपे रण्यो इति, उमो वक्कोसकवा- सद्भावरक्षे ' णोणाहित्रिक्ना कः ' (प्रा. मू. २-२-५६) इत्यना सहितस्यस्यसे ग- हणो इति. इणिरवयोरमयोवैकोलयक्ष्याचद्वमयाभावपत्तेऽन्यहलो ननारस्य लोपे जका- रस्य लुकि णोजाहिजस्वान्य्वस्य शीव च राकाणो इति. णोजोऽपि वक्कित्यक्ष्यान्याच्य- भावपक्षे ' हितोन्यादेतु हमिम् (प्रा. मृ. २-२-६) ' इसेः इस्कृ (प्रा. मृ. २-२-५७) ' इसिसो हि ' (प्रा. मृ. २-२-५७) इति मृद्धः हितो— इत्याद्याहिजापद्वे राजाहिते राक्षचो राकाव राका राकाहि इति, तथाऽऽणाहेकेऽच्येवसेवाहिजापद्वे राजागिहितो राकाणचे राकागाओं राकागाद राकागा राकागाहि, इति पञ्चका स्थापि जाते ॥

ै चतुर्विद्यातिरिति ॥ राजान्भव्यात्यद्यसीवहुवचने स्यस्प्रस्यये शर्रदेश-तया बिहितेषु हिंतो—हत्याद्विपट्रन्बादेशेषु हिंतो इत्यादेशे सित राजोऽन बागादेशको 'हिंदोंचोटु क्यों (प्रा. स् २-२-८) इत्ये द्विषको गन्नागाहितो हृति, तम्र्व 'मिन्स्य-स्यूपि' (प्रा. स्. २-२-२६) इत्येत्वपक्षे राजाणिहितो हृति, न्नागादेगानावपक्षे राजोऽना-सहितस्य जस्य 'मिन्स्यसाम्युप्त्रवीत '(प्रा. स्. २-२-७८) इत्येत्वपक्षे राजिहितो हृति, इत्यासावपक्षेऽन्त्यहत्यो नकारस्य लोपे पूर्वववत्यकारस्य हीवेत्वपक्षयो राजाहितो रा-पृह्वितो हृति हिंतो-हत्यादेशपक्षे पञ्च स्थापि । एवं स्यमादेशेषु नोन्दो-दु-इत्यादेशेषु राआणस्स, 1पञ्च। 'इणममामा' (प्रा. सू. २-२-५७) 2राइणं राईणं राईण राञ्जाणाण राजाणाणं, पञ्च।

त्रिष्वप्याणादेशेत्वनकारलोपपक्षेषु रामाणचो रामाणामो रामाणाउ राहचो राद्दीमो राद्दीमो

¹ पश्चिति ॥ राजन्तव्दात् षष्ठथेकवचने इसि 'जदशस्टसिस्सां णोश' (प्रा. स् २-२-५५) इति तस्य णोतादेशे 'णोणादिग्विटना जः '(प्रा स् २-२-५६) इस्पना सिहतस्य जस्येन्वपक्ते राहणो इति, तन्नैव 'इस्टसिटा णोणोर्डण् '(प्रा स् २-२-५६) इस्पना सिहतस्य जस्य ढिण दिन्ताहेराकारस्य पूर्वस्य छोपे च रण्णो इति, ढिणात्वयोर्वेकित्पकत्वान्तदुमयामावपक्षेऽन्त्यहलो नकारस्य छोपानन्तरः जस्य छिक च णोबादिशस्वान्तत्पूर्वस्य दीघे रामाणो इति, राजेऽन माणादेशपक्षे 'क्सोऽक्षिया सर्'(प्रा स् २-२-१०) इति इसस्सरादेशे तस्य रिन्वाहित्वे रामाणस्स इति, भाणादेशामावपक्षे णोशो वैफिल्पकत्वान्तद्मावपक्षे च राज्ञोऽन्त्यहल्लोपानन्तरं जस्य छक्कि च पूर्ववत् इसस्सरादेशे रिन्वान्तस्य द्विते च रामस्स इतीत्याहस्य पञ्च-क्ष्मणीति मावः॥

² राइणमिस्यादि ॥ राजन्यञ्यात वडीबहुवचने आमि 'इणममामा' (प्रा सू २-२-५७) इत्यान्विकक्तयाऽना च सहितस्य अस्य इणमादेजे राइणं इति, 'मिस्म्यसामसुप्त्वीत' (प्रा सू २ २-५८) इत्याना सहितस्य अस्येत्वपक्षे 'णयाम ' (प्रा सू २-२-४) इत्यामो णशादेशे 'कुासुपोस्तु सुणात' (प्रा सू १-१-४३) इति णकारात्परं विन्दुत्वसायपक्षयोः राईण राईण इति, राज्ञ आणादेशपक्षे चामो णशादेशे तस्य क्षित्वाचत्प्र्वस्य दीवें द्वितीयणात्पर विन्दुतवसावपक्षयो राजाणाण राजाणाण, इतीत्याहत्य पद्म रूपाणीति मावः । अत्र आणादेशेण-मादेशेत्याना त्रयाणामि वैकत्पिकतयेतत्त्रितयामायपक्षेऽन्त्यहलो नकारस्य लोऽपे अस्य सुक्यामो णशादेशे णकारात्पर विन्दुत्वस्थानावपक्षयोश्च राजाणं राजाण इत्यन्यदिष रूपवयामो णशादेशे णकारात्पर विन्दुत्वस्थानावपक्षयोश्च राजाणं राजाण इत्यन्यदिष रूपवयं प्रवर्शनीयस् । एवमेवोचरन्नापि ही सुपि च राजाणिम्म राजाणं, राजाणेमु राजाणेसु इति प्रत्येकं रूपवयमधिकं प्रदर्शनीयमिति प्रतिमाति ॥

े णोणाङिष्विदना जः ' (प्रा. स्. २-२-५६) राइम्मि राश्रमि दे सुपि—राईसु राईसुं रापसु रावसुं। 'केचिदाणादेनेऽपि 'राङ्गः (प्रा स् २-२-५३) इत्यादिकमिच्छन्ति । तन्मते सौ-राश्राणा। जसि राश्राणाणो॥ आणादेने अना सहितस्य स्थानिनोऽभावात् इत् इणं ईत् डण् इति न स्युः। शसि—राश्राणाणो राश्राणा। ङसिङसोः राश्राणाणो, इत्यपि रूपाणि॥ इति राजन्कव्यः

<sup>2</sup> सुपीति ॥ राजन्जव्हास्सससीबहुवचने सुपि राजोऽन माणांहजवके 'सिस्म्यस्सुपि' (प्रा. मृ २-2-२१) इति मुप. पूर्वाकारस्य एत्वे मुकारास्य विन्दु-तद्भावपक्षयो राजांगमुं राजांगमु इति, माणांद्धामावपन्ने 'सिन्स्यसायसुप्त्यीत' (प्रा. सू २-१-७८) इति राज्ञोऽना महितस्य जस्य कृत्वे सुकारास्यरं विन्दुतदभाव-पक्षयो राईमुं राईसु इति, कृत्वस्यापि वैकिप्पक्तवाश्वरमावपक्षेऽन्त्यहको नकारस्य क्रोपे जस्य खिक सुप. पूर्वस्याकारस्य पृत्वे सुकारात्यर विन्दुतदभावपक्षयो राण्मुं राष्ट्रम्, इतीस्याहस्य पद्क्याणीनि बोध्यम् ॥

8 केचिदिति ॥ 'आणादेशे राज्ञ इत्यादिप्रतिपेधं केचिदिच्छिन्त' इति वार्तिकदर्शनात 'राज्ञ' (प्रा स्. २-२-५३) इत्याद्यात्वादिविधीनामाणादेशेऽपि प्रवृत्त्यस्युपगमवादिन इति भावः । तत्रश्च राजन्जव्याद्यमंकवचने सौ राज्ञोऽन आणादेशानन्तरमपि 'राज्ञ' (प्रा स्. २-२-५३) इत्यात्वप्रवृत्त्या राक्षाणा इत्येक्मपिकं रूपम्, तथा 'वर्श्वम्दिक्सां णोज् ' (प्रा स् २-२-५५) इति णोशादेशे जर्शमकिस्हस्सु प्रत्येकमेकैकमिकंकमिकंक रूपं बोष्यमिति भावः ॥

¹ णोणाङीत्यादि ॥ इत्रमुपलक्षणं रूपान्तराणामि । तथाहि—राजन् 

इाव्दास्त्रसम्येकवचने डिप्रस्यये राज्ञोऽन भाणादंगपक्षे 'हेर्डे' (प्रा सू २-२-१६)

इति 'हेर्डेन्थे टेरकारस्य लोपे रावाणाणे इति ' हे-इत्यादेशाभावपक्षे 'हेर्मिर्
(प्रा सू. २-२-११) इति हेर्मिरादेशे रिस्ताचस्य द्वित्वे च राभाणिम्म इति, भाणादेशाभावपक्षे 'णोणाडिन्वित्रना ज.' (प्रा मृ २-२-४६) इत्यना सहितस्येन्वपक्षे

पूर्वेवत् हेर्मिरादेशे तस्य द्वित्ये च राइम्मि इति, इत्यस्यापि वैकल्पिकन्याच्यमावपक्षेऽम्त्यहलो नकारस्य लोपे अस्य लुकि हेर्डे-इत्यादेशे तस्य हित्वे च राजम्मि

टेलींपे राप इति, डे-इत्यादेशाभावपक्षे पूर्वेवत् हेर्मिरादेशे तस्य द्वित्वे च राजम्मि

इतीत्याहस्य पञ्च रूपपणीति ॥

आत्मन्त्राब्दे आणादेशे <sup>1</sup> अप्याणो-अप्याणा इत्यादि वृक्षवत्। <sup>2</sup>राज-वक्कावे तु 'राज्ञः '(प्रा सू २-२-५३) इत्यात्वम्। अप्या <sup>8</sup>पक्षे अप्यो । हे अप्या हे अप्यो । जक्कास्कलिक्सां णोश् (प्रा सू २-२-५५) <sup>4</sup> अप्याणो अप्या । <sup>8</sup> अप्ये । <sup>6</sup> अप्याणो अप्या अप्ये ।

अव्याणो अव्याणा इत्यादीति ॥ बात्मन्सन्दात् प्रथमैकवचने सौ 'पुंस्याणो राजधवान ' (प्रा सू २-२-६०) इत्यन काणादेजे आत्माण-इति जाते ' वाऽऽव्य-भत्मिन पः ' (प्रा सू १-४-२०) इति व्या-इति संयुक्तव्य पादेशे तस्य ' शेषादेशस्य ' (प्रा. सु १-४-८६) इत्यादिना द्वित्वे ' संयोगे ' (प्रा सू. १-२-४०) इति पूर्वस्य इस्वे अप्याण इति जाते रामशब्दवत् अप्याणो इत्यादिक्पाणीति भावः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> राजवद्भावे त्यित्याितः। 'पुंस्थाणो राजवस्थानः' (प्रा मृ २-२-६०) इत्यनेनःश्वन्तस्य राजवस्थातिदेशेन प्रथमैकवस्यते सौ 'राज्ञः' (प्रा स्. २-२-५३) इत्यात्यपहे आकारान्तरवेन सोर्ळीक स अप्पा इति रूपमिति आवः॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पक्षे अप्पो इति ॥ 'राज्ञः ' (मा सू २-२-५३) इत्यनेन विहितस्यात्वस्य वैकल्पिकत्वात्तवस्य प्रदर्भः । आणादेशस्यापि वैकल्पिकत्वात्तत्त्र्याप्यमावपक्ष इत्यन्यत्रार्थः । तथा च आत्मन्त्राव्दे आत्वाणादेशोभयाभावपक्षे अन्त्यहलो नकारस्य लोपे त्यस्य पादेशे तस्य द्वित्वे पूर्वस्य इत्येऽकारान्यत्येन अव्यो इति रामशब्दवद्वपूर्धं नोध्यम् ॥

<sup>4</sup> अप्पाणो अप्पा इति ॥ मात्मन्त्राव्यात्प्रथमाबहुवयने जसि तस्य णोजा-देशे अन्यहरू नकारस्य छोपे णोशिश्चित्त्वारपूर्वस्य दीघें अध्याणो इति, णोशो वैकिष्य-कत्यात्तद्भावपक्षेऽन्यहरू नकारस्य छोपे ' स्लुग्जश्चसो ' (प्रा स्. २-२-३) इति अस श्लुकि तस्य शित्वारपूर्वस्य दीघें अच्या इत्यपि रूपमिति भाव.॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> अप्प्रिमिति ॥ भारमन्त्राव्टात् हितीयैकवचनेऽपि तस्य 'अम ' (प्रा स् १-२-१) इति मकारादेशे तस्य विन्दौ भन्त्यहको नकारस्य कोपे पूर्ववत्संयुक्तस्य पकारादेशे हित्वे हस्वे च अप्पमिति रूपमिति भावः । इटमाणादेशे सति अप्पाणमिति रूपान्तरस्याप्युपकक्षकं बोध्यम् । एवमुक्तरत्राप्याणादेशे रूपान्तर बोध्यम् ॥

<sup>े</sup> अप्पाणो इत्यादि ॥ आत्मन्सन्दात् द्वितीयावहुवचने जस्याणादेशाभानपक्षेऽ न्यहलो नकारस्य लोपे 'जरुगस्द्वसिद्धसा णोक् ' (प्रा. स् २-२-५५) इति क्षसो णोक्षादेशे तस्य किस्तारपूर्वस्य दीवें अप्पाणो इति, णोक्षादेशामावपक्षे क्षस क्लुकि तस्य किस्तारपूर्वस्य दीवें अप्पा इति, 'शस्त्रेष् ' (प्रा. स्. २-२-२०) इति क्षस गुन्वपक्षे अप्पे

टा—] अप्पणा अप्पेण अप्रेणं।

## टो वाऽऽत्मनो णिआ णहुआ ॥२-२-६१॥

आत्मनः परस्य टावचनस्य एतौ वा स्तः। अप्पणिआ अप्पणइथा। केचिदाणादेकोऽपि अप्पाणणिआ अप्पाणणइआ इतीच्छन्ति । मिसि <sup>8</sup> अप्पेहिं ३। इन्सौ-अप्पाणो अप्पाणाहिंतो <sup>8</sup>इत्यादि । भ्यसि-अप्पासुंतो इत्यादि । <sup>4</sup> इन्सि अप्पाणो इत्यादि ।

इति रूपमिति भावः । एवमत्रैवाणादेशपक्षे अप्पाणा भप्पाणे इत्यपि रूपद्वयं बोध्यम्॥

¹ अप्पणेत्याति ॥ जारमन्त्रान्टास् तृतीयैकतत्त्वने टाप्रत्यये आरमनोऽन्यह्लो नकारस्य लोपे टाप्रत्यस्य 'टो णा' (प्रा स् २-२-५३) इत्यनेन राजवन्त्रायति वेदोन णादेशे संयुक्तत्य पादेशे द्विश्वे पूर्वस्य इस्ते च अप्पणा इति, णादेशामावपहे टाप्रत्यस्य डेणलादेशे णात्पन विन्दुसदमावपहायो अप्योणं अप्योणं अप्योणं इति रूपाणीति भावः । प्वमाणादेशपक्षे अप्याणणा अप्याणेणं अप्याणणा इत्यपि रूपत्रयमत्र बोध्यम् ॥

² अप्पेर्डि ३ इति ॥ आणारेशमसे अप्पाणेर्दि अप्पाणेर्दि जपाणेरि इत्यपि रूपत्रयं बोध्यम् ॥

4 इस्ित ॥ आरमन्त्रव्यात् पष्टयेकवषने दक्षि तस्य णोगादेशपक्षे आणा-देशाभावपक्षे च अप्पाणो इति, सरादेशपक्षे अप्पस्स इति, एवमाणादेशपक्षे इसी णोगादेशसरादेशपक्षयोः अप्पाणाणो अप्पाणस्य इति चत्वारि रूपाणीति भावः। <sup>1</sup> आसि—अप्याणं। <sup>2</sup> अप्यम्मि। अप्ये। अप्येसु, इति <sup>९</sup>दिक। एवं युवन्ज्ञव्दाद्ावृद्धम्। युवानस्संस्कृतेऽपीति केचित्? सुजन्मित्र-स्यादौ राजवद्भावे अना युक्ते जकारे सस्यपि <sup>4</sup> इदादयोऽपि न सन्ति।

> इति आत्मन्जव्यः इति नकारान्तपुंखिद्वविशेषमञ्जाः इति हलन्तपुलिद्वविशेषमञ्जाः

्रहादयो न सन्तीित ॥ षोणाहिष्वितना आः ' (प्रा. स् २-२-५६) इत्यात्रा णोणात्र्याचन्यवहितपूर्वस्य बना अव्यवधानेन महितम्य अस्येव्ववतीत्यर्थस्य वत्र विवक्षणात सुजन्मन्शव्दे हिनीयस्थानो षोणाहिप्रत्ययव्ययहितपूर्वत्वेऽपि रस्य अन्यवधानेन जकारमाहित्यं नाम्नि, मध्ये मकारेण व्यवधानान, प्रयमस्याप्यनोऽन्यव-धानेन जकारमाहित्येऽपि तम्य षोणादिप्रत्ययाच्यवहितपूर्वत्य नाम्नीिन सुजन्मन्शव्दे राजयद्वायेनात्यादिप्रवृत्तावपि 'षोणा ' (प्रा. मृ. २-२-५६) इत्यादिनेदादयो न प्रवर्नत्व हित भाष ॥

> इति सारमन्त्राच्टः. ची नग्रदान्तपुर्ति द्वदिनेषशस्त्राः. सी सम्मापुरिद्यविनेषशस्त्रा

<sup>1</sup> आसीति ॥ आत्मन्शन्दात पष्टीबहुवचने आसि आणादेणतदभावपक्षयोः आसश्च णकादेशे णात्परं विन्दुतदभावपक्षयोध्य अप्पाणाणं अप्पाणाण अप्पाणं अप्पाण इति चत्वारि स्पाणीति भावः ॥

अण्यस्मीत्याति ॥ आत्मन्शञ्जात् यसम्येकवचने ही तन्य टेसिरावेशपक्षयो-रन नाणांवेशतदभावपक्षयोख अप्पागे अप्पाणिम्म अप्पे अप्पान्म इति रूपचतुष्टयम् । तथा मसमीयहुवचने सुपि मकारात्परं विन्दुत्वदभावपक्षयोरन नाणांवेशतदभावपक्ष-योख अप्पागेर्गु अप्पाणेसु अप्पेशु अप्पेसु इति रूपचतुष्टयमिति भाव ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> विशिति॥ तदर्शस्य आत्मन्गस्टमंबन्धिनस्संयुक्तस्य त्म-इस्यस्य 'बाऽऽत्स-भास्मनि पः ' (मा. सू. १-४-४२) इस्यनेन पाटेणस्य विकल्पतया विधानास्तटभावपद्ये 'सनवास्' (मा.मृ. १-४-७९) इस्यनेन सकारस्य खुकि डोपन्य नकारस्य द्वित्ये पूर्वस्य इस्वे अन्त्यहळो नकारस्य छोपे च अत्ता इति प्रकृतिक्पिन्यस्या ततस्त्यां सु विभक्तियु प्रणव्टक्याने स्वान्ट्रघटितानि पूर्वोक्तानि सर्वाण्यधिकानि स्पाणि बोध्यानीति ॥

अथ इलन्तर्सालिङ्गविजेपजञ्जाः स्त्रीलिङ्गइलन्तानां <sup>1</sup>आल्विधानाङ्गक्षावत् । दयत् <sup>2</sup>दिसभा इत्यादि । विद्युत् <sup>8</sup> विज्यु । <sup>4</sup> धेनुवत् तस्वश्च । इति इलन्तसीलिङ्गविजेषशब्दाः

## अथ हलन्तनपुंसकलिङ्गविशेषशब्दाः.

दामन्-दाम दामाइ इत्यादि, धनवत् । व्युंसीत्युक्तेर्नात्राणादेशराज-घद्भावौ ॥

इति इकन्तनपुंसकलिङ्गविशेषशन्दाः

। आव्विधानादिति ॥ 'अविश्वति श्वियामाङ् ' (प्रा. स् १-१-२९) इत्यनेन सीलिङ्गानां इक्ष्मतानामन्त्रहरूते नित्यतया आकारादेशविधानात् रपदार्थाना इक्षमतसीलिङ्गानामाकारान्त्रगङ्गादिशब्दवङ्गपाणि बोज्यानीति भावः॥

² दिसाआ इत्यादीति ॥ इषच्छन्दात् प्रथमैकवचने सौ तकारस्य प्रॉक रीत्या आत्मे क्रुपावित्यादकारस्येत्वं 'शोस्सल्' (प्रा. १-१-८७) इति पकारस्य

सत्वे सोर्कुकि च दियमा इत्यादि गङ्गावद्वृपमिति भाव ॥

े विज्य इति ॥ वियुच्छव्यस्य स्वतः स्वीलिङ्गतया तकारान्तत्वेऽपि ' व्यव्यति स्वायामाक् ' (प्रा. मृ १-१-२९) इत्यनाविष्युतीति पर्युदासादास्याप्रदेश्या ' क्षम्यहलोऽ- श्रद्धुदि' (प्रा. सृ १ १-२५) इत्यनेनान्त्र्यहलस्तकारस्य लोपे ' यय्यपौ जः (प्रा. मृ. १-१-२५) इत्यनेन यस्य जत्वे तस्य द्वित्वे च मत्युकारान्त्रसीलिङ्गपेषुः गव्यवत् विज्यु इति स्पामिति मावः । अस्यव वियुच्छव्यसम्बन्धिनम्तकारस्य ' लो या विद्युस्पत्र ' (प्रा. सृ २-१-२६) इत्यादिना लकाराद्व्यपक्षे आकारान्त्रसीलिङ्गरमा- ज्ञाव्यवत् विज्जुलेलाविक्रमपि स्वयं बोध्यम् ॥

े धेनुवत्तरुवञ्चेति ॥ विद्युच्छन्दस्य स्वतः क्रीलिइतया धेनुभव्दवदृषस्य तया 'अस्यर्यकुलाचा वा (प्रा. स्. १-१-५१) इत्यत्र 'विद्युच्छन्द्रोमातनमाहान्त्र्य दुः खवचनभक्तस्य ' इति गणस्त्रदर्भनेनास्य विद्युच्छन्द्रस्य कुलादिगणपितन्त्रेन वैकल्पिकतया पुंस्यविधानात्पुंलिइतदश्यस्वदपि रूपाणि बोध्यातीति साव ॥

इति इस्निक्षीलिङ्गविभेषभन्ता

अथ हळन्तनपुंसकलिङ्गिघरोषशव्याः • पुंसीत्युक्तेरिति ॥ दामन्सन्त्रस्य नान्तत्त्वेऽपि 'समगम' (मा स्

## अथ मर्वनामसंज्ञकविशेषशब्दाः

अथ सर्वनामगन्देषु सर्वादयो विशेषा उच्यन्ते— 1 सब्बो।

## सर्वादेर्जसोऽतो हे ॥ २-२-६२ ॥

अदन्तात्सर्वादेः परस्य जस पत्वं डित् स्यात्। सब्वे। शसि सब्वा सब्वे इत्यादि।

## आमां हेसिम् ॥ २-२-६५ ॥

अतस्सर्वादेरामो डिदेसि वा स्थात्। वहुवचनात् स्थियामपि । सब्वे-सि । पक्षे-सब्वाणं । कौ---

#### डेस्त्थस्सिमि ॥ २-२-६३ ॥

अतसर्वादेः केः स्थाने स्थरिसम्मि पते स्युः। त्रयोऽप्येते द्विचक्ताः। सन्यत्थ सन्यरित सन्वस्मि। अतः किम् श्रमुम्मि।

### अनितमेतदस्तु किंयत्तदः स्त्रियां च हिं ॥२-२-६४॥ हवमेतद्भिकाश्वतस्त्रवदिकिंस्थाने हिं वा स्थात् । किंयत्तद्भवस्य

१-१-४९) इत्यत्र अवामेति पर्युवासामपुसकत्वात् अग्नन्तत्वेऽपि 'पुस्याणो ' (प्रा. स् २-२-६०) इत्यत्र पुंसीत्युक्तयाऽत्र आणादेस्रो राजवज्ञावश्च न प्रवर्तते । वतस्य अन्त्यह्छो ककारत्य कोपे सत्यकारान्वतया नपुंसकछिङ्कचनमान्दवद्गाणि बोध्यानीति आवः॥

इति इकन्तनपुसक्तिक्कविवेवशस्त्रा.

#### अथ सर्वनामसंज्ञकविद्रोपदाच्याः

1 सन्वो इति ॥ वद्यपि सर्वज्ञन्देऽस्मिन् 'स्वर.मध्यः' (प्रा. सू १-४-७८) इत्यनेन वकाररेफयोर्कुनिवधानाहकारस्वापि सुक्र प्राप्तिरस्ति, तथाऽपि सूत्रे वकारात्पर रेफप्रहणाद् 'विप्रतिवेधे पर कार्यस् (पा. मू. १-४ २) इति पाणिनीय-प्रक्रियादरणेन रेफस्यैवात्र सुक प्रमुखा सन्वो इत्यादि स्पं बोध्यस् ॥

<sup>2</sup> अतस्सविद्धेस्थाने हिं या स्यादिति ॥ 'सर्वादेर्जसोऽतो हे' (मा सू २-२-६२) इलातोऽतस्सर्वादिरिति 'केस्थार्स्सिन्म' (प्रा. स्. २-२-६३) इलातो हेरिति चानुवर्तते । सूत्रास्थस्तुकान्दो विकल्पार्थे परिभाषितक्षेति भावः ॥ <sup>1</sup> स्त्रियामिप हिं वा स्थात्। सन्वहिम् । पक्षे-सन्वत्थ इत्याद्येव। जेषं रामवत्। एवं विश्वहियः॥

इति सर्वशब्दः

#### यच्छन्दे-१ जो जे। जं १ जा जे। टा---

## इदमेतिक्यचद्भायष्टो डिणा ॥ २-२-७३॥

अदन्तेभ्य एभ्यः परस्य टावचनस्य हिदिणा <sup>4</sup> वा स्यात्। जिणा <sup>5</sup> जेण २।

<sup>6</sup> जेहिं ३॥

#### इति सर्वश्रन्य

<sup>2</sup> जो जे इति ॥ बच्छव्दात्सुनसोः बकारस्य 'बादेर्जं. ' (प्रा मृ १-३-७४) इति जकारेऽन्यह्लो उकारस्य छोपे सुजसोर्डे —इत्यादेशे टेरकारस्य छोपे च जो जे इति रूपमिति मान' ॥

ह जार जो इति ॥ यच्छव्दाच्छिसि तस्य 'शस्येत् ' (प्रा मृ २-२-२०) 'श्रुगजदशसो ' (प्रा मृ. २-२-३) इत्येत्वश्रुक्पक्षयोः जा जे इति रूपमिति भावः ॥

्रवा स्यादिति ॥ 'डो वदस्तु' (प्रा मृ १-२-७२) इत्यतिस्वसनुवर्तत इति भावः ॥

<sup>6</sup> जीण २ इति ॥ यच्छव्दात् टाप्रस्थे तस्त्राने प्रकृतस्य दिणादेशस्य वैकिरिपकत्त्वात्तदभावपक्षे 'टो देणल् ' (प्रा. स् २-२-१४) इति टो डेणलादेशे जेण इति 'ज्ञासुपोस्तु सुणात् ' (प्रा. मू. १-१-४३) इति णात्पर विन्दुपसे च नेणमिति च रूपद्वयमिति भावः ॥

ि जेहिं ३ इति ॥ बच्छन्दाङ्गिसी तस्य 'हिं हिँ हि सिस ' (प्रा न २-२-५) इति हिमाद्यादेशत्रवे जेहिं जेहि इति रूपत्रयमिति भावः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> स्त्रियामपीति ॥ एतेन प्रवेवाक्येन अडम्तास्त्रविदिग्नेतक्रिशात् हेस्थाने विहितो हिमादेशः स्त्रियां न भवतीति मिध्यतीति मावः ॥

### म्हा इसे: ॥२-२-७०॥

अद्न्तेभ्यः <sup>1</sup> किंयत्तद्भयो क्सेः म्हा <sup>2</sup> वा स्यात् । जम्हा । <sup>3</sup> पक्षे जाहितो जत्तो जाओ जाउ जा जाहि । <sup>4</sup> भ्यसि—जेहितो जेसुंतो इत्यादि ।

## किंयत्तद्भयों हिसः ॥ २-२-६७॥

<sup>6</sup> सश्वा स्थात्। <sup>7</sup> शिस्वादीर्घः। जास <sup>8</sup> जस्स। 'आमां डेसिं ' (प्रा. स्. २-२-६५) जेसिं जाण जाणम्॥

#### केरिआ डाहे डाला काले ॥ २-२-६९॥

## र्कियसद्भयः परस्य डेः इथा आवेशः स्यात्, हितौ आहे आळा

- ¹ कियत्तद्भय इति ॥ 'किंगत्तद्भयो इस ' (प्रा. स् २-२-६७) इति स्त्राविवमनुवर्तत इति भाव ॥
- <sup>2</sup> वा स्यादिति ॥ 'बो तवस्तु (प्रा मू २-२-७२) इत्यवस्तुशब्दानुबृहस्याऽ-यमर्थो कम्यत इति भावः ॥
- <sup>8</sup> पक्ष इत्यादि ॥ न्हाउंशस्यान्य वैकल्पिकत्वात्तवसावपक्षे इसेः हिंतो-सो-हो-टु-फुक् हि —इत्यादंशेषु जाहिंतो इत्यादिक्यवदकमिति भाव ॥
- 4 स्यसी ते ॥ 'नुंतो स्यसः' (प्रा स् २-२-७) इति स्यसः पाशिकरनुंतो-इत्यादेशः 'मिन्स्यस्युपि' (प्रा स् २-२-२१) इति पाशिकं भ्यसः पूर्वस्थात पूखं चेति भावः॥
- <sup>5</sup> इस इति ॥ अत्र चन्द्रिकायां स्त्रे 'डम् ' इति पाटममिप्रेत्व विभक्ति-भ्यत्ययेन षष्टीत्युक्तम् ॥
- <sup>6</sup> सङ्बेति ॥ 'अनिडमेतदस्तु' (प्रा स् २-२-६४) इत्यतः 'तु' इति, 'कितज्ञया सङ्'(प्रा स् २-२-६६) इत्यतस्यज्ञिति चातुवर्तत इति मावः॥
- <sup>7</sup> शिस्वादिति ॥ 'शिति दीर्घ.' (प्रा स् १-१-१५) इति सूत्रवलादिति भावः ॥
- 8 जस्स-इति ॥ सज्ञादेशस्य वैकल्पिकत्वाचडभावपक्षे ' इमोऽस्त्रियां सर्' (प्रा. स् २ २-१०) इत्यनेनं डम्पस्सरादेशे रित्वाचस्य दित्वे यकारस्य अकारादेशे च अस्सेति क्यमिति भावः ॥

इत्येतौ वा स्तः <sup>1</sup>काले वाच्ये। यदा—जइआ जाहे जाला। <sup>2</sup>पक्षे देशादौ च जत्थ जर्स्सि जहिं जिम्म। <sup>3</sup>जेसु जेसुम्॥

इति यच्छव्दः

तच्छ्रव्दे--

तस्सौ सोऽक्कीचे तद्य ॥ २-२-८९ ॥ प्रतत्त्वोस्तकारस्य सः स्थात्सौ न क्कीचे।

<sup>5</sup>वैतत्तदः ॥ २-२-१४॥

इति यच्छन्ड.

4 एतिदिति ॥ ' एत्तां एत्ताहं डसिनंतड. (प्रा मृ २-२-४४) इसत एतड इसस्यानुवृत्त्वा अयमयों लम्यन इनि भावः॥

<sup>5</sup> वेतत्तद् इति ॥ इट स्त्रं चिटकायामनुपात्तमन्याख्यावं च ॥

<sup>1</sup> कास्त्रे बाच्य इति ॥ अविकरणे ससम्बन्नासनेन यटा ससम्या काल-रूपमधिकरणं विवस्यते तटा ससम्याः 'इअ' इत्याद्याद्गत्रयं विकल्पेन भवतीति भाषः ॥

² एड्रेर देशादी चेत्यादि॥ स्त्रेऽस्मिन् 'बनिडमेतडस्तु' (प्रा. म् २-२-६४) इति स्त्रानुशन्दानुष्ट्या प्रकृतादेशत्रवस्य वैकत्पिकस्ववीधनेन प्रवडादेशत्रित्वयामावपक्षे, सहस्या देशस्याधिकरणस्य विवक्षायां च सहस्येकवचनस्य 'इंस्थ-स्तिम्मि' (प्रा. स् २-२-६१) इत्यादंशत्रवे 'बनिडमेतडस्तु' (प्रा स् २-२-६४) इत्यादंशत्रवे स्वाद्ययामित भावः॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जेसु जेसुमिति ॥ यच्छन्त्रात्ससमीवहुवचने सुपि 'अन्सहछोऽअड्र्डि' (प्रा. स् १-१-२५) इति यच्छन्द्रसंबन्धिनो दकारस्य छोपे 'ब्रिसम्यस्युपि' (प्रा. स् २-१-२१) इत्यत पृत्वे यकारस्य बकाराटेके च जेसु इति, सर्वत सुकारात्प 'कासुपोस्तु सुणात' (प्रा. मृ १-१-४३) इति बिन्द्रुपक्षे जेमुब्रिनि च रूपबिति भावः ॥

<sup>1</sup> अदन्ताभ्यां <sup>2</sup>परस्य सोर्डो वा स्यात्। <sup>3</sup>पक्ष-सोर्जुक्, <sup>4</sup>सो स। जसि। <sup>6</sup>ते। तं।

## क्राचित्सुपि तदो गाः ॥ २-२-७४॥

तदो <sup>6</sup>यथाप्रयोगं सुषि णो वा स्थात्। णं। शिख-ता ते। <sup>7</sup> दो हिणा, तिणा तेण णेण। <sup>8</sup> तेहिं। 'म्हा इसेः' (प्रा. सू. २-२-७०) तम्हा।

<sup>1</sup> अद्ग्ताभ्यामिति ॥ ' जतो हो विसर्गः ' (प्रा मृ. २-२-१२) इत्यतोऽत इत्यनुकुत्त्वाऽयमयों क्रम्यत इति भावः । अत एनामगो स्नीलिङ्गे आकाराम्तत्वा-होत्वस्याप्रयुक्तिः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> परस्येति । पुतत्तद्भथासित्यादिः ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> पक्ष इति ॥ डोत्यस्यास्य वैकल्पिकत्वात्तद्भावपक्ष इत्यर्थः ॥

<sup>्</sup>रं सो स इति ॥ वच्छ्र्ज्यं 'अन्त्यह्लोऽश्रद्धृद्धि' (प्रा. सू. १-१-२५) इत्यन्त्यस्य वकारस्य कोपे ववस्तो प्रकृतसृत्रेण डोत्वपक्षे डिज्ञाहेरकारस्य कोपे 'तस्ती सोऽक्कीचे तवश्रः' (प्रा मू २-२-८८) इत्यनेन वकारस्य सत्वे सो इति, डोत्वाभावपक्षे अन्त्यहको वकारस्य कोपे 'सोकुँक् ' (प्रा मू २-२-६) इति सोर्कुंकि स इति च रूपद्वयमिति भाव ॥

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ते इति ॥ 'सर्वाटिजैमोऽतो हे' (प्रा. मृ १-५-६२) इत्यनेन जसो हेत्वमिति मावः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup> यथात्रयोगमिति ॥ स्त्रस्थकचित्पदार्यंत्रदर्शंनपरमिदम् । अत एव सौ णादेशस्यास्त्राप्रवृत्तिरिति भाव ॥

<sup>े</sup>टो विणेत्यादि॥ तन्छन्दाद्दाप्रत्यवे 'इन्सेविक्तियत्तक्ष्यश्चे दिणाः' (प्रा मृ. २-२ ७३) इत्यनेन टाप्रत्ययस्य दिणादेशे दिल्लाहिकोपे तिणिति रूपम्। हिणादेशस्य वैकल्पिकत्वात्तटभावपश्चे तद्यो णाटेशपश्चे 'णेण' इति, णाटेशस्यापि वैकल्पिकत्वात्तन्तमावपश्चे 'तेण' इति च टायां रूपस्यप्रिति माव ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तेहिमिति ॥ 'हि हिण्हि मिस '(प्रा. सू. २-२-५) इति मिसो हि हि इत्यादेशयोरपि विधानाद मिसि तेहिण तेहि इति, त्रिविक्रमवृत्ती मिस्यपि तडो णादेशस्याभिमतत्वास् णेहिमितीसन्यदपि रूपवय बोध्यम् ॥

## <sup>1</sup>सुनैस इणमो इणं ॥ २-२-८८ ॥

पतदस्तुना सह एते त्रयः स्युः। एस इणमो इणं। एअं। एआ एए। 'दो डिणा' पद्णा। एपींह।

## एत्तोएत्ताहे ङसिनैतदः ॥ २-२-८५ ॥

स्पप्टम्। १ एत्तो एत्ताहे। १ पक्षे एआहिंतो एअत्तो एआओ एआउ एआ एआहि। भ्यसि एआसुंतो एएसुंतो १ हत्यादि। 'तहिद-मेतदां सेसि तु ङसाऽऽमा १ (प्रा सू २-२-८४) से एअस्स। आमि एएसा एआण एआणं। तदेतदोरामा सह से आदेशं केचिदिच्छन्ति, से। सी-

## ⁵त्थे एल् ॥२-२-८६॥

## पतद पत्वं छित्स्यात् डिक्के धकारे परे। एपत्थ

<sup>1</sup> सुनैस्स इति ॥ यद्यप्यनेम स्त्रेण एसादेशविधानामावेऽपि एतच्छन्तात् सी डोत्वस्य वैकल्पिकत्वाचनमावपक्षे सोर्कुकि तकारस्य सकारादेशे च एस इति रूपं सिध्यति, तथाऽपि क्वीछिङ्गे टापः प्रवृत्त्या इस्त्राकारान्तमितं रूपं तत्र न स्वादिति चत्रापि इस्वान्तरूपस्यापि सिद्धधर्थमत्र एसादेशविधानं सार्थकमिति वोध्यम्। अन्न स्त्रे ' प्त्तो प्ताहे इसिनैतदः.' (प्रा स् २-२-८५) इस्रत प्तत इस्तत्यानुवृत्तिवोध्या ॥

<sup>2</sup> पत्तो पत्ताहे इति ॥ पुतच्छन्दस्य पष्टयेकवचनान्तस्य प्रकृतिप्रत्यस् विशिष्टस्य इटमादेशद्वयमिति भाव ॥

<sup>8</sup> पक्ष कृति ॥ गुत्तो-पृत्ताहे-इत्यानेश्रहयस्यापि वैकल्पिकत्वानेतदुभयामावपक्षे हसे हिन्तो-त्तो-डो-हु-कुक्-झानेशानां प्रवृत्त्वा पृथाहितो इत्यातीति प<sup>ड्</sup>रूपाणीति माव ॥

4 इत्यादीति ॥ भ्यसो हिंतोद्यादेशपक्षे पुत्वतदभावपक्षयो पूपहिन्तो ए-भाहिन्तो एपहि एसाहि इति, चो-डो-डु-इत्यादेशेषु एसची प्रकासो एसाड इति च रूपाणीति मानः ॥

ित्थे एलिति ॥ अत्रास्यां वृत्तौ आदेशस्य हित्त्वानुक्तवा पृप्त्य इत्युटाहरणाच एतद्वृत्तिकृदीत्या 'त्थे पृङ्' इति स्त्रपाठ. स्वादिति गम्यते । एतम्मते एत्य इति स्थ कथं स्यादिति विमर्शनीयम् । त्रिविकमल्डमीथरी तु 'थे डेल्' इति स्त्रपाठं मन्वाते। <sup>1</sup> एअस्सि ।

एता म्माबादिती वा॥ २-२-८७॥

² पतद पकारस्य अदितौ वा स्तः म्मौ परे। ³ अअम्मि इअम्मि प्रभमि। प्रपेसु ⁴ प्रपेसुं॥

इति पुंछिङ्ग एतच्छम्द.

इवंशब्दे-

इदम इमा।। २-२-७६॥

इव्मः सुपि इमः स्यात् । इमो । पुंसि सुना त्वयं ख्रियामिमिआ ॥ २-२-७७ ॥ स्पष्टम् । अयं । जसि-इमे ॥

इहेणं रूपमा ॥ २-२-८०॥

प्तदः स्थाने राजुबन्धे अकारे परत पृत्वं लिझवति, स च विझवतीत्युक्तया पृतदोऽन्त्यस्य इलो लोपानस्वरमकारस्य अनेन सृत्रेण पृत्वे तस्य विस्तात् ततः पृतंस्य विभूतस्य एत् इत्यस्य कोपे पृत्य इति रूपतिति भाति । राजुबन्ध इत्युक्त्या 'रितो विहत्वस् '(प्रा. सू १-४-८५) इति स्त्रेण वेस्थानिकस्य थस्य दित्वमित्याशयो ज्ञायते । पृतन्यते वेस् इत्यन्न आदिभृतस्य बकारस्य प्रस्थाविक्त्यान्त्यात् कथं तस्य इत्यंक्ता स्यादिति विद्युख्यहणान्ताथनीयमित्यशयात्स्यादिति । तस्मात्त्रिविक्रमलक्ष्मीधरी एप्तथ इति रूपं नाजुमन्वाते इति प्रविभाति । तदिदं सर्वं यथाप्रयोगवर्शनं परिचिन्तनीयम् ॥

े एअस्सिमिति ॥ एवदो ही 'डेस्थस्सिम्म '(प्रा. सू २-२-६३) इति हे॰ स्सि-इलादेशे 'प्रायो छुक्रगचनवद ' (प्रा सू १-३-८) इत्यादिना तलोपे च एकस्सि इति रूपम् ॥

<sup>2</sup> एतद इति ॥ 'युत्तो पुत्ताहे' (मा. सृ २-२-८४) इत्यत एतड इत्यत्यानु-वृत्तिरत्र बोध्या ॥

<sup>8</sup> अअभिम इत्यादि ॥ गृतदो ही तस्य निम-इत्यादेशे प्रकृतसूत्रेण एकारस्य अस्वेत्वपक्षयो. अश्वीम इसिम इति, अस्वेत्वयोक्सवोचैकल्पिकत्वात्तदुभयाभावपृष्टे एअमिम इति रूपमिति बोध्यम् ॥

'एएसुं इति ॥ 'कृासुपोस्तु सुणात्' (प्रा स्. १-१-४३) इत्यनेनात्र सुपस्यकाराज्यनम् विन्दुपक्ष इटं रूपं बोध्यस् ॥

इति पुलिङ्ग एनच्छन्द

इत्मो ङिना सहिनस्य इह. अमा सहितस्य इणं वा स्तः। इणं

## टासिस णः ॥ २-२-७९॥

इदमो णस्तु स्या<sup>2</sup>द्वितीयातृनीययोः । णं । <sup>9</sup>शलि-इमा इमे णाणे । टा-<sup>2</sup>णेण इमेण 'टो डिणा, णिणा इसिणा। <sup>5</sup>भिसि-इमेहिं इमेहिं इमेहिं णेडिं ३॥

## अत्सुस्सिहिस्से ॥ २-२-७८॥

इदम अन्वं वा स्यान् मुए ङि सिस् इस् इत्येनेपामा देशेषु सु-'स्सि-

¹ इमिसिति ॥ इदंशन्दात् असि इणादेशस्य वैकन्धिकःवानदसावपक्षे 'इतस इसः' (प्रा. सृ २-२-३६) इति इतादेशे इससिति रूपं बोध्यस्॥

े द्विनीयातृतीययोरिति ॥ सूत्रे टान् इति 'टान्यां मिन् (पा. मृ. १-१-२) इत्यत्र टा-इत्यस्य सिस्त्मकारेण प्रत्याहारेण द्वितीयाविभक्तेष्रहणस् ्तया अन् इति अस्स्रोद्शम् ' (पा. सू. १-१-२) इत्यत्र अमित्यन्नत्याकारस्य शमितिमकारेण प्रत्याहारे मित नृतीयाविभक्तेष्रहणं सवर्ताति वोज्यम् ॥

े डामीत्यादि ॥ इदंशव्दात शिक्षः 'इद्रम इसः '(प्रा. मू. २-२-३६) इति इदंशव्द्रस्य इमादेशे शसः 'कुरत्रक्ष्याः' (प्रा. मू. १-२-३) इति कुकि वन्दंग्य 'शस्येत ं (प्रा. मू. २-२-२०) इत्येन्च इमे इति, पृत्वाभावपक्षे शस कुकि वन्दंग्य 'शिति क्रीचें : (प्रा. मू. १-१-१%) इति दीचें इसा इति, प्रविद्या पादेशपक्षे जे जा इति च क्याणि वीष्यानि ॥

 गेण-इन्याहि ॥ इदमस्तृतीयंकवचने इदम इमादेशणादेशयोः टाया हिणा-हेणलादेशयोश्च इमिणा डिणा इमेण गेण इति चन्त्रारि रुपाणि ॥

ं निसीति ॥ इहसो सिन्धि इहस इसाइंशणाडेशयोः सिन्धी हिँ हिँ हैं इस्पाडेशेषु च इसेहिं इसेहिं इसेहिं जेहिं जेहिं जेहि ग्रेहि इति चड्रूपाणीति नावः॥

. 6 आहे शेष्त्रिति ॥ ययामस्यवासिप्राथमितृस् । वतः युर शहेशामावेऽपर होष. । तथा स्थानिनो स्थमोऽप्रह्योऽपि न श्रतिः । तत्रश्च स्त्रे हिरहेन निन्हिन्य-मामादेशसृतस्य प्रह्मणस् । अन प्रदोत्तरत्र डामिस्यमोः आहीत्युदार्हार्ण्यते च ।

ं स्मिहिस्सेनि ॥ 'हैन्स्यन्मिमि' (प्रा. मृ. २-२-६३) इत्यरेन है. स्थाने विहितः स्मि इति, 'हिहिइहि मिसः (प्रा. मृ. २-२-५) इति 'इनिमो दि' हि-स्स-इत्येतेषु परेषु ।

वा-अदिवमः 1 सर्वादेशो वाच्यः।

<sup>2</sup> पत्सं, एहि । <sup>8</sup> ङसी—इमाहितो इमचो इमाओ इमाउ इमा इमाहि । अत्रापि हिपरत्वादत्वे दीर्घे च आहि । भ्यसि—इमासुंतो इमेसुंतो इमाहि इमेहि एहि आहि इमचो इमाओ इमाउ इमाहितो इमे-हितो । <sup>4</sup> ङसि—से अस्स इमस्स । <sup>6</sup> आमि—इमाण इमाणं । सिं इमेसि । ङौ—

#### न स्थः ॥ २-२-८१ ॥

#### इदमः तथो न स्यात् । ध्रमस्सि आस्स इमम्मि इह ।

(प्रा. सू. २-२-१७) इति च भिस्स्थानिको डसिम्यस्स्थानिकश्च हि इति 'डसोऽश्वियां सर्' (प्रा सू २-२-१०) इति डस्स्थानिक स्स इति चैते आदेशा बोच्याः॥

<sup>1</sup> सर्वादेश इत्यादि ॥ 'मफोऽन्खस '(पा मू १-१-५२) इत्यनेन मन्यस सादिति तद्वारणार्थमेतदारम्म इति बोध्यम् ॥

<sup>2</sup> पत्वसिति ॥ 'सिम्म्यस्सुपि ' (प्रा मृ २-२-२१) इस्रनेनेति भावः ॥

<sup>9</sup> कसीत्यादि ॥ इदंशव्दाद पश्चम्येकवचने कसौ 'हिंतोत्तोडोबु कसिस्' (मा सू २-२-६) कसे शुक् (मा सू २-२-१५) 'बसिसो हि' (मा सू २-२-१७) इत्येमिविहितेषु हितो—इत्याचादेशेषु इमाहितो इमचो इमाने इमान इमा इमाहि इति, प्रकृतस्त्र हिपदेनानिशेषात् क्यादेशस्यापि अहणेन इत्योऽहादेशे दीशे च भाहि इति च रूपाणीति भाव । म्यसि तु मुंतो—इत्यादेशोऽधिकः, एत्वं च तन्न वैकल्पिकमिति विशेषो बोध्य ॥

ं कसीति ॥ इवमो कसि हस्सहितस्य 'तविद्रमेतदां' (प्रा. सू २-२-८४) इसादिमा से भावेजे से इति, 'अत्सुस्सिहित्से' (प्रा. सू. २-२-७८) इतीदमोऽ दादेजे कसस्सरादेशे च तस्य रित्ताद्वित्वे अस्स इति, 'इदम इसः' (प्रा. सू २-२-७६) इतीमादेशपदे च इमस्स इति च रूपाणीति बोध्यम् ॥

<sup>9</sup> आसीति ॥ इटम आसि इटम इमादेशे आसो णशादेशे णकारस्पर बिन्दुतरमात्रपक्षवीश्च इमाण इमाणं इति, आसो डेसिमाटेशपक्षे च इमेसिं इति, आमन्तस्य सिमादेशपक्षे च सि इति च रूपाणीनि माव ॥

<sup>0</sup> इमस्सिमित्यादि ॥ इवमो श्री हे स्सिमावेशस्मावेशपक्षयो इदमक्ष इमावेशावावेशपक्षयोख इमस्सि अस्मि इमस्मि इति, स्यन्तस्य ' इहेणं स्यमा । (पा. स् २-२-८०) इति इहादेशपक्षे इह इति च स्याणीति भावः॥

#### 1 इमेसु इमेसुं। अत्वे पत्वे च पसु पसुं॥ इति पुंछिङ्ग इदंशब्दः,

अदर्शब्दे---

सुप्यदसोऽग्रुः ॥ २-२-९० ॥

स्पष्टम् । <sup>2</sup> अमू ॥

अहद्वा सुना ॥ २-२-९१ ॥

अदसः सुना सह अहत्स्यात् । <sup>8</sup> तकारः क्रियामात्वं निवर्तयति । अह। <sup>4</sup> आसि अमेसि । स्ट्री-

## <sup>5</sup> इआऔ म्मौ ॥ २-२ ९२ ॥

<sup>1</sup> इमेस्वित्यादि ॥ इदंशब्दात्सुपि इदम इमादेशे सुपः पूर्वस्यैत्वे सुका-रात्पर बिन्दुतद्भावपक्षयोः इमेसु इमेसुं इति, इटमोऽदादेशपक्षे च पूर्ववदेखे बिन्दुतद्भावपक्षयोश्च पुसु पुसु इति च रूपमिति भावः ॥

इति पुलिद्ध इदशस्दः

<sup>2</sup> अमू इति ॥ भदश्सन्दास्सी प्रकृतस्त्रेणावश्सन्दस्य अमु-इत्यादेशे ' कुगनपि सो ' (प्रा. स्. २-२-२९) इस्रनेन सो कुकि शिखाएपूर्वस्य ' क्षिति दीर्घः' (प्रा. सू १-१-१५) इति दीवें असू इति रूपमिति सावः। अदहशब्दस्य असु इत्यादेशानम्तरमुकारान्तत्वात् सुहिमिन्नप्रत्ययेषु सर्वत्र उकारान्ततत्त्राब्दवदेव रूपाणि बोध्यानि ॥

<sup>3</sup> तकार इत्यादि ॥ ' अहद्या सुना ' इत्यस्मिन् प्रकृतसूत्रे अहत् इसत्रसस्ता कारो न अवणार्थः, अपि दु तस्य 'हरून्सम्' (पा स् १-६-३) इस्रने-नेरसंज्ञार्थ पुत्र । तत्फळं तु 'तपरस्तत्काळस्य' (पा सू. १-१-७०) इत्यस्य प्रदृष्या समुदायान्तकृतोऽपि स इस्वमात्रस्य श्रघणार्थः । तेन मव्हशब्दस्य स्नियामपि टापो न प्रवृत्तिरिति मावः । ततस्वाद्श्शब्द्स सौ अह इति उकारान्तेभ्यो विलक्षणः मेकं रूपमधिकमिति मावः ॥

अासि अमेलिमिति ॥ अवसोऽम्बावेकानन्तरमुकारान्ततवा 'आमं वेसि' (प्रा सु. २-२-६५) इत्यत्र अत इत्यनुवृत्या कथमत्र डेसिमादेश इति विमर्शनीयम्। अत एव चन्द्रिकादी अमेसि इति रूपं नोदाहृतं दश्यते ॥

<sup>6 इ</sup>आऔ- इति 🖟 इसम्ब समग्र इसामी इति विप्रहोऽत्र बोध्य । प्राइते पदमध्ये सन्धेरमावादेवं प्रयोगः॥

अद्सो ङिवचनादेशे स्मी परे इय अय इति वा स्तः। <sup>1</sup> इयस्मि अयस्मि। पक्षे--अमुस्मि। शेपं तरुवत्॥ इति प्रक्षिशेऽदक्षव्यः

किंशव्दे-

#### त्रे तसि च किमो ल्कः ॥ २-२-७५॥

किमः कस्स्यात्त्रे तसि च " सुपि परे। " लिस्वाक्रित्यम्। को। के। कं। के का। दो हिणा - किणा केण केणम्। के केहिं ३। ' म्हा इसेः ' (प्रा. सू २-२-७०) " कम्हा॥

#### किमो डीसहिणो ॥ २-२-७१ ॥

¹ इसिम अअममीति ॥ नन्यमादस इअ—इत्यादेशानन्तरमकारन्ततथा निम—इत्यादेशस्य डिस्थानिकतथा स्थानिवज्ञावेन तस्य डित्याच 'डेस्थस्सिन्मि' (प्रा. सू २-२-६१) इत्यनेन त्यादय मादेशा क्कृतो न अवन्तीति चेत्, निमसिश्वपातेन जात इमाधादेशविधिः त्याधादेशप्रवर्तनेन स्नस्यादेशस्य च विद्यमानो यस्सिन्नपातः तिद्वधातको न भवतीति 'सनिपातकक्षणो विधिरनिमिन्तं तिद्वधातस्य' इति पाणिनिशोख-सम्मतपरिभाषाविरोधादित्याशयस्त्यादिति ॥

#### इति पुळिङ्गोऽदस्सम्द्र.

- ² सुपि पर इति ॥ स्त्रेऽस्मिन् चकारेण 'कचित्सुपि तहो ण' (प्रा. स्. २-२-७३) इति प्रैस्त्रस्यस्य सुपीलस्यानुवृत्तिस्सूच्यत इति आवः ॥
- <sup>8</sup> लिस्वादिति ॥ 'प्रायो छिति न विकल्प-' (प्रा. स् १-१-१४) इत्यस्मिन् शास्त्रे लिता नित्यत्वस्य बोधनादिति भाव ॥
- 4 टो डिणेति ॥ किंशन्दात् तृतीयैकवचने टाप्रत्यये तस्य 'इद्मेतिकियत्त-द्रयष्टो डिणा ' (प्रा स् २-२-७२) इत्यनेन डिणादेशे तस्य डिस्वाहिडोपे च किणा इति, डिणादेशस्य वैकडिपकत्वात्तद्मावपक्षे रामशब्दवत् केण केण इति च रूपाणीति भाव ॥
- <sup>5</sup> केर्डि ३ इति ॥ किमो सिसि किमः कादेशे सिसम्र 'हि हि' हि मिसः ' (मा सू २ २-५) इत्यादेशत्रवे रामभञ्जवत् केहिं केहिं केहि इति श्रीणि रूपाणीति मावः ॥
- <sup>6</sup> कम्हा इति ॥ किंशन्यात्पञ्चम्येकयचने कसिप्रत्यये किम कादेशे कसे 'म्हा हसेः '(प्रा. स् ?-२-७०) इति म्हादेशे च कम्हा इति स्प्रमिति भाव. ॥

ङसे वी स्तः । डित्त्वाहिलोपः । कीस किणो । 'किणो प्रश्ने' (प्रा. सू २-१-३७) इत्यव्ययपाठात्प्रश्नार्थेऽप्ययम् । यप्ने — काहितो कत्तो काओ काउ का काहि । 'भ्यखि — काहितो केहितो कासुंतो केस्रतो कत्तो काओ काउ काहि केहि । 'किं यत्तद्भयो इसः ' (प्रा. सू २-२ ६७) इति सश्, 'कास कस्स । ' किंतद्भयां सश्च' (प्रा. सू २-२-६६) कास केसि काण काणं। ' हिरियाहाहेडाला काले' (प्रा सू. २-२-६९) कदा — कह्य काहे काला। 'प्रश्ने देशादी च — कत्य किंस किम्म किंहि।

¹ वा स्त इति ॥ 'अनिदमेतवस्तु' (प्रा सू २-२-६४) इत्यतोऽत्र वार्थ-कस्तुशब्दोऽनुवर्तत इति भावः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पक्ष इत्यादि ॥ किमो डले म्हाडीसडिणादेशानां श्रयाणामपि वैकल्पिक-त्वादेतत्त्रितवामावपक्षे रामशब्दवत् डलेः हितो-त्तो-डो-दु-कुक्-झादेशाना प्रवृत्त्या काहिंतो कत्तो कामो काउ का काहि इत्यपि षड्रूपाणि बोध्यानीति भाव ॥

<sup>, &</sup>lt;sup>3</sup> भ्यसीति ॥ किम. कादेशे सत्यदन्तत्वात् भ्यसि रामशञ्जवदेव काहितो हत्यादिनवरूपाणीति भाव ॥

<sup>4</sup> कास कस्सेति ॥ किशव्दात् असे किमः कादेशे 'कियत्तद्वधो डसः' (प्रा, सू २-२-६७) इति असस्तशादेशे तस्य क्षित्वात्पूर्वस्य दीर्धे च कास इति, सशादेशस्यास्य वैकल्पिकतया तटमावपक्षे 'डसोऽस्रियां सर्' (प्रा सू २-२-१०) इति असस्तरादेशे तस्य रित्वाद्वित्वे च कस्स इति च स्पमिति भाव ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> किंत-क्रुवािमत्यादि ॥ किंशव्दादामि 'किंतज्ञया सश्' (प्रा स् २-२-६६) इस्नेन आमस्तशादेशे सस्य किंत्वात्तत्पूर्वस्य दीवें च कास इति, सशो विकल्पतया तद्भावपक्षे 'आमा देसिं' (प्रा स् २-२-६५) इति देसिमादेशे केंसिं इसि, देसिमोऽपि वैकल्पिकतया तद्भावपक्षे 'णशामः' (प्रा स् २-२-४) इस्नेन णशादेशे तस्य शित्वात्तत्पूर्वस्य दीवें णात्परं निन्दुत्तदमावपक्षयो. काण काण इति च रूपाणीति मात्र ॥

<sup>ि</sup> हेरिआ-इत्यादि ॥ किंशब्दात् हो सप्तम्या काळ्ल्पाधिकरणविवक्षाया ' हेरिआडाहेडाळा काळे' (प्रा. स्. २-२-६९) इत्यनेन हे. इया-डाहे-डाळा इत्यादेशत्रये कहमा काहे काळा इति रूपाणीति मावः॥

पक्षे देशादी चेत्यादि ॥ डेरिजाबादेशत्र्यस्य वैकल्पिकत्वात्तवभाव-पक्षे सप्तम्या देशरूपाधिकरणविवक्षायां च 'डेत्बस्सिम्म '(प्रा. स् २-१-६३) इति

<sup>1</sup> केसु केसुं॥

इति पुंछिद्धः किंशन्दः.

युषाच्छब्दे---

युष्मत्सुना तुवंतुंतुमंतुहम् ॥ २-३-१॥

<sup>2</sup> स्पष्टम् । त्वं—तुवं तुं तुमं तुदं । वा—स्वम्भ्यां सह युष्पदस्तं वाच्यः। तं, <sup>3</sup> पञ्च ।

जसा हेतुन्मेतुय्हेउय्हेतुन्म ॥ २-३-३ ॥

युष्पज्जसा सह एवं स्थात्। हे तुन्मे तुरुहे उरुहे तुन्म।

' मित्रमेतदः किंयत्तदः खिवा च हिं ' (प्रा. मृ २-२-६४) इस्यनेन च हे॰ त्य-स्ति-स्मि-हिं-इत्यादेशचतुष्टये कत्य कस्ति कम्मि कहिं इति चत्वारि क्याणीति भाव ॥

<sup>1</sup> केसु केसुमिनि ॥ किणब्दाय सुपि किमः कादेशे रामशब्दवद केसु नेसु-मिति रूपद्वयमिति भावः॥

इति पुलिङ्गः किंशन्दः

<sup>2</sup> स्पष्टमिति ॥ सूत्रे युष्मिति कुष्तपष्टीकं पदम् । अत एव ' वा बमो म्हज्मी ' (प्रा. स् <sup>3</sup>-३-१४) इति सूत्रे युष्मत्पदामुक्त्या युष्मद्वयवस्येत्यर्थो अभ्यते । तत्रश्च सुप्रत्ययेन सहितस्य युष्पच्छन्दस्य सुवादयश्चतार माठेशा. स्युरिति स्पष्टार्थकं सूत्र-मित्यर्थः । एतेनैते मादेशा. प्रकृतिप्रत्ययोगयविशिष्टस्यानिका इति सिन्नम् ॥

अपञ्चिति ॥ 'युप्मत्सुना ', (प्रा मृ २-३-१) इति सृत्रविहिता तुविमत्या-, दय धादेशाश्चत्वारः 'स्वस्म्यां सह ' इर्याद्विवार्तिकविहितः 'त इत्यादेश एक , इ्र्याह्र्य युष्मदस्तौ तुवं तुं तुमं तुहं तं इति पञ्च रूपाणीति भाव. । त्रिविक्रमवृत्तौ विन्द्रकाया च न्वमित्यत्र सिन्द्रावस्थापेक्षया ' छवरामधञ्ज ' (प्रा स् १-४-७८) इति नकारछोपेन 'तं ' इति रूप बार्तिकं विनेव साधितं दश्यते । एवं त्वामित्यत्रापि ॥

## वा ब्भो म्हज्झौ ॥ २-३-१४ ॥

<sup>1</sup> युष्मवादेशावयवस्य <sup>2</sup> व्यस्य म्ह-न्म्न-इत्येतां वा स्तः। तुम्हे तुन्ने तुम्ह तुन्त्र । <sup>2</sup> नव ।

## अमा तुएतुमे च ॥ २-३-२ ॥

युष्मद्मा सह एवं <sup>4</sup> वा स्यात् । तुए तुमे । चानुविमत्यादि ॥ तथा च—तुवं तुं तुमं तुई तं । <sup>5</sup> सप्त ॥

## शसा वो च ॥ २-३-४ ॥

<sup>1</sup> युष्मद्दिशाश्यवस्येति ॥ 'युष्मस्तुना ' (प्रा. स् २-६-१) इत्वतोऽ-तुषुत्तस्य युष्मिवत्यस्य छक्षणया युष्मवादेश इत्यर्थे प्राह्मः । न हि युष्मच्छन्दे क्यो दृष्यते किं तु तटाहेशेषु तुष्मादिष्वेषेत्याशयः॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> व्यस्य म्हज्झेति ॥ अत्राकार उचारणार्थं इति बोध्यम् । एवं सुत्रे 'म्ह इत्यन्नापि । अन्यया ' तुम्हे ' इत्याद्यावेकोव्यव्यकार अवेतेति बोध्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> नविति ॥ युष्मच्छव्डाज्ञामि ' जसा हे ' (प्रा सू २-३-३) इत्यनेन जिस-शिष्टस्य हे तुब्से तुम्हे उच्हे तुब्स इति पञ्चादेशाः, तथा 'वा ब्सो म्हर्कां ' (प्रा, मृ, २-३-१४) इत्यनेन तुब्से तुब्स-इत्यादेशहयगतस्य संयुक्तस्य ब्मः म्ह-ज्ज्ञ-इति संयुक्तादेशयोस्सतोः तुम्हे तुब्से तुब्स ' इति चत्वार आदेशा इत्याहत्य नव रूपाणीति भावः । अत्र चिन्द्रकायां त्रिविकमवृत्तां च 'वसा हे' इत्यादिस्त्रे ' जमा से' इति पाठमिमेत्रेल से इत्युदाहतं इञ्यते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> वा स्यादिति ॥ स्वस्यच्याञ्डफिलतार्थकयनागित्रम् । अतः प्रवोत्तरत्रापि 'चात्तुवमित्यादि ' इति वस्यते ॥

<sup>ं</sup> स्तिनि ॥ युष्मज्ञ्बन्दात् द्वितीयंकवचने असि 'असा तुष् तुमे च ' (प्रा. स्. २ ३-२) इत्यनेन अस्तिकिष्टस्य युष्मदः तुष् तुमे इन्यादेशयोः, तथा 'युष्मन्युना (प्रा स् २-१-१) इत्यादिना नुवाद्यादेशचतुष्टये 'स्वस्म्यां सह इति वार्तिकन 'तं' इत्यादिशे च मति तुष् तुमे तुवं तुं तुमं तुदं तं इनि सह रूपाणीति यावः ॥

स्पष्टम् । चात् हे इत्यादिकं च । वो हे तुन्हे तुन्मे उन्हे तुन्म तुन्हे तुन्ह्रे तुन्ह्र तुन्ह्र--1दश ।

टा हेतेदेदितुमंतुमइ॥ २-३-५॥

टावचनेन सह युष्मत् हे ते दे दि तुमं तुमइ इति षोढा स्यात्॥

हिटाम्यां तुमएतुइतुएतुमाइतुमे ॥ २-३-६ ॥

स्यप्टम् । तकारादयः पञ्चादेशाः । टावचन <sup>३</sup> एकादश ॥

भिसा हेतुब्भेद्युब्भेद्युब्हेहितुय्हेहि ॥ २-३-१०॥

युष्मद्भिषा यह एवं त्यात्। हे तुन्मेहि उन्मेहि उन्हेहि तुन्हेहि तुम्हेहि तुन्होहि उम्हेहि उन्होहि— अनव॥

तुन्भतुाहिन्तोतुय्ह ङसिना ॥ २-३-७॥

युष्पत् कसिना यह एव त्रिधा स्थात्। तुष्भ तुहिन्तो तुयह तुम्ह तुत्रहः—पञ्च॥

<sup>1</sup> हरिति ॥ युष्मदो द्वितीयाबहुवचने शांति 'शसा दो च ' (प्रा सू. २-३-४) इति प्रकृतस्त्रेण शांत्विशिष्टस्य युष्मदः वो इत्योदशपक्षे वो इत्योकं रूपं ' तथा प्रकृतसूत्रस्यचानुकृष्टेषु हे तुन्मे त्रव्ये उच्हे तुन्म इति प्रज्ञस्तादेशेषु पञ्च रूपाणि, तेषु तुन्मे-तुत्म-इत्यादेशह्ययातस्य व्मस्य 'म्हस्त ' स्त्यादेशह्यपक्षे तुम्हे तुन्मे तुम्ह तुन्म इति चत्वारि रूपाणि, स्त्याहत्य दश रूपाणीति भाषः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> एकाद्गीति ॥ युप्पदस्तृतीयैकवचने दाप्रस्तये तद्विशिष्टस्य युप्पदः 'टा हेते ' (प्रां, स् २-१-५) इत्यादिना हे ते दे दि तुमं तुमइ इति षट्स्वादेशेषु, तथा 'क्टियम्मां' (प्रा स् २-३-६) इत्यादिना तुमए तुइ तुए तुमाइ तुमे इति पञ्चस्वादेशेषु च हे ते दे दि तुमं तुमइ तुमए तुइ तुए तुमाइ तुमे इत्येकादश रूपाणीति भावः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> नवेति ॥ युप्पदस्तृतीयाबहुवचने मिसि तद्दिशिष्टस्य 'मिसा हेतुडमेहि' (प्रा स् १-२-१०) इत्याविना हे तुटमेहि उट्मेहि उट्मेहि उट्हेहि तुटहेहि इति पञ्चस्वादेशेषु पञ्चस्पाणि, तथा तेन्त्रावेशेषु मध्ये तुट्मेहि-उट्मेहि-इत्यावेशहचगतस्य ट्मस्य म्हल्क्ष-इत्यावेशहयप ते चत्वारि रूपाणीति हे तुट्मेहि उट्हेहि तुटहेहि तुट्हेहि तु

## तुतइ डिम्डसौ ॥ २-३-८॥

युष्मत् सप्तम्यां तु स्यात् , ङसौ तद्द स्यात् । तईहिन्तो तद्त्तो तर्द्रशो तर्द्रशे तर्द्रशे तर्द्रशे । अछिङ्गत्वात् 'नृनिप ङसिङसोः' (प्रा सू २-२-२७) इति णो नास्तीत्याद्धः ॥

## तुनतुमतुहतुन्भ ॥ २-३-९॥

युष्पवः तुषाद्यश्चत्वारः स्युः क्षिम्क्सौ । तुवाहिन्तो तुवतो तुवाओ तुवाउ तुवा तुवाहि, एवं पद्रूपाणि । एवं तुमाहिन्तो तुहा-हिन्तो तुम्हाहिन्तो तुज्झाहिन्तो इति क्रमेण तुमादिषु पञ्चस्वपि प्रत्येकं पद्रूपाणि । त्वत्त इत्यत्र वलोपे 'अतो डो विसर्गः' (प्रा सू. २-२-१२) इति डोत्वे च सिद्धावस्थात् तत्तो इत्यपि । तदेवं क्रसौ व पद्चत्वारिंशद्रृपाणि ॥

त्सुत्रेषु में इति पाठासित्रायेण में इत्यादेशमेवासिप्रयन्ति चन्द्रिका कृटादयः ॥

े अलिङ्गत्वाविति ॥ यद्यपि युष्पच्छव्यस्य इसी परत. 'तह ' इति इका-रान्तादेशस्य 'तुतह ' (प्रा सू २-३-८) इति प्रकृतसूत्रेण विधानात् 'हरिणो ' इत्यन्नेवात्रापि 'नृनपि इसिइसो ' (प्रा सू २-२-२७) इत्यनेन इसी णावेषाः प्राप्तोति, तथाऽपि 'सलिङ्गे युष्पवस्मदी ' इत्यमियुक्तोक्तेः 'णो ' इत्यादेशस्य पुंनपुंसकिङ्ग-निमिक्ततया युष्टदश्चालिङ्गकत्वाषा तस्य प्रवृत्तिरित्याशयः ॥

ैपद्चत्वारिशद्रपाणीति॥ युभान्छन्दारपञ्चस्येकवन हासिप्रसये सितं तिहिशिष्टस्य युप्पदः 'तुरुमतुहिन्तोतुरुह हासिना' (प्रा. स्. २-३-७) हति तुरुम-तुहिन्तोनुरुह-हासादेशत्रये तुरुमादेशगतस्य रमस्य 'वा रमो म्हज्जों '(प्रा. स् १-३-१४) इति म्हजादेशद्वये च-सित तुरुम तुहिन्तो तुरुम तुम्ह तुज्ज इति पञ्चरपाणि, तथा 'तुतह हिम्हसौं ' (प्रा. स् १-३-८) इत्यनेन हम्मौ परतः पूर्वस्य प्रकृति-सूत्तस्य युप्पदः तह-हासादेश हसेश्च 'हिन्तो सोदोदु हसिम् ' (प्रा. स् १-१-६) इति हिन्तो-तो-टो-दु-इत्यादेशचतुष्टये सित तईहिन्तो तह्नो तह्नी तई्नो तई्-इति चत्वारि रूपाणि, तथा 'तुवतुमतुहतुरुम '(प्रा. स् १-३-९) इत्यनेन प्रकृतेर्युप्पटः तुव-तुम-तृह-तुरुम-हत्यादेशचतुष्टये तुरुमादेशगतस्य रमस्य 'वा म्मो म्हज्जों '(प्रा. स् १-३-५३) इत्यादेशचतुष्टये तुरुमादेशगतस्य रमस्य 'वा म्मो म्हज्जों '(प्रा. स् १-३-५३) इत्यादेशचतुष्टये हसेश्च पूर्ववद हिम्तो इत्यादेशचतुष्टये तुवादीनामकारान्ततया 'हसेः

## उब्भोय्हतुय्हतुब्म स्यसि ॥ २-३-११ ॥

युष्पदः उद्भ उय्ह तुम्ह तुम्म इति चत्वारः स्युर्भ्यसि । उन्म-तुन्मयोः म्हज्झावपीति युष्पदोऽष्टावादेशाः स्युः । उन्माहिन्तो उन्मोहिन्तो उन्मासुन्तो उन्मेसुन्तो उन्माहि उन्मेहि उन्मत्तो उन्माओ उन्माउ। प्रवमेकैकस्यां प्रकृतौ नवनवरूपाणीति कृत्वा अष्टमिः ¹द्विसप्तति-रूपाणि भवन्ति ॥

## तुब्सोब्सोय्हतुयहतहतुहिंतुहंतुम्हंतुवतुमंतुमेतुमाइतु-मोदेतेदितुहतुए इसा ॥ २-३-१२॥

रक्षक् ' (प्रा सृ २-२-१५) 'हासिसो हि ' (प्रा मृ २-२-१७) इति रक्षक्-हि-इस्यादेशहये च सति तुवाहिन्तो तुवचो तुवाओ तुवाड तुवा तुवाहि, तुमाहिन्तो तुमचो तुमाओ तुमाड तुमा तुमाहि, तुहाहिन्तो तुहसो श्रहाओ श्रहाड श्रहा तुहाहि, तुव्माहिन्तो तुव्मचो तुव्माओ तुव्माड तुव्मा तुव्माहि, तुम्हाहिन्तो तुम्हचो तुम्हाओ तुम्हाड तुम्हा तुम्हाहि, तुक्साहिन्तो तुक्मचो तुक्साओ तुक्माड तुक्सा तुक्साहि, इति यद्त्रिशहूपाणि, तथा तिसक्तन्ते सिद्धावस्थापके 'त्वच ' इस्पन्न 'कवरामधक्ष' (प्रा सू. १-४-७८) इति वकारस्य क्षकि विसर्गस्य 'अतो डो विसर्गः' (प्रा सू २-२-१२) इति डो-इस्पाटेशे तस्य हिस्वाचत्युर्वस्य टिस्तस्य सक्तारस्य क्षेपे च सवि 'तत्रो 'इस्पेकं स्पितिस्याहस्य पट्चलारिशहूपाणीति भावः॥

1 द्विसमितिकपाणीति ॥ युप्ताच्छन्तायस्यीबहुवचने स्यस्प्रत्यये प्रकृते-युप्ताद 'उटमोय्हतुय्हतुव्म स्यसि ' (प्रा स् २-३-१०) इति चत्वार आदेशा, तेषु उव्मतुव्मादेशद्वयगतस्य व्यस्य म्हजादेशयोश्रत्वार आदेशा इत्यष्टी प्रकृत्यादेशा-स्सम्पन्नाः । स्यस्थ हिन्तो-तो-टो-दु-हि-धुंतो-इति घडादेशा, तत्र च हिन्तो धुंतो-क्षादेशेषु परेषु पूर्वस्याकारस्य दीर्घैत्वयोर्वैकस्पिकत्वमित्यष्टसु प्रकृत्यादेशेषु प्रत्येकं मवनव रूपाणीत्याहत्य द्वाससती रूपाणि मवन्तीति साव । तानि च रूपाणि यथा—

- (1) उन्माहिन्तो उन्मेहिन्तो उन्मात्तो उन्मात्तो उन्माह उन्माहि उन्मोहि उन्मासुन्तो उन्मेसुन्तो,
- (2) उम्हाहिन्तो उम्हेहिन्तो उम्हत्तो उम्हाषा उम्हाड उम्हाहि उम्हेहि उम्हासुन्तो उम्हेसुन्तो,

युष्मदी ब्न्सा सह तुव्भ उच्य उच्ह तुग्ह तह तुहिं तुहं तुम्हं तुव तुमं तुमे तुमाह तुमो दे ते दि तृह तुप इत्यप्रादश स्युः। तुब्मोव्भयोः 1 म्हज्झादेशेषु तुम्ह तुज्झ उम्ह उज्झ इत्यप्यस्ति । झाविशतिः॥

## <sup>2</sup> उम्हाणतुरुभंतुरुमाणतुराणतुमाणतुहाणतुरुभवो-हे त्वामा ॥ २-३-१३॥

(९) उच्चाहिन्तो उच्चोहिन्तो उच्चाचो उच्चाच उच्चाहि उच्चेहि उच्चासुन्तो उच्चेसुन्तो,

(4) उच्हाहिन्तो उच्हेहिन्तो उच्हतो उच्हानो उच्हाउ उच्हाहि उच्हेहि उच्हासुन्तो उच्हेसुन्तो,

(5) तुब्हाहिन्तो तुब्हेहिन्तो तुब्हत्तो तुब्हाबो तुब्हाब तुब्हाहि तुब्हेहि तुब्हासुन्तो तुब्हेसुन्तो,

(6) तुब्साहिन्तो तुब्सेहिन्तो तुब्सची तुब्साबो तुब्साव तुब्साहि तुब्सेहि तुब्सासुन्तो तुब्सेसुन्तो,

(7) तुम्हाहिन्तो तुम्हेहिन्तो तुम्हत्तो तुम्हामो तुम्हाड तुम्हाहि तुम्हेहि तुम्हासुन्तो तुम्हेसुन्तो,

(8) तुज्माहिन्तो तुज्मेहिन्तो तुज्मत्तो तुज्मामो तुज्माट तुज्माहि तुज्मेहि तुज्मासुन्तो तुज्मेसुन्तो, इति ॥

े म्हज्झातेदोष्विति ॥ 'वा ब्सो म्हज्झी ' (प्रा. स्, २-३-१४) इसनेन युव्मटाटेशगतस्य ब्सस्य वैकल्पिकतया म्हज्झादेशयोर्विधानाविति भावः॥

2 उम्हाणेति॥ अत्र स्त्रे चिन्द्रकाविविकममृत्योः 'तुम्हाणं ' इसावि स्त्र-पाठिनिष्टेंशो मुद्रिते उपलम्यमानलिखितपुग्तकयोरिष इत्रयते। अत्र तुव्माणत्यादेश-विधानात् तत्रव्यव्मकारम्य 'वाल्मो म्हल्मो '(प्रा. सू. २-३-१४) इत्यनेन ब्मस्य म्हाढेशविधानेनैव तुम्हागेत्यस्थापि सिद्धधा पुनस्तुम्हाणप्रहणं स्त्रे किमधीमित्याशक्ष सम्भवति। चिन्द्रकायां तु प्रकारान्तरेण तुम्हाणतिक्पसिद्धिमाशक्ष्य स्त्रे तद्महण वैचित्रधाथीमिति च समाहितस् । उम्हाणत्यादिस्त्रपाठाभ्युपगन्तुरेतद्रतिकृतो मते तु प्रवोक्तशक्षसमाधानयोरेवानवयर इति झावते। एवमेव 'तृब्सोब्सोब्ह' (प्रा.स् २-३-१२) इति स्त्रेऽपि (प्रा स्. २-३-१२) एतद्वृत्तो 'तुम्हं ' इति सामुस्वारादेशप्रहणात्तत्राप्ये- आमा सह युप्पत् उम्हाण तुन्मं तुन्माण तुवाण तुमाण तुहाण तुन्म वो हे तु इति दश्या स्यात् । तुन्मंतुन्माणतुन्मेषु तुन्मं तुम्हं तुन्माण तुम्हाण तुन्म तुम्ह इत्यिप पद् । अत्र णकाराणां 1 सुवादेश-त्विम्यते । तथाच विन्दौ उम्हाणं तुम्हाणं तुन्माणं तुन्माणं तुवाणं तुमाणं तुहाणं एवं त्रयोविश्वतिः । को—'क्टियम्यां तुमपतुहतुपतुमाह तुमे' (प्रा. सू २-३-६) तुमप तुह तुप तुमाह तुमे इति पञ्च । 'तृतह किम्कसौ' (प्रा. सू २-३-६) इत्युक्त्या तुम्मि 'तुम्बतुमतुहतुन्म' (प्रा सू २-३-६) इत्यास्मा तुमिम 'तुम्हिस तुम्हिस तुम

वज्छक्कासमाधानयोनिविभीव इति विभाज्यते । युक्तं चैतत् । अन्यया चिन्द्रकात्रिविक्रम वृत्तिकृत्मतरीत्या भूते 'वृत्वाय' इति पादास्युपगमे विन्द्रन्तानामविन्द्रन्तानां च वय्या-मेव कृत्याणां समवात् चिन्द्रकायां त्रिविक्रमवृत्त्योश्च तत्रैव सूत्रे 'विन्द्रन्तास्सह, जविन्द्रन्तास्सह ' इत्युक्ति कथं संघटेतेति ॥

<sup>1</sup> सुवादेशस्य मिण्यत इति ॥ वर्षाप युप्पदादेशान्ताराणामिव णकार-घटितानां उन्हाणेत्यादेशानामपि प्रकृतिप्रत्ययनिशिष्टादेशस्यस्यैव सूत्राखासेन 'कुाध-पोस्तु सुणात' (प्रा सू १-१-१३) इत्यत्र सुवादेशमूतणकारावेष परत्येन विन्दोविभानात 'उन्हाणं' इत्यादिणकारघटितावेशानां विशिष्टादेशतया तत्रस्य-णकाराणां मुवादेशस्वामावास्ततः परत्येन विन्दुनं भवित्तमहैति, तथाऽपि 'युप्पटस्प-दोरामि णकाराणां सुवादेशस्वमिष्यते 'हति वार्तिक्यळात् णकारघटितयुप्पवादेशेषु-उन्हाणेत्यादिपु 'उन्हा ' इत्यादे प्रकृत्यादेशस्त्रं 'ण' इत्यस्य आमाहेशस्वसम्युप्पम्यत् इति तत्रस्वणकाराणा सुवादेशत्वा 'कासपोस्तु सुणात' (प्रा. सू १-१-४३) इस्यनेन तत्रस्वणकारात्परतया विन्दो प्रवृत्तिनिष्यस्यदेश्वाशय ॥

² त्स्विति ॥ युप्पच्छन्तत् सप्तमीबहुवचने सुपि परे युष्पदः 'तृतद्व दिम्-दर्सा ' (प्रा. स् २-२-८) इति तु-इत्यादेशे 'इदुत्तोर्वि.' (प्रा मृ २-२-२२) इत्युकारस्य दीर्षे च तृस्विति रूपमिति मान. ॥

# तुज्झेसु । <sup>1</sup> विन्दौ त्सुं तुवेसुं <sup>2</sup> इत्यादिचतुर्दशस्पाणि ॥ इति पुंलिङ्गो अध्यक्तव्यः.

अस्मच्छव्दे —

# <sup>8</sup> अस्मत्सुनाऽम्हिहमहअमहंम्याम्म ॥ २-३-१५॥

अस्मच्छन्दः सुना सह एवं पोढा स्यात्। अम्हि हं अहअं अहं मि अस्मि। जसि---

4 मेहेवअं जसा ॥ २-३-१६॥

स्पष्टम्। मे ह वअम्॥

# <sup>5</sup> अम्हेअम्होअम्ह ॥ २-३-१७ ॥

इति पुलिक्वो युष्पच्छव्य

4 मेहेवअमित्यादि ॥ अत्र स्त्रे पृतिचन्द्रिकयो. 'मेमेवर्ज' इति पाठी इस्यते ॥

<sup>6</sup> अस्हे अस्हो अस्ह इति ॥ यद्यपि एतत्सुत्रस्य पूर्वसूत्रेण सहैकीकरणेऽ-प्यादेदापट्कं जिस सुरूमं, तथापि योगविभागामाने ' णे च शसा ' (प्रा मृ. २-३-१-४) इत्थुत्तरमूत्रे चकारेण एकसूत्रनिर्देशना पण्णामादेशानां समुख्य आपयेत, न तु त्रयाणां अम्हो-इत्यादीनामेवेति तद्ययं योगविभाग. कृतः । तत्रश्च पूर्वमृत्रनिर्देशस्य एवादेशा इति तेपामेवोत्तरसृत्रगतप्यकारेण समुख्यस्तिभ्यतीति बोध्यम् ॥

¹ विन्दाविति ॥ 'कुासुपोस्तु सुणात ' (प्रा स्. १-१-४३) इति सुपस्सु कारात्परं पाक्षिकविन्टावित्यर्थः ॥

² इत्यादीति ॥ तुमेमुं तुहेभुं तुब्मेमुं तुन्हेमुं तुन्हेमुं तुन्हेमुं इति रूपपण्डकमज्ञसाहिपदः प्राह्ममिति वोध्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> अस्मत्सुनेत्यादि ॥ अत्र चन्द्रिकायां 'अस्मस्युना अनिहहसहअसहसह-स्मद्यस्मि ' इति सृत्रपाठास्युपगमेन 'स्मि ' डत्यादेशस्थाने 'अहस्मि ' इत्यादेश उररीकृतो दृश्यते । अस्यां वृत्तौ त्रैविकस्यां च 'स्मि ' इत्यादेश एव 'अहस्मि ' इत्यस्य स्थाने अभ्युपगतो दृश्यते ॥

इति त्रिधा च स्यात् । षद् । असि— गंगोग्सियिमसमसम्बद्धंमस्हामहामा ॥ २-३-१९॥

इति दशघा स्यात्। मं णे णं मि मिमं ममं अम्म अहं मम्ह अम्ह। शक्ति—'अम्हे अम्हो अम्ह' (प्रा. सू. २-३-१७) इत्यधिकृत्य—

## णे च शसा ॥ २-३-१८॥

अस्मच्छसा सह अम्हे अम्हो अम्ह णे इति <sup>1</sup> चत्वारः स्युः । अम्हे अम्हो अम्ह णे ।

विमइममाइमएमे हिटा ॥ २-३-२०॥

अस्मत् िक्टावचनाभ्यां सह पश्चघा स्थात् । सि मद ममाद मए से । ममंणेमआइममए टा ॥ २-३-२१॥

टा सह इति चतुर्घा स्थात्। ममं णे मसाइ ममए, निव मिसि।

# णेअम्हेब्रम्हाब्रम्हेअम्ह भिसा॥ २-३-२२॥

अस्मत् मिसा सह एवं पञ्चषा स्मात्। णे अम्हेहि अम्हाहि अम्हे अम्ह। इन्हों—

# महमममहमज्झ इसी ॥ २-३-२३॥

अस्मद एते चत्वारः स्युः इसी। मईहिनो मइत्तो मईओ मईउ, चत्वारिं, ममाहितो ममत्तो ममाओ ममाउ ममा ममाहि, षद्।

¹ चत्वारः स्युरिति ॥ पूर्वेचरसूत्रवृत्त्यानुगुण्येन बन्नापि 'चतुर्घा स्थाव ' इति विवरणं युक्तमिति माति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नवेति ॥ असम्ब्रुव्दाचृतीयैकवचने टाप्रस्यये 'सिमह्ममाह्मएमे ' इति प्रवस्त्रविहितादेशपञ्चकेन सह 'ममंणे ' इत्यायेतत्त्व्त्रश्विहितादेशचतुष्टये सति नव रूपाणि संपद्यन्त इति आवः ॥

<sup>· &</sup>lt;sup>3</sup> चत्वारीति ॥ असम्बन्धन्दात्पञ्चम्येकवचने हसिप्रत्यये सति हस्यादेशतया विहितेषु पद्सु हिंतो-चो-दो-हु-श्रुक्-झादेशेषु मध्ये श्रुक्-झादेशयोरदन्तादेव विहितत्वेन मह-हतीदन्तादेशपक्षे तयोरप्रकृत्या चत्वारि रूपाणीति भावः ॥

# एवं महमज्झयोरपि, इति <sup>1</sup> द्वाविंशतिः॥

## अम्हमम म्यसि ॥२-३-२४॥

स्पष्टम् । अम्हासुंतो अम्हेसुंतो अम्हाहितो अम्हाहि अम्हेहि अम्हत्तो अम्हाओ अम्हाउ । <sup>३</sup>एवं ममेऽपि इत्यप्रादश। ङसि—

अम्हंमज्झंमज्झमइमहमहंमे च ङसा ॥२-३-२५॥

स्पष्टम्। अस्हं मज्झं मज्झ मह मह महं मे, श्वकारात् अस्ह मम हित च नव ।

अम्हेअम्होअम्हाणसमाणसहाणसञ्ज्ञाणसञ्ज्ञअम्हंअम्हणेणो आमा ॥ ॥ २-३-२६॥

¹ द्वाविदातिरिति ॥ असन्द्रण्डात् इसी सति असदो मह्-इतीद्न्वादेशपहे इसेः हिंतो-तो-दो-दु-हत्यादेशचतुष्टचे सति महेंहिंतो मह्तो महेंबो महेंब हति पत्यारि रूपाणि, तथा मममहमज्जादेशेषु त्रिषु इसेः हिंतो-हत्यायादेशपट्के सित ममाहिंतो ममत्तो ममाओ ममाट ममा ममाहि, महाहिंतो महत्तो महाओ महाउ महा महाहि, मज्माहितो मज्यतो मज्जाओ मज्जाड मज्जा मज्जाहि. हत्यप्टादश रूपाणीत्याहत्य द्वाविदाती रूपाणीति भावः॥

<sup>ै</sup> एवं ममे प्रिति ॥ असन्छन्दात्पञ्चमीबहुबचने भ्यसि अक्टतेरसदः प्रकृतः स्वा स्वूचेण अम्ह-मम-इत्यादेशहयविधानाध्या अम्हादेशपक्षे भ्यसः सुंतो-हिती-झादेशेषु सत्पूर्वाकारस्य प्रवत्तदभावपक्षयो अम्हेमुंतो अम्हाहेतो अम्हाते इति त्रीणि स्पाणीत्याहस्य नव स्पाणि तथा ममादेशपक्षेऽपि ममेछंतो ममाछंतो ममेहितो ममाहेतो ममाहेता माहेता माहेता महेता महेत

वकारादिति ॥ एतत्स्त्रगतस्रकारः 'अम्हमम स्यसि ' (प्रा. सृ. २-१-२४)
 इति पूर्वसूत्रगतयोः अम्हममयोरादेशयोस्तमुखायक इति सावः ॥

स्पष्टम् । अम्हे अम्हो अम्हाण ममाण महाण मज्ज्ञाण मज्ज्ञ अम्ह अम्हे जे जो, एकादश । ¹ विन्दौ—अम्हाणं ममाणं ² इत्याटि पञ्चदश ।

# अम्हमयमञ्झमह किपि ॥ २-३-२७॥

स्पएम्। अम्हत्थ अम्हास्ति अम्हाम्म अम्हाहि। एवं ममत्थ मन्त्रत्य, एवं पोडशः। 'मिमइममाइमएमे डिटा'(प्रा.स्. २-३-२०) इति पञ्च मिलित्वा \*एकविशतिः। सुपि-अम्हेसु ममेसु मन्त्रेसु महेसु, चत्वारि । विन्ती-अम्हेसुं इत्याखए।

या-अम्हादीनामत्वात्वे वाच्ये।

<sup>1</sup> यिन्द्राचिति ॥ उन्हाणेत्यादियुव्यवादेदेािव्यवाग्राप्यस्मदादेशभूतणप्रस्टचिट-वादेदेाषु णशन्त्रस्य सुवादेशत्वासिति या, प्रकृतिप्रत्ययितिशादेशत्वेऽपि प्रत्ययादेशत्वे न दीयत इति वाऽभिष्रेत्य 'क्षासुपोस्तु गुणात् ' (प्रा. मृ १-१-४३) इति सुव्रेण बिन्दोर्वेकन्यिकतया प्रयृत्तिरित्यादायस्स्यादिति सावि॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इत्यादीति ॥ भारिपदेन सहाणं मस्त्राणमित्यनयोस्यहृहः॥

अम्हसु अम्हसुं, ममसु ममसुं, अम्हासु अम्हासुं, ममासुं, ममासुं ¹ इत्याद्यष्टौ । संभूय चतुर्विद्यतिः । ² गणनानमिक्रानामत्राष्टादशत्ववचन-मनादेयम् ॥

इति पुछिँद्वीऽसम्बद्धः.

द्विशब्दे--

# दोण्णिदुवे<sup>8</sup>वेण्णि द्वेः ॥ २-३-३०॥

# <sup>4</sup> द्वेर्जश्शस्म्यां सह एते स्युः।

1 इत्याद्यप्राचिति ॥ अत्र 'इत्यष्टी 'इत्युक्त्वा वदनन्तरं ' एवं महमज्झयोरि' इति प्रन्थेन भाष्यम् । तत्रक्ष 'संभूय चतुर्विशतिः ' इत्युक्तरप्रन्य उपपयत इति बोध्यम् ॥

ैगणनानसिक्षानामिति ॥ त्रिनिक्रमकृतौ हि 'अम्हेसु ' इत्यारम्य 'महासुं ' इत्यान्तेन प्रम्थेन चतुर्विकातिरूपाण्युदाहृत्य अन्ते 'प्वमद्यहारूपाणि' इत्युक्तिदर्शनादेवसुकिः । सवार्तिकप्राकृतसूत्रपाठे 'अम्हादीनामत्वात्वे वाण्ये' इति वार्तिकदर्शनात् अस्मच्छन्दात् ससमीबहुवचने सुप्यत्यये सित प्रकृतेरस्मदः अम्हायादेशचतुष्टये सित तद्वययवस्य अकारस्य 'मिन्म्यस्सुपि' (प्रा. स् १-१-४३) इति सन्तत्वस्य अस्वात्वयोरपि विधानात् 'क्वासुपोस्तु स्रणात्' (प्रा. स् १-१-४३) इति सन्तत्वसुपः परं पाक्षिकविन्दुविधानाच अम्हादिषु चतुष्विदेशेषु प्रत्येकं वृद्वदृद्धपाणि संभवन्तीत्याहत्य चतुर्विज्ञातिरूपाण्युपपद्यन्तं इत्येतहृत्वकृत आशयस्त्यादिति संभान्यते॥

इदमत्र परिचिन्तनीयस्-

चित्रकायां आत्वस्य अम्हादेशमावविषयंकत्वामिप्रायेण 'अम्हेसस्य सुपि आत्वमित्यपरे' इत्युक्तिदर्शनात् अम्हादेशे षड्रूपाणि समाद्यादेशस्य च प्रत्येकं चत्वारि चत्वारि रूपाणीत्याहत्य अष्टादशरूपाणीति चित्रकायामत्राष्टादशरूपाणीत्युप-संहतिभिति ॥

8 नेपणीति ॥ अत्र त्रिविकमनृत्तिचिनद्वक्योस्तृत्रे 'बेण्णि इति पाठो इस्यते ॥ 4 द्वेर्जदशस्त्र्यामिति ॥ 'चतुरो जश्यास्त्र्यां ' (मा. सू २-१-२८) इस्रतो जश्यस्त्र्यामित्यज्ञवर्तते । माक्नते द्विचचनानाममावात् अनेकवचनत्वतात्पर्येण द्विचचन-स्थाने बहुवचनानामेव प्रवृत्त्या द्विशव्दात् जश्यसादीनां प्रवृत्तिरिति भावः ॥

# <sup>1</sup> लिङ्गत्रयेऽपि । दोण्णि दुवे वेण्णि ॥

# दोवे टादौ च॥ २-३-३१॥

द्विशब्दस्य <sup>2</sup> दादौ दो वे च स्तः। चाज्यश्वास्म्यां सह दो वे इति स्यात्। दोण्णिवेण्योः 'संयोगे' (प्रा.स् १-२-४०) इति द्वस्वे <sup>3</sup> दुण्णि विण्णि इत्यप्यस्ति। सप्त।

टादौ-नोहि ३। वेहिं ३। <sup>4</sup>षद्। भ्यसि-दोसुन्तो दोहिन्तो होत्रो दोवो दोउ, पञ्च।

<sup>1</sup> लिङ्गत्रयेऽपेति ॥ विशेषानुपादानादिति भावः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> टादाविति ॥ अत्र चित्रकायां एतीयैकवचनस्य टाप्रस्ययस्य विधेयान्वय परिद्वाराय टादावित्यत्र अत्र प्रश्नावाद्वाद्वादिराभितो रह्यते । द्विसन्द्रस्य द्वित्व-सङ्गयावाचकत्या वद्विरुद्धैकवचनानां ततः प्रवृत्त्ययोगाद 'हस्तेनावयति ' इत्यादाविव सामर्थ्यपर्याकोचनया के इत्यादेकवचनानां विधेयान्वयो न संभवति इति चोक्तं इत्यते । अत्रेदं प्रतिमादि-अत्र प्रश्नावेद्वानेऽपि 'हस्तेनावचिति ' इति न्यायाभ्ययणस्य भावह्यकत्या तेनैव न्यायेन टाप्रत्ययस्यापि विधेयानन्वयस्त्यूपणाद इति । किं च द्विसन्दर्य गौणतायामेकवचनस्यापि प्रवृत्तिसंभवात्तत्रादेशार्थे टादावित्युक्तिमित्यप्युक्तं चित्रकायाम् ॥

<sup>8</sup> हस्य इति ॥ 'अनुक्तमन्यशब्दानुशासननत् ' (प्रा. स्. १-१-२) इस्यनेनात्र प्राक्ठतशस्य अनुक्तप्रक्रियाविषये व्याकरणान्तरक्रमस्याम्यप्पगमात् हिश्वन्दस्य जश्सस्विशिष्टस्य प्रकृतस्त्रेण दोण्णि वेण्णि इस्यादेशहये सित संयोगात्प्र्वस्य ओकारस्य प्रकारस्य च 'संयोगे ' (प्रा. स्. १-२-४०) इति इस्वे 'पृच इग्र्यस्विशे ' (प्रा. स्. १-१-४८) इति पाणिनीयवळादोकारस्य उकारस्य एकारस्य इकारस्ये च इस्वे सित दुण्णि विण्णि इति स्पामिति मानः । केचिस्त्रत्र इपूर्णं इस्वं वासिप्रयन्तीति चित्रकायामुक्तस् । तेषां त्वयमाशयः स्यात्-प्राक्तते इस्वयोरेकारीकारयोस्सत्वात्तावेव इस्वी प्रवर्तते इति । अत्र एव त्रिविकमनुक्तावत्र इस्वेऽपि दोण्णि वेण्णि इत्येवोदाहातं इस्यत इति ॥

<sup>4</sup> पिहिति ॥ हिशब्दात् तृतीयाबहुबचने मिसि तस्त्र 'हिंहिक्हि मिसः ' (मा. सू. २-२-५) इत्यनेनादेशत्रये मक्त्रेय दोवे—इत्यादेशद्वये च दोहिं दोहिं दोहिं दोहिं वेहिं वेहिं वेहि इति पद्स्पाणीति सावः ॥

# एवं वेहिन्तो बेसुन्तो इत्यादि 1 दशा। दो आस् इति स्थिते-ण्हण्हं सङ्ख्याया आमोऽविंशतिंग ॥ २-३-३३॥

अविशतीति च्छेदः। <sup>१</sup> शिष्टं स्पष्टम्। दोण्हं दोण्हं वेण्ह वेण्हं। पवं १ चउण्ह चउण्हं, पञ्चण्ह पञ्चण्हं इत्यादि। अविशतिगे किम ? 4 बीसाणं तीसाणं। 5 दोसु दोसुं देसु देसुम्॥

इति प्रेटिक्नो द्विशब्दः.

<sup>1</sup> द्योति ॥ दिशव्दात्पद्मगिवहुवचने स्यप्ति पूर्ववश्रुद्रोद्विशव्द्रस होवं इलादेगहचे भिसः प्रत्यचल च सुन्तो-हिन्तो-त्तो-हो-दु-दृग्यादेशपश्चेत्र सति होसुन्तो होहिन्तो वांची त्रोसी बोट, बेसुन्ती बेहिन्तो बेची बेसी बेट इति दश स्पार्गात सावः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ब्रिप्टं स्पप्रसिति ॥ स्त्रेऽविंगतिग इत्यत्रसगगद्यस 'गो गगराः' (प्रा. सू. १-१-१०) इत्यनेन गणसंज्ञकत्वेन विंगत्याव्यिणवदिवसिद्यान्में स्यानाचका-स्परसामो ण्डण्डं-इत्यादेशहर्यं सवर्तानि सुत्रायः फल्ट्रांति सावः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> चडण्हेत्यादि ॥ अस्य सर्वनामप्रकरणःचेऽप्येतत्त्वत्रस्त्रस्टमान्तरप्रदर्भनामि-प्रायेणात्र चटण्ड इत्याग्रक्तमिति बोध्यम् ॥

<sup>4</sup> बीसाणां तीसाणमिति ॥ विशविजन्दाद विशन्स्टाब पर्शन<u>ह</u>वचने क्षासूत्रत्यसे सति तसा प्रकृतसूत्रे 'अविंगतिने ' इति पर्युदासाव ण्डण्डमादेशयोर-सावेन ' णगानः ' (प्रा. मृ. २-२-४) इति स्त्रेण णगादेशे ' विंगतिषु त्या स्रोपल् ' (प्रा. मृ. १-१-१८) इत्यनेन विधातिशच्दे ति-इत्यवयवेन विशच्छव्दे त-इत्यन्तावयवेन सहितन्य विन्दोर्छोपे तस निव्वाचन्यूर्वस्येकारस दृष्टिं गर्गादेवास्वाचन्यूर्वस्याप्यकारस्य होंर्वे 'शोस्सङ्' (प्रा. नृ. १-३-८०) इति शस्य सत्त्वे 'कुासुगेन्तु सुगार्' (प्रा. सू. १-९-४३) इति णकारात्परं विन्द्री च वीसाण जीसाणिमीन रूपाँपनि मात । मुसु त्रिंगच्छादे ति-इत्यवयवस्यासन्तात् ' विंगतियु त्या ' (प्रा. स्. १-१-४८) इत्यस क्यं प्रवृत्तिरिति चैत्सत्यम् । त्या इत्यत्र तकारस्य प्रकृषेण विद्यतिशब्दमाहचर्षेण च विंदात्यादिगणप्रविष्टगन्द्रगतस्य च्-ति-इत्यम्यतरान्तावयवसहितस्य विन्द्रोः अर्गतं सवतीत्ययोग्युपगसैन क्यंचित्समावेवसिति माति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> होसु दोसुमित्यादि॥ हिञन्दात्ससमीबहुबचने सुपि प्रकृते 'दोवे रादा च ' (प्रा. सू. २-३-३१) इत्यनेन दो-वे-इत्यादेशयोः 'कुासुपोस्तु नुगाद'

<sup>1</sup> त्रिशब्दे—

# तिण्णि त्रेः ॥ २-३-२९॥

जरुशस्भ्यां सह त्रेलिंङ्गत्रयेऽपि तिष्णि स्यात् । तिष्णि ॥

ति त्रेः ॥ २-३-३२॥

त्रेळिंद्रत्रयेऽपि ति <sup>2</sup> स्याहादौ । तीर्दि ३ । <sup>3</sup> हरिवत् । आमि— तिण्ह तिण्हं । सुपि— <sup>4</sup> तीसु तीसुं ॥

इति पुंछिङ्गखिशब्दः.

ष्ट्रति सर्वनामपुंलिद्वविशेषशब्दाः.

(प्रा. सू १-१-४३) इत्यनेन सुकारात्यरं विन्दुतदभावयोक्ष दोसु दोसुं वेसु वेसुं इति चत्वारि कपाणीति भावः ॥

इति पुलिह्नो दिशस्य .

- ¹ त्रिशब्द् इति ॥ यद्यप्यस्य सर्वनामप्रकरणत्वेनात्र त्रिशब्दप्रिक्षयाभिभान-मनजुगुणिमिष भाति । तथाऽपि द्विशब्दप्रिक्षयासारश्येन काषवाद्त्रैतस्प्रिक्ष्यानिरू-पणिमिति योध्यम् ॥
- <sup>2</sup> टादाविति ॥ 'दोवे टादी च ' (प्रा. सू. २-३-३१) इत्यतः टादावित्यस्या-नुवृत्तिर्वोध्या ॥
- <sup>8</sup> हरिविदिति ॥ त्रिशब्दाय भ्यसि तस्य सुन्तो-हिन्तो-तो-दो-दु-इत्यादेश-पञ्जके सित प्रकृते ति-इत्यादेशे ' इदुतोर्दिः' (प्रा. स्. २-२-२२) इतीकारस्य दीर्घे च सीसुन्तो तीहिन्तो विचो तीको तींड इति पञ्च रूपाणि बोच्यानीति स्रावः ॥
- 4 तीसु तीसुमिति ॥ त्रिशन्दात्ससमीयहुवचने सुपि प्रकृते. ति-इत्यादेशे 'क्तासुपोस्तु' (प्रा. स् १-१-४३) इति सुकारात्यरं विन्दुत्तद्रभावपक्षयोः तीसु तीसुं इति रूपद्रयमिति भावः ॥

वति सर्वनामपुलिङ्गनिशेषशब्दाः.

# अथ सर्वनामस्री छिङ्गविशेषशब्दाः.

अथ सर्वादीनां खियां विशेषः— 1 सन्ता गहावत्। आमि ' मामां देखि ' (पा. सू. २-२-६५) सन्त्रेसि । एवं विश्वादयः॥

इत्याकारान्तस्त्रीिकक्सर्वनामशब्दाः,

यत्— <sup>8</sup>जा। <sup>4</sup>जाओ जाउ जा।

# किंयत्तदोऽस्वमामि सुपि॥२-२-४०॥ किंयत्तदां स्त्रियां वित्त ई वा स्थात्, अस्वमामि सुपि।

# अय सर्वनामखीलिक्वविशेषशब्दाः.

1 सक्त्रेति ॥ सर्वेशव्दे रेफस्य ' छवरामध्यः ' (प्रा. सू. १-४-७८) इत्यव्र रेफस्य बकारात्परत्वेनोपादानात ' विप्रतिपेशे परं कार्यस् ' (पा. सू. १-४-१६) इति पाणिनीयन्यायात्रस्यगाद्रेफस्यव छुकि ' नेपादेशस्य ' (प्रा. सू. १-४-८६) इत्यविना बकारस्य दित्वे टापि सन्तिति गङ्गावद्रूपमिति सावः ॥

विश्वादय इति ॥ भाकारान्ताः स्रीलिक्ता इति केपः ॥ इत्याकारान्त्रसीलिक्तसञ्चानकान्त्राः.

<sup>3</sup> तेति ॥ यच्छन्द्राद स्नीडिङ्गाद सौ तस्य 'सोडुंक् ' (मा, स्. २-२-९) इति जुकि 'मादेनीः' (मा, स् १-२-३४) इति यकारस्य लकारे स्रति ताइति सं बोध्यस् ॥

4 जाओ इत्यादि ॥ खीलिङ्गाव यच्छन्दाव वसि ' किंपचरोऽस्तमानि इति ' (प्रा. मृ. २-१-१०) इति वस्यमाणस्त्रेण दीप्रत्यसामावपदेग्रा याकारान्यतमा 'शोषु स्त्रियां तु ' (प्रा. स्. २-१-११) इति वसः शो-शु-इत्यादेशयोर्षकारस्य सकारादेशे व लाओ वाढ इति, शोष्टादेशयोर्षेकित्यक्ष्याच्छुयसामावपदे 'श्लुजश्मसो ' (प्रा. सू २-२-१) इति वसः श्लुकि वा इती महित्य रूपत्रथं बोज्यमिति सावः ॥

<sup>5</sup> जिदिति ॥ सत्र त्रिविकमपृत्तिचन्द्रिक्योः 'युँसोऽज्ञातः' (प्रा. प्. २-२-२७) इति स्त्रे क्षीबिति पाठमभित्रेल कस्यात्राप्यनुष्टत्या कीम्बा म्यादित्येत स्त्रार्थे इतितः ॥ ¹ जीओ जीउ। ' बादीतस्खोश्च '(प्रा. स्. २-२-३३) इति जक्शचो-रात्वे जीया जी। सिर्म <sup>2</sup> जं। इासि<sup>3</sup>—जा जाओ जाउ जी जीओ जीउ जीया, सप्त। 'टाक्टिक्सां'(प्रा. स्. २-२-३५) 'नातक्शा' (प्रा. स्. २-२-३६) जाम जाइ जाप जीय जीया जीइ जीप, सप्त<sup>4</sup>। <sup>8</sup> जाहि ३।

¹ जीओ इत्यादि ॥ स्त्रीिक्षश्राध्यक्कवाजासि परतः 'किंयचते ' (प्रा. स्. १-१-४०) इत्यादिना विति ईप्रत्ये सित तस्य विस्ताद अत्-इति देखींपे यकारस्य जादेशे जस्य शोशु-इत्यादेशद्वयपक्षे जीको जीट इति, स्नोयादेशामावपक्षे 'आदीतस्सोध ' (प्रा. स्. २-१-१३) इति जस आत्यपद्धे जीका इति, स्नात्वस्थापि वैकल्पिकत्वाचद-भावपद्धे जसः श्कुकि जी इति क्तारि रूपाणि, डीत्वामावपद्धे पूर्वप्रदर्शितानि जाको जाड जा इति त्रीणि रूपाणीत्याद्दय जसि सस रूपाणि निष्यबन्त इति भावः । अत्र चित्रकायां जीका इति ससमस्यस्योदाद्दर्णं गळितसिति भाति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जिसिति ॥ कियां वष्णव्दात् द्वितीयैकवचनेऽसि 'स्वरस्य विन्द्वसि ' (प्रा. सू. १-२-१९) इत्याकारस्य इस्ते 'कमः' (प्रा. सू. २-२-१) इत्याकारस्य इस्ते 'कमः' (प्रा. सू. २-२-१) इत्याकारस्य ककारे च सित जिसित रूपसिति मानः। 'त्यदादेस्संनोधनं नास्तीत्युत्सर्गः' इत्यिम-प्रायेण आकारान्तसाधारणस्त्रीकिङ्गकाव्यवसूपिस्यिमप्रायेण वाऽत्र सम्बोधनप्रयसाया अप्रवृद्दानिसित वोध्यस्॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> जेल्यादि ॥ जस्बदेवात्र जा-इत्यादीनि सस रूपाणीति सावः॥

<sup>4</sup> सतिति ॥ बीलिहायच्छन्यत् कृतीयैकनचने टाप्रसये 'किंयत्तवोऽस्वमासि सुपि' (प्रा. सू. २-२-४०) इति बीप्रस्यये क्लिसोहर्कोपे यकारस्य 'मादेजीः' (प्रा.सू. १-३-७४) इति जकारादेशे सति ईकारान्तत्वेन 'नातक्शा' (प्रा. सू. २-२-३६) इस्पनेन निपेधामावाद् 'टालिक्साम्' (प्रा. सू. २-२-३५) इस्पनेन ठाप्रस्ययस्य शकाशिशे—इस्पादेशचतुष्टये सति जीव जीवा जीइ जीप् इति चत्वारि रूपाणि, तथा दी-इस्पादेशस्य वैकल्पिकत्वात्तद्मावपक्षे टाप्याकारान्तत्वया 'नावक्शा' (प्रा. सू. १-२-३६) इति शाव्यस्य निपेधाच्छिष्ठेषु शक्षिशे-इस्पादेशेषु त्रिषु सत्सु जाम जाइ जाए इति त्रीणि रूपाणीत्याहत्य सह रूपाणीति माव ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> जार्हि ३ इति ॥ श्विया यच्छन्दाचृतीयाबहुवचने मिसि तस्य 'हिंहिङ्हि-मिसः' (प्रा स् २-२-५) इति हिमाबादेशत्रये जार्हि बाहि ँ जाहि इति रूपत्रय-मिति मावः ॥ इत्युपलक्षणं—टाप्रत्यये परतः 'किंयचदोऽस्वमामि सुपि' (प्रा. स्. २-२-४०) इत्यनेन यच्छन्दास्त्रीप्रत्ययस्य डी-इत्यस्य प्रवृत्या तमापि पूर्ववद्रिसो हिमाबादेशत्रये जीहिं जीहि ँ बीहि इति रूपत्रयसापीति बोध्यस् ॥

ङसौ ¹टावत्, जाहिन्तो इत्यादि च। ² भ्यसि स्पष्टम् । ङसि तु—' किंयचञ्चश्चो ङसः ' (पा. सू. २-२-६७) इति सक्, जास जीस जाअ जाइ इत्यादि च सप्त॥

# ईतस्सेसार् ॥ २-२-६८॥

ईकारान्तेभ्यः किंयत्तद्भयः परस्य ङसः से सा वा स्तः। सा इत्यस्य रित्वात् द्वित्वम्। जीसे जिस्सा, <sup>8</sup> एकादश। <sup>4</sup>आमि—जाण जाणं

1 टाचत्, आर्हितो इत्यादि चेति ॥ क्रियां यच्छव्यात्यद्वस्येकवचने कसि-प्रत्यये सित क्रियां डी-अत्ययपसे तत्मादीकारान्तात्परस्य कसेः 'क्से शागाशिके ' (प्रा. सू. २-२-३४) इन्यनेन शशाशिको—इत्यादेशेषु, डीप्रत्ययामावपसे 'नावश्या' (प्रा. स् १-२-३६) इति शात्वनिषेश्वात् छिष्टेषु आकारान्तात्परस्य शिक्षेशे इत्यादेशेषु च नुर्तायैकवचनवत् सप्ररूपाणि । तथा कसेः हिंतो-तो-हो-दु-इति पश्च स्थादेशेषु सत्सु आहिंन्यो सत्तो आसो जाद जीहिन्यो जित्तो जीको जीद इत्यद्दी रूपाणीत्याहत्य पञ्चदशरूपाणीति भावः ॥

<sup>2</sup> भ्यासि स्पर्धिमिति ॥ स्त्रियां यच्छव्दात् पद्ममीवहुवचने भ्यासे रमाशन्त्र-बद्गीरीशक्तवञ्च बासुन्तो बाहिन्तो जित्तो जानो बाद बीसुन्तो जीहिन्तो जित्तो जीनो जीट इति दशरूपणि बोध्यानीति भावः॥

ह एकाद्दोति ॥ खीलिङ्गाचण्डण्यात् पष्टयेक्वचने इस्प्रस्तये सित प्रकृतेः परतया खीप्रस्तयस्य धीप्रस्तयस्य प्रमृत्तिपक्षे तस्य ईकारान्वतया 'ईतस्तेमार्' (प्रा. सू. २-२-६८) इस्यनेन इसः से—इस्यादेशपक्षे बीसे इति, सार्-इस्यादेशपक्षे तस्य रिखार्त 'रितो द्वित्वल्' (प्रा. सू. १-४-८५) इति द्विर्दे 'संयोगे' (प्रा. सू. १-२-४०) इत्यनेन प्रवस्य इस्वे विस्सा इति, सेसारादेशयोर्द्वयोरिप वैकल्पिकस्वाचनुमयामान-पक्षे 'टाहिङ्सास्' (प्रा. सू. २-२-३५) इत्यनेन इस्यादेशाशिहो—इत्यादेशयु खीज बीझ बीह बीए इति पद्मस्पाणि, अशाशिहो इस्यादेशानामपि वैकल्पिकन्त्रात्यः सावपक्षे 'किंपत्तमयो इसः' (प्रा. सू. २-२-६७) इति इसस्याद्यावये जीम इतिसाहत्य ईकारान्यात् सप्तस्पाणि, डीप्रस्थवस्य वैकल्पिकन्त्रात्तरमावयसे टाज्या-कारान्वनया 'नातश्चा (प्रा. सू. २-२-३६) इति शादेशनिवेषात् विषेषु अशिषे इति व्रिप्तादेशेषु तद्भावक्षे पूर्ववस्तवादेशे च नाम बाह जाए जास इति चन्द्रार इपाणीत्याहत्य एकादशस्याणीति यावः॥

<sup>4</sup> आमीत्यादि ॥ स्रीलिङ्गाचच्छन्दात् पष्टीबहुतयने सामि तस्य 'सामां डेर्सि'

जेसि २। कचित् जासं तासं इति छिखन्ति, तछेखकदोषमूलम्। 1 यद्वा यासां तासामित्यतिस्सदावस्थात् १ इस्तत्वे। १ को — जीव जाव इत्यादि सप्त। 'व्यनिदमेतवस्तु किंयत्तदः कियां च हिं' (प्रास् २-२-६४) ४ जीहिं जाहिं।

(प्रा. सू. २-२-६५) इति देसिमादेशपक्षे जेसिं इति, तस्य वैकल्पिकत्वाचदमाव-पह्ने 'णशामः' (प्रा सू २-२-४) इति णशादेशे णात्परं विन्दुतदमावपक्षयोश्च जाणं जाण इतीत्याहत्य श्रीण रूपाणीति सावः। अत्र चिन्द्रकायां देसिमादेशघटित-रूपप्रदर्शनं गल्वितमिति भाति। अत्रोत्तरत्र 'जेसिं ३' इत्युक्तिदर्शनात् 'त्रदिदमे-तदां' (प्रा. सू २-२-८३) इत्यादिना आस्वित्विष्टस्य से-सिं—इत्यादेशद्वयमपि भवतीति पञ्चरूपाण्यामीत्येतद्वतिकृदमिमतानीति प्रतिभाति॥

¹ यद्वेति॥ सति प्रयोगे निर्वाह्मदर्शनार्थमिदमिति भन्तन्यम् ॥

<sup>9</sup> ह्रस्वत्व इति ॥ प्रयोगानुरोधेन कवित् संस्कृतगतसिद्धावस्यरूपमादा-यापि प्राकृते प्रयोगनिर्वाहदशैनात् यासां तासामिति संस्कृतगतं क्रीलिकृयोर्यस्व्कृत्योः सिद्धावस्यं रूपमादाय द्वितीयैकवचने बिन्दी च परतः स्वरस्य इस्त्रो भवतीस्थर्यकेन 'स्वरस्य विनद्वमि '(प्रा. स् १-२-३९) इस्त्रनेन आकारस्य इस्त्रे सित यासं वासं इति रूपह्यं निर्वाद्धामिति सावः ॥

8 क्वावित्यादि ॥ क्षीलिङ्गाचण्डन्यात् सप्तम्येकवचने क्यित्यये परे 'किंयचदो-ऽस्त्वमामि सुपि' (प्रा चू. २-२-४०) इति बीप्रस्थये सति 'टाक्टिसाम्' (प्रा. स् २-३-३५) इस्पनेन दिप्रस्थयस्य रुगाधिरो—इत्यादेशचतुष्टये यस्य जादेशे च सति जीन जीना जीइ चीप इति, डीप्रस्थयस्य वैकल्पिकत्वाचदमावपक्षे भाकारान्यतथा 'नातश्या' (प्रा. सू. २-१-३६) इति के जात्वनिषेधेय शिक्षेत्र इतिशे इति विष्वादेशेषु सस्यु नाम नाइ जाए इतीत्याहस्य समस्यापाणीति मावः ॥

'जीहिमिति॥ खीलिङाखळळ्दात् ससम्येक्ष्वचने क्षिप्रत्यये परत एव प्रकृतेर्डीप्रत्यवतदभावपक्षयोः ' कानिद्मेतदस्तु' (प्रा सू. २-२-६४) इत्यादिना हेहिं-मादेशे जीहिं जाहिं इत्यन्यदपि प्रतप्रदार्शितरूपसरकाव्धिकं रूपद्वयमिति भावः। अत्र ' बाहुळकादेव किंयचदोऽस्वमामीति ही न भवति ' इति त्रिविक्रमदेवोक्तया तत्पक्षे हिमादेशे 'जीहिं' इति रूपं नास्तीति ज्ञायते। चन्द्रिकाक्रस्तु ' कानिद्मेतदस्तु ' (प्रा सू २-२-६४) इत्यत्र अत इत्यनुदृत्या कीप्रत्ययपद्ये ईकारान्यतया हिमादेशो न प्रवर्तत इत्यम्युपैति। कन्देवं कीप्रत्ययाभावपद्ये आकारान्यतया तस्मिन् सून्ने अत इत्यनुपुत्या कथमाकारान्तेऽप्येतन्मते हिमादेशप्रवृत्तिति चेत्, तस्यायमाशयः—

# <sup>1</sup> जासु जीसु जासुं जीसुं॥

इति स्नीलिङ्गो यच्छव्दः.

तच्छन्दें---

# तस्सौ सोऽक्कीबे तद्य ॥ २-२-८९ ॥

श्सा। जिस<sup>3</sup>---ताओ ताउ। 'र्फियत्तदोऽस्वमामि' (प्रास्. २-२-४०)

किंयत्तदां खियां नियमेनानदन्ततया तत्र हेर्डिमादेशविधानसंधिनयाय तत्रानुदृत्तसात इति विशेषणस्योपपत्तये च इस्वत्वसमानाधिकरणाकाराधेके अत्पदार्थे इवस्वसमानाधिकरणाकाराधेके अत्पदार्थे इवस्वसमानाधिकरणाक्रपाविशेषणांशमात्रपरित्यागेनापि तत्र हिमादेशविधानसार्थक्यसम्भवेन दीर्घाकारान्ते हेर्डिमादेशप्रवृत्तेरविरोध इति । यत्तद्वृत्तिकृत्तु हिमादेशविधानसार्थक्याय अनिवृत्तेतव्स्तु व इत्यस्मिन् सूत्रे 'किंयत्तदः स्नियां च हिं व इत्युत्तरवाक्षे अत इत्यस्मानुवृत्तिममित्रेत्व ईकारान्तेऽपि हिमादेशमित्रेति ॥

¹ जास्वित्यादि ॥ स्त्रीलिङ्गाद्यच्छन्दात् सप्तमीबहुवचने सुपि 'किंयचदोन् ऽस्त्रमामि सुपि '(प्रा. सू १-१-४०) इत्यनेन विहितस्य स्त्रीप्रस्ययस्य वैकल्पिकतया तह-भावपक्षे टावन्ततया सुपस्सुकारात्परं 'क्वासुपोस्तु सुणात् '(प्रा. सू १-१-४३) इति बिन्दुतदभावपक्षयोः जासुं जासु इति, तथा डीप्रस्ययपक्षेऽपि बिन्दुतदभावपक्षयोग्न जीसुं जीसु इतीत्याहस्य चस्वारि रूपाणीति मावः॥

### इति सीक्षित्री वच्छन्द..

<sup>2</sup> सेति ॥ स्रीलिङ्गाद्टावन्तात्तच्छन्दाव्यथमैकवचने सुप्रत्यथे ' मोर्लुक् ' (प्रा स्.

(२-२-९) इति तस्य छुकि 'सा ' इति रूपमिति मानः॥

8 जसीत्यादि ॥ खीलिङ्गालच्छन्दाट्ययमाबहुवचने जसि 'किंयचदोऽस्तमामि ग्रिप' (प्रा सू. २-२-४०) इति ईकाररूपसीप्रत्ययपक्षे जस 'शोशु क्षियां तु' (प्रा. सू. २-२-३२) 'आदीतस्तोश्च' (प्रा सू. २-२-३३) इति शो-शु-ई इत्यादेशेषु तीको तीठ तीका इति, डीप्रत्ययामावपक्षे द्याप जसः शो-शु-इत्यादेशयोः ताको ठाठ इति पञ्चरूपाणीति भावः। अत्रैव शो-शु-ई-इत्यादेशत्रितयस्यापि वैकल्पिकतया तत्त्व्तयाभावपक्षे 'शुन्नुजदशसोः' (प्रा. सू. २-२-३) इत्यनेन जत शुको दुर्निवा- इति हीत्वे तीओ तीच 'बादीतस्योख्य' (प्रा. सू. २-२-३३) तीआ।

1 अमि—तं। शिसि—जस्वत्। <sup>2</sup> टा—ताम ताइ ताए तीम तीमा तीइ
तीए। <sup>8</sup> भिसि—ताहिंदे तेहिंदे। <sup>4</sup> क्यो—टावत् ताम तीम इत्यादि,
ताहिंतो इत्यादि च। <sup>5</sup> म्यसि—ताहिंतो तीहिंतो इत्यादि। कसि—
ताम तीम इत्यादि सप्त। सङ्ग् ताम तीम। 'ईतस्सेसार्' (प्रा. सू.
२-२-६८) तीसे तिस्या से <sup>6</sup> द्वादश।

रचयाऽत्र ईदन्तरान्तपक्षयोरुसयोरिय ती ता इत्यिषकं रूमद्वर्थ गोरी गङ्गा इति जसन्त-वच्यदर्शनीयमिति प्रतिमाति ॥

<sup>1</sup> असि तं-इति ॥ जीलिङ्गाचण्डव्दाद्यावन्ताद्वितीयैकवसने अस्प्रलये सित तस्य 'असः' (प्रा. स्. २-२-२) इति मकारादेशे तस्य 'विन्दुल्' (प्रा. स्. १-१-४०) इति विन्दौ ततः पूर्वस्थाकारस्य 'स्वरस्य विन्द्रसि' (प्रा. स्. १-२-३९) इति इस्वे च तं-इति रूपमिति भावः ॥

2 टेस्यादि ॥ स्त्रीलिङ्गासञ्छन्दाङ्गीप्रत्ययतत्मावपक्षयोस्तृतीयैकवचने द्रा-प्रत्यये वस्य टावन्तत्वपक्षे 'नावक्षा' (प्रा. सू. २-२-३६) इति शादेशनिषेषाद 'टाडिङ्सास्' (प्रा. सू १-२-३५) इत्यनेन शक्षिक्ते—इत्यादेशेषु ईंदन्तत्वपक्षे शक्षाक्षिते-इत्यादेशेषु च सत्सु वाल वाह् वाष् वील तीला तीह् तीषु इति सप्तरूपा-णीति भावः ॥

<sup>8</sup> भिसीत्यादि ॥ स्नीलिद्वात्तच्छन्दानृतीयाबहुवचने मिसि आदन्तेदन्त-पक्षयोः मिस 'हिंहिह्हि मिसः' (प्रा. स्. २-२-५) हत्यनेव हिमाधादेशत्रवे ताहिं ताहि॰ ताहि तीहिं तीहि चीति इति षड्स्पाणीति मावः॥

4 ड खी टाचिंद्रसादि ॥ पूर्व यच्छव्यकरणे 'क्सी टावत् ' इति प्रतीकोक्त-रीत्याऽत्रापि ताहिंतो वचो वाको वाढ तीहिंतो विचो तीको तीढ वाक वाह ताप् वीक तीका तीह तीप् इति पद्मदश क्याणीवि मावः॥

<sup>5</sup> श्यसीत्यादि ॥ अत्रापि यञ्जन्दवदेच स्यप्ति साहितो तीहितो ताहुंतो तीहंतो वत्तो वित्तो तामो तीमो वाउ तीउ इवि दश रूपाणीति सावः ॥

<sup>6</sup>द्वादशेति ॥ बीलिङात्तच्छन्दात् षष्टधेकनचने कासे मृतीयैकनचननत् क्सः 'टाविक्साम्' (पा. सू. २-२-३५) इति शशिको-इत्यादेशेषु सत्य तीश तीशा तीह् तीए ताल ताह ताए इति ससस्पाणि, तथा 'किंगत्तझयो वस ' (प्रा. सू. २-२-६७) 'ईतस्सेसार्' (प्रा. सू. २-२-६८) इति सूत्राम्यां क्सः सश्सेसार् 1 आमि—ताण ताणं तेषि । 'तिव्दमेतदां सेषि तु ङवामा' (मा. स्. २-२-८४) सिं से पञ्च। ङौ—ताम तीम 2 इत्यादि । ताहि तीहिं च। 3 कचित्सुपि तदो णत्वे अम्दामिस्सु—तां णं। तया गाइ इत्यादि । 5 णाहि इत्यादि यथाप्रयोगं द्रष्टव्यम् ।

### इति स्नीलिङ्गस्तच्छब्दः.

इत्यादेशेषु वास वीस वीसे विस्सा इति, वथा टिस्विशिष्टस्य 'विटिटमेवद्रां' (प्रा. सू. २-२-८४) इत्यादिना से-इत्यादेशे से इवीत्याहत्य द्वाटशरूपाणीति आनः॥

1 आमीत्यादि॥ कीलिङ्कात्तच्छव्दात् वद्यीवहुवचने मामि तस्य णशादेशे णारपं विन्दुतद्भावपश्चयोः ताणं ताण इति, 'मामां डेसिं' (मा सू. १-२-६५) इत्यादिना व्यव्यादेवत् (मा. सू. २-२-८४) इत्यादिना व्यव्यादेवत् । स्वाद्यादेवा व्यव्यादेवत् । स्वाद्यादेवा व्यव्यादेवत् । स्वाद्यादेवा व्यव्यादेवत् । स्वाद्यादेवा व्यव्यादेवत् । स्वादेवा व्यव्यादेवत् । स्वादेवा व्यव्यादेवत् । स्वादेवा व्यव्यादेवत् । स्वादेवा व्यव्यादेवा व्यव्यव्यविकारामिमत्तत्वेन से सिं इतीत्याहत्य पद्यक्ष्याणीति सावः। स्वत प्रविकार विविकार विविकार

<sup>2</sup> इत्यादि ताहिं तीहिं स्रेति ॥ स्रीलिङ्गासन्छन्दात् सहम्मेकनचने क्रिय्यये टावन्तेवृन्तपक्षयोः टावत् के शशासिको—इत्यादेशेषु, तथा 'कमिटमेतवृद्ध् ' (प्रा. स्. २-२-६४) इत्यादिना हिमादेशे च सति वाश्र वाह् वाप् वीश्र तीष्ठा वीष्ठ तीष् ताहिं तीष्ठिं इति नव रूपाणीति भावः ॥

8 क्वित्सुपीत्यादि ॥ 'क्वित्सुपि तदो णः' (प्रा. स् २-२-७३) इत्यनेन स्त्रीलिज्ञाच च्छव्दाद प्रयोगानुसारेण सम्टाभिस्सु परेषु तदो णादेशाम्यतुज्ञानाद स्त्रीम परे तदो णादेशे सति णं इत्यपि रूपं बोध्यमिति माव । त्रिविकमदृत्तावप्येवमेव

समुटामिस्स्वेव णादेशघटितोदाहरणानि अटर्शितानि इस्पन्ते॥

4 णास्त्र णाइ-इत्यादीति ॥ स्त्रीलिङ्कात्तच्छव्दात् तृतीयैकवचने टाप्रस्ये सित 'क्रचित्नुपि तदो ण ' (प्रा. सू. २-२-७३) इति सूत्रेण तदो णाटेणे स्त्रियां टापि च 'टाहिडसाम्' (प्रा. सू. २-२-३५) इत्यनेन तृतीयैकवचनस्य टाप्रस्यस्य 'नात्रणा' (प्रा. सू. २-२-३६) इत्यनेन क्रात्विपिधाच्छिप्टेपु शक्षिके-इत्यादेशेपु सत्सु णाल णाह णाप् इति पूर्वोक्तरूपेम्योऽिकानि त्रीणि रूपाणीति भावः ॥

<sup>5</sup> णाहि इत्यादीति ॥ स्त्रीलिङ्काचच्छव्यात् तृतीयाबहुवचने भिस्यपि पूर्व-प्रदृशितरीत्या णादेशस्य प्रवृत्या भिसो हिमाद्यादेशत्रये सति प्वोक्तिम्योऽधिकानि णाहि णाहि णाहि इति त्रीणि रूपाणि बोच्यानीति मावः ॥ इति सीलिङ्गराज्यस्यः 1 एतच्छन्ते-

'तस्वी सोऽहीबे तद्श्य' (प्रा. स. २-२-८९) ¹ एखा, ²पथाओ इत्यादि गङ्गावत् । 'टो हिणा' (प्रा. स. २-२-७३) एतो एताहे 'त्ये डेल्' (प्रा. स. २२-८६) 'सुनैस इणमो इणं' 'क्रेहिं' अविती च शिक्षयां न स्युः। 'क्रसि—से। (प्रा. स. २-२-८८)

¹ एसा-इति ॥ 'एतो एत्ताहे हसिनैवठः' (प्रा. सू. २-२-८५) इति सूत्रगृहीवस्य एवच्छ्रदस्य ' वस्तौ सोऽक्षीने तद्त्र्य ' (प्रा सू. २-२-८९) इति सूत्रगवचशब्देन समुख्यात् एवच्छ्रब्दगवतकातस्यापि सौ परवस्तकारादेशम्बृह्या स्त्रीलिङ्गादेवच्छ्रब्दात्सौ परवोऽन्यह्छोपानन्वरं तकारस्य सत्वे डापि च एसा-इति रूपमिवि भावः ॥

ै एसाओ-इत्यादि ॥ स्त्रीलिङ्गादेवच्छन्दाजसि मन्यद्शोपानन्तरमवृन्त-त्वाहापि 'प्राची छुक् ' (प्रा. च्. १-३-४) इत्यादिना तकारस्य छुकि 'शोशु स्त्रियां तु ' (प्रा. च् २-२-१) इत्यनेन जसः शोशु-इत्यादेशयोः एकाओ एकाउ इति रूपद्वयमिति भाषः । चन्त्रिकायां तु एतच्छन्दात् 'ग्रंसोऽजातेर्डीन्ना ' (प्रा. च्. २-२-३७) इत्यनेन कीव्यवृत्तिमन्युपेत्य अस्य ईकारान्यरूपाण्यप्युदाहतानि ॥

ै स्त्रियां न स्युरिति॥ स्त्रीलिहादेवच्छव्दामृतीयैकवचने 'इदमेतवर्किंयस्त्रयद्दो हिणा '(प्रा. स् २-२-७३) इससात इत्यजुद्दस्याऽस्य दावन्ततया प्रकृतेहाकारान्तत्वेन ततः परस्य दाप्रस्ययस्य हिणादेशो न प्रवर्तते। तथा इस्विप प्रयोगाशुरोवाद 'एको एसाहे इसिनेतदः' (प्रा. स् २-२-८५) इति न प्रवर्तते। 'एवं
सस्त्रयेकवचनादेशयोः त्यम्म्यादेशयोः परतः 'त्ये डेक् ' (प्रा. स् २-२-८६) 'एतो
म्माविदती ' (प्रा. स् २-२-८०) इति स्त्राम्या डेकादेशः व्यदिहादेशी च प्रयोगानुरोवास प्रवर्तन्ते। एवमेन प्रयमेकवचनविश्विष्टस्य स्त्रीलिहस्य एतच्छव्दस्य 'सुनैस
इणमो इणं ' (प्रा. स् २-२-८८) इत्यनेन एस-इणमो-इणं, इत्यादेशा न प्रवर्तन्ते।
तयैव 'अनिदमेतदस्तु किंयनदः स्त्रियां च हिं ' (प्रा. स् १-२-६५) इस्त्रत्र
अतिदमेतद इत्येतदः पर्युदासेन देर्दिमादेशस्य न प्रवर्तत इति साव । चिन्नकायां तु
प्रयमेकवचने 'छनैस ' इणमो इणं ' (प्रा. स् २-२-८८) इत्यनेनादेशस्यप्रवृत्तिमम्युपगम्य तथैवोदाहतं इश्यते॥

4 इसि से द्वित ॥ स्त्रीलिहादेतच्छन्दात् असि 'तदिद्मेतदां सेसिं तु इसाऽऽमा (मा. सू. २-२-८४) इत्यनेन हस्तिशिष्टस्यापि से-इत्यादेशविधानेन हसि से इति रूपं गङ्गाबाज्दाद्विदोप इति मावः॥

## <sup>1</sup> पपसि इति विशेषः।

## इति स्नीछिङ्ग प्रवच्छस्दः,

इद्शब्दे--

'पुंसि सुना त्वयं स्त्रियामिमिआ' (प्रा. सू. २-२-७७) इमिआ, थिक्षे इदम इमः, (प्रा. सू. २-२-७६) स्त्रीत्वाद्वाप्, इमा इमाओ वेहत्यादि गङ्गावत्। ' 'दो डिणा' (प्रा. सू. २-२-७३) 'अत्सुरिंसहिस्से' (प्रा. सू. २-२-७८) 'दाससि णः' (प्रा. सू. २-२-७९) 'इहेणं स्थमा' (प्रा. सू.

¹ एएसिमिति ॥ स्त्रीलिङादेवच्छन्दात् मामि 'मामं नेसिं' (प्रा. स्. २-१-६५) इत्यन्न मामिति छिङ्गन्नयसम्बन्धित्वेन बहुत्वमिमेरेत्य तन्नत्यवहुवचननिर्देशस्य सार्थेन्याम्युपगमात् मामो डेसिमादेशे सति एएसिं इति गङ्गाशन्याद्विलक्षणे स्पिमिछिभावे भावः ॥

### शति सीलिङ्ग पतच्छन्द"

² पक्ष इत्यादि ॥ स्त्रीलिङस्य इदंशन्दस्य 'पुंसि सुना स्वयं स्त्रियामिनिका' (प्रा. स्. २-२-७७) इत्यनेन विहितस्य इमिन्नादेशस्य वैकव्यिकत्वात्तदमानपन्ने 'इदम इसः ' (प्रा. स्. २-२-७६) इत्यनेन इमादेशे ततोऽदन्तत्वात्त्त्रियां टापि सौ तस्य 'सोक्रैक् ' (प्रा. स्. २-२-७६) इति क्रुकि इमा इति रूपमिति भावः । चन्द्रिका कृतु 'पुंसोऽजातेकीन्वा ' (प्रा. स्. २-२-६७) इत्यनेनात्र डीप्यत्ययमिपेप्रस्य इमी इत्याद्यस्युदाजहार । तथा सिद्धावस्यामपेद्रस्य इमं इत्यपि ॥

8 इत्यादीति ॥ स्त्रीलिङ्कादिदंशब्दाज्ञास पूर्ववदिमादेशे जसः 'शोश्च स्त्रियां द्व' (प्रा स् २-२-३२) इति शो-श्च-इत्यादेशयो इमानो हमाउ इति रूपह्यं गद्गाः

शब्दबद्बोध्यमिति भावः॥

ेटो डिणेत्यादि॥ इदंशब्दात्स्त्रियां टाप्याकारान्तत्वेन अदृन्तात्यत्वा-मावात् ततः परस्य टाप्रत्ययस्य 'इद्दमेतित्कंयच्त्रयष्टो डिणा ' (प्रा. सू. २-२-७३) इत्यनेन न डिणादेशः, 'अनिटमेतदः' (प्रा. सू. २-२-६४) इति पर्युटालाज डेहिंसादेशः 'सुप्-डि-मिस्-क्सामादेशेषु सु-िस-डि-स्ते-इत्येतद्वृपेषु प्रयोगानुरोघार्त 'अत्सास्त हिस्से ' (प्रा. सू. २-२-७८) इत्यनेन इद्मोऽद्दिशो न, द्वितीयातृतीया-विभक्तयोः परत इदमः 'टाससि णः' (प्रा. सू. २-२-७९) इत्यनेन न णादेशः, २-२-८०) 'डेन्हें' इति च न स्युः, <sup>1</sup> क्लि—से । आमि वि इमेलि इति विशेषः ॥

### इति सीलिङ इदंशन्दः.

अव्क्शब्दे---

'सुप्यद्योऽसु' (प्रा सू २-२-९०) असू<sup>2</sup>, घेनुवत् । 'अहद्वा सुना' (प्रा सू २-२-९१) <sup>8</sup>यह महिळा। आमि—अमेसि <sup>4</sup>इति विशेषः ॥

### इति सीलिङ्गोऽदश्शब्दंः

हितीयासहम्येकवचनविशिष्टस्येटमः 'इहेण क्यमा' (प्रा. स्. २-२-८०) इत्यनेन इणादेशेहादेशी च प्रयोगानुरोधान्न प्रवर्तन्त इति भावः । चन्द्रिकायां तु--'अत्सुस्सिहिस्से' (प्रा. स् २-२-७८) 'इहेणं क्यमा' (प्रा. स् २-२-८०) इति सूत्रयोरत्र प्रवृत्तिमिमेप्रेत्य बदिडेणावेशघटितरूपाण्युदाइतानि दश्यन्ते ॥

े इस्से से, आमि सिं इमेसिमिति विशेष इति॥ स्त्रीिक्शिद्देशब्दात् प्रध्येकवचने इसि 'तावृद्मेतदां' (प्रा. स् २-२-८४) इत्यनेन प्रकृतिप्रत्ययोभय-विशिष्टस्य से-इत्यादेशेन से इति गद्वाशब्दापेक्षयाऽधिकमेकं रूपस्, जामि त्रयैव सिं इति, 'आमां देसिं' (प्रा. स् २-२-६५) इत्यनेन केदेंसिमादेशे 'इदम इमः' (प्रा. स् २-२-७६) इतीदम इमादेशे च इमेसिं इतीत्याहस्य गङ्गाशब्दापेक्षयाऽधिकं स्पष्टयमिति मावः॥

### इति सीलिङ स्वयस्य

2 श्रम् इति ॥ जीलिहाददश्त्रकार्य प्रथमैकवचने सुप्रस्ये सित 'सुप्यद्-सोऽसु'(प्रा. सू. २-२-९०) इस्यद्सः जमु-इत्यादेशे सीख 'श्र्वुगनिप सोः '(प्रा. सू. २-१-२९) इस्यनेन श्र्वुकि तस्य श्लिकात्पूर्वस्य 'शिति दीर्घ. '(प्रा. मू. १-१-१५) इति दीर्घे च अमू इति धेसुशब्दबदूपमिति आवः॥

8 अहेति ॥ स्त्रीलिङ्गाददश्सान्दात्सावेच 'बहह्वा सुना ' (प्रा. तू. २-२-९१) इत्यनेन सुनिशिष्टस्यादस. 'बह ' इत्यादेशे सति बह इत्यन्यदिष स्पमिति मावः ॥

¹ इति विशेष इति ॥ सील्डिइद्दश्शब्दार परीबहुवचने आसि सित ' मुप्यक्सोऽमु ' (प्रा. सू २-७-९०) इत्यक्मोऽमु—इत्यावेको नामझ ' नामां हेर्सि ? किंदाब्दे-

'त्रे तसि च किमो स्कः' (प्रा. सू २-२-७५) स्त्रियां टापि १ का। जसावा ² हीत्वे कीओ। ९ पक्षे—काओ, १ इत्यादि गङ्गावत् गौरीवच। ७ स्वमामि गङ्गावदेव। स्त्रियां 'किंतद्भशां सग्' (प्रा. सू. २-२-६६) 'महा कसेः' (प्रा. सू. २-२-७०) 'किमो हीसहिणी' (प्रा. सू. २-२-७१)

(प्रा. सू. २-२-६५) इति डेसिमादेशे तस्य डित्वात्तरपूर्वस्य टेस्कारस्य कोपे सित समिसि इति घेनुशब्दतो निशेष इति साव । चिन्द्रकाकृतु 'क्षामां डेसिस्' (प्रा. सू. २-२-६५) इत्यन्न सत इत्यनुकृत्वाऽत्र डेसिमादेशाप्रकृत्वा 'क्रमूण असूणं 'इति रूपद्वय-मिप्रैति । एवं न्निविक्रमवृत्तावपि । सत्रापि वृत्तौ तत्र सूत्रेऽत श्त्यनुकृत्वभिप्रावेणार्थस्य वर्णितत्वेन सन्न डेसिमादेशः क्रथमिति परिचिन्तनीयस् ॥

### इति सीलिङ्गोऽदरशन्द .

<sup>1</sup> केति ॥ बीलिहात् किंशब्दास्सी के तसि च किसो स्कः' (प्रा. स्. २-२-७५) इत्यनेन किसः कादेशे टापि सोर्कुकि च का-इति रूपमिति भावः ॥

2 डीत्व इति ॥ 'किंगसदोऽस्वमासि सुपि' (प्रा. सू. २-२-४०) इत्यनेन सु-अस्-आस्भिन्ने जसादौ टाव्याधको डीप्रत्ययो विकल्पेन प्रवर्तत इत्यर्थ । पूर्वोत्त-सूत्रेण जीप्प्रत्ययो विश्रीयत इति चन्द्रिकात्रितिक्रमवृत्योर्धेक्षते ॥

<sup>8</sup> पक्ष इति ॥ 'किंगत्तदोऽस्वमामि भ्रुपि ' (प्रा स्. २-२-४०) इसनेन विभीयमानदीत्वस्य वैकस्पिकत्वात्तदभावपक्ष इत्यर्थः ॥

4 इत्यादि गङ्गावद्गीरीवश्चीत ॥ 'किंगचरोऽस्वमामि सुपि' (प्रा स्. २-२-४०) इसनेन विधीयमानस्य डीत्वस्य वैकल्पिकतया तदमावपक्षे मस्वमामि सुपि टाप्पाकारान्तः तथा गङ्गाशब्दवत्, डीत्वपक्षे गौरीमव्दवस्य रूपाणीति सावः । ततम् स्नीलिङ्गांक्शव्दाव्यसमाबहुवचने जसि किमः कादेशे डीम्रत्ययपक्षे जसः 'शोश्च क्षियां दुं (प्रा. स्. २-२-२२) 'शुर्वश्यश्योः' (प्रा. स् २-२-३) इति स्त्राम्यां जसः शोश्चश्चुगादेशेषु सत्सु कीको कीव की इति, डीत्वामावपक्षे टाप्पाकारान्ततया पूर्व- वसः शोश्चश्चुगादेशेषु सत्सु काको काव का इतीत्माहत्य पद्पाणीति भावः॥

<sup>5</sup> स्वमामि गङ्गावदेवेति ॥ खीलिङ्गार्लिशन्दात् प्रथमैकवचनिहतीयै- / कवज्ञनपष्ठीबहुवचनेषु 'कियत्तद्गे' (प्रा. सू २-२-४०) इति सूत्रे अस्वमामीति 'किंयत्तद्भवशो हिणा' (प्रा. स् २-२-७२) इति च <sup>1</sup>न स्युः। ङलि— 'किंयत्तद्भशो ङलः' (प्रा. स् २-२-६७) इति <sup>2</sup>चश्वा। काच कीच, पक्षे काप कीप इत्यादि। 'ईतस्सेलार्' (प्रा. स् २-२-६८) कीसे किस्ला <sup>3</sup> आमि—काणं काण केसि,

पर्श्वेदासाङ्कीप्रत्ययाप्रवृत्त्या टाप्याकारान्तत्वेन गङ्गाशब्दवदेव रूपाणि बोध्यानीति भावः॥

1 न स्युरिति ॥ 'किंवज्ञयां सक्' (प्रा. सू २-२-६६) 'म्हा करोः' (प्रा. सू. २-२-७०) 'किमो डीसहिणों' (प्रा. सू. २-२-७१) 'किंयजञ्जयद्यो हिणा' (प्रा सू. २-२-७१) इति सूत्रेषु 'सर्वादेर्जसोऽतो हे' (प्रा सू. २-२-६२) इत्यतोऽत इत्यनुवृत्त्या क्षियां किंशब्दस्यानवृन्तत्वात्ततः परेषां टावीनां विभक्तीनां न हिणाधा- देशाः प्रवर्तन्त इति भावः ॥

<sup>2</sup> सश्चेत्याति ॥ प्रयोगातुरोधेन बहुकप्रहणेन च 'किंयसन्तथो इसः' (प्रा. सू २-२-६७) इत्यत्र जत इत्यस्याननुषुत्त्या किंधन्त्रात्त्रव्यां टावन्तात्परस्य क्सस्सवावेशपक्षे कास इति, 'किंयस्रवोऽस्वमामि सुपि' (प्रा. सू. २-२-४०) इति बीत्वपक्षे ईकारान्तात्परस्य क्सस्सवावेशपक्षे कीस इति, सवावेशाभावपक्षे च बाकारान्तत्वपक्षे क्स त्याने 'टाविडसाम्' (प्रा. सू २-२-३५) इति सृष्ठविहितानां 'नातः शा' (प्रा. सू २-२-३६) इति शाभावनिषेधाच्छिष्टानां शक्तिको—इत्यादेशामां प्रवृत्तो काभ काह काए इति, ईकारान्तत्वपक्षे शक्ताकिशे—इति चतुर्णामध्यादेशानां प्रवृत्तो कीम कीमा कीइ कीए इति, ईकारान्तत्वपक्ष एव बसः 'ईतस्सेसार्' (प्रा. सू. २-२-६८) इति कसः सेसार्—इत्यादेशद्वयस्य विधानेन से-इत्यादेशपक्षे कीसे इति, सारादेशपक्षे तस्य रित्वाद्वि तत्पूर्वस्य दीर्वेकारस्य 'संयोगे' (प्रा. सू. १-२-४०) इत्यनेन इत्ये किस्सा इतीत्याहत्य एकादशस्याणीति सावः॥

<sup>8</sup> आमीत्यादि ॥ खीलिङ्गालिक्सन्टात् वष्टीबहुवचने आमि '्किंयसदोऽ-स्वमामि सुपि ' (प्रा. स्. २-२-४०) इत्यत्र अस्वमानीति पर्युदासाङ्कीप्रस्थवा-प्रवृत्या टाप्यामो णकादेशे णास्परं बिन्दुत्तदमावपक्षयोः काणं काण इति, 'आमां डेसिम् ' (प्रा. स्. २-२-६५) इस्रजस्यहुवचनस्य लिङ्गज्ञयामिप्रायकत्वेन खिया-मप्यामो डेसिमादेशस्येष्टतया डेसिमादेशे कार्सं इतीत्याहस्य रूपस्यमिति मानः॥ चन्द्रिकायां तु केसि हति रूपं नोटाहर्त रङ्ग्यते॥ 1 इत्यादि । कौ—काहिं कीहिं इति व विशेषः ॥ इति कीलिहः किंशन्यः, इति कीलिहाः सर्वनामविशेषक्षन्याः,

# अथ नपुंतकिङ्गाः त्रवनामविशेषशब्दाः.

नपुंसकाविषये-सब्वं। जसि- अव्नतत्वाहे सब्वे धणाइ। शसि-

1 इत्यादीति ॥ मामि प्रवेत्रदर्शितस्पन्नितयातिरिकस्पान्तरसाधकानुशासमा-नुपक्रमाद् ' किंतद्वयां सञ् ' (प्रा. स्. २-२-६६) इत्यस्य पूर्वमन्नैव वृत्तौ क्षियाम-प्रवृत्त्यमिधानाकेदं वचनान्तररूपप्रदर्शनामिप्रायकं स्वादिति माति ॥

<sup>2</sup> विशेष इति ॥ बीलिज्ञात्किशन्तात् ससम्येकश्यने किम्रस्ये भाकारान्ते-कारान्तपक्षयोः तृतीयेकवचनवत् काम काइ काए कीम कीमा कीइ कीए इति कप-सप्तकस्य गङ्गागौरीशन्द्रविस्तद्धत्या ततो विलक्षणं 'भनिद्मेतदस्यु किंगचदः' (मा. सू. २-२-१४) इत्यन्न वियामपीत्युक्तयाऽत इत्यस्य तन्नानजुवृत्तेरीकारान्तपक्षेऽपि विद्मादेशमवृत्या काहिं कीहिं इत्यनिकं रूपद्रयमत्र बोध्यमिति भावः। चनित्रकायां तु हिमोऽकारान्तविययत्वाचेकारान्तत्वपक्षे हिमादेश इत्युक्तं दश्यते। तिद्वं वण्डन्द-प्रक्रियानिरूपणे पूर्वं सविस्तरममिहितं मुख्यम् ॥

> इति सीलिनः किंगच्यः. इति सीलिनसर्वनामनिशेषशच्या .

# अथ सर्वनामनपुंसकलिङ्गविशेषशन्दाः.

8 अद्ग्तत्वादित्यादि ॥ क्रीबात्सर्वनामसंज्ञकसर्वशन्याध्यमाबहुववने जिस तस्य 'सर्वादेर्जसोऽतो हे' (प्रा. सू. २-२-६२) इत्य नेन हे—इत्यादेशे तस्य विचातत्पूर्य-स्याकारस्य कोपे रेफस्य ' कवरामधन्ना ' (प्रा. सू. १-४-७८) इति परविप्रतिवेधा-लुकि 'शेषादेशस्य ' (प्रा. सू. १-४-८६) इत्यादिना शिष्टस्य वकारस्य दित्वे च सन्ते इति स्पमिति भावः । चन्द्रिकार्या तु कक्ष्मीधरः ' सर्वादेर्जसोऽतो हे' <sup>1</sup> 'श्लिशिक्' सन्बाइ। शेषं <sup>2</sup> पुंचत्। एवं विश्वाद्यः॥

# इत्यकारान्तनपंसुकिङ्कसर्वनाम<sup>8</sup>शब्दाः

## यच्छब्दे--

<sup>4</sup> जं जे । शसि—जाणि जाइ जाइ<sup>०</sup> । क्रेषं पृंघत् । इति नपुंसकित्वो वच्छान्दः

(प्रा. स् २-२-६२) इत्यस्य पुष्ठिङ्गं विषयत्वमसिप्रयन् जसः 'सिपिंशिड्' (प्रा स् २-२-६१) इत्यादिना सथाधादेशत्रयेण सम्बाणि सम्बाहं सम्बाहं इति रूपत्रयम्माहः। 'पुंस्याणों '(प्रा स्, १-२-६०) इति प्रवेस्त्रासत्र पुंसीत्यज्ञवृत्तिरिति तदा- शयस्त्यादिति भाति। तत्य तन्मते जसि सम्बे इति रूपमिष्टिमिति प्रतीयते। एतद्वृत्ति इत्मने त्रु जसि सम्बाणीत्यादिरूपत्रयमनिष्टमिति प्रतीयते। प्रयोगानुरोधादिदं निर्णय-मिति भाति॥

1 श्रिश्चिशिकिति ॥ नपुंसकिक्ष्मात्सवैद्याव्दात् द्वितीयाबहुवचने शसि तस्य 'श्रिष्ठित् वहशसोः' (प्रा स् २२-३१) स्त्यनेन नि-ई-ई-इत्यादेशेषु सस्य तेषां कित्वात्तरपूर्वस्याकारस्य दीर्घे च सन्वाणि सन्वाई सन्वाई इति त्रीणि स्त्या-णीति भावः ॥

<sup>3</sup> पुंचदिति ॥ पुंछिक्रसर्वशब्दवदित्यर्थः ॥

<sup>8</sup> शब्दा इति ॥ इकारान्त्रस्य सर्वनान्नो द्विश्वन्दस्य सत्त्वेऽपि तस्य छिङ्ग-त्रवेऽप्यैकरूप्यमिति (२१३ पृष्टे) पूर्वेशुक्तमिति तस्यात्राजुक्तिरिति बोच्यम् ॥

श्लकारान्तनपुसकविज्ञसर्वनामश्रव्दाः,

'जिमिति ॥ क्वीवाद्यच्छन्दास्सौ सित 'बाटेर्जः' (प्रा स्. १-३-७४) इत्यनेन यच्छन्दस्यादेर्यकारस्य जकारे अन्त्यस्य दकारस्य 'अन्त्यह्छोऽश्रद्धादृः' (प्रा. स्. ११-२५) इति छोपे 'मक्छक्' (प्रा स्. २-२-३०) इत्यादिना सोर्भ-कारादेशे बिन्दौ च वं इति रूपं वोष्यस्। शसन्तं सर्वशब्दवस्यपाणि बोध्याति । क्षेपं 'पुंछिक्रयच्छन्दवद्य।

इति नपुसकलिक्को यञ्चन्द्र ,

तच्छःदे---

तं । 1 अक्वीय इत्युक्तेन तस्सी सः । ते धणाइ। शसि— ताणीत्यादि। शपं पुंचत्। 2 क्वीबे 'बैतसदः' (प्रा. स्. २-२-१४) इति न प्रवर्तते ॥

इति नपुंसकछिङ्गस्तच्छव्दः.

एतच्छ=दे-

<sup>8</sup> प्राग्वत्सत्वडोत्वाभावः । एअं । एए । शसि—<sup>4</sup>एआणि इत्यादि । <sup>1</sup> शेपं पुंचत् ॥

इति नपुंसकिङ एवच्छव्ह..

### रति नयुंसकतिक्षराञ्च्य .

<sup>8</sup> प्राचिद्वि ॥ क्लीबाटेतच्छ्न्दात्रयमैकवचने सुप्रत्यये सित ' तस्सा माऽ-क्कीबे तद्व ' (प्रा. सृ. २-२-८९) इत्यनेन विघीयमानस्तकारस्य सकारादेश. ' बक्कीबे ' इति तत्र पर्युद्स्तत्वाचच्छ्न्य्यद्त्रापि न प्रवर्तते । एवं ' वैतचदः ' (प्रा. मृ॰ २-२-१४) इत्यनेन सोविंघीयमानो बो इत्यादेशव्य ' हो पुंस्पेबेति ' इति बार्तिका-चच्छ्न्य इवात्रापि न प्रवर्तत इति मावः ॥

4 एआणि-इत्यादीति ॥ 'जिन्निजिशिड् चङ्गसोः ' (प्रा. स्. २-२-२१) इस्यनेन क्रीबाउँतच्छच्यात्परस्य जसः शकारेत्केषु नि-इं-ईँ-इत्यादेशेषु सत्य बन्यहरो वृकारस्य स्त्रोपानन्तरं शिदादेशपूर्ववर्तिन सकारस्य द्वीवे च एसाणि एसाई एसाईँ इति त्रीणि रूपाणीति मावः ॥

<sup>5</sup> डोपं पुंवदिति ॥ तृतीयेकवचनप्रमृति प्ंछिङ्गैसच्छव्डवदृपागि हेवा-नीसर्थः ॥

शते नपुंचकतिङ्ग पनन्डन्ः,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अक्कीय इत्युक्तेरिति ॥ क्रीवाचच्छन्द्रात्साँ परे 'वर्स्साँ सोऽक्कीबे वद्ग ' (मा. स्. २-२-४९) इत्यत्र अक्कीव इति पर्युटासाञ्चात्रत्यकारस्य सकाराटेण इत्यर्थः ॥

<sup>2</sup> इति वैतत्तद इति न प्रवर्तत इति ॥ वण्डव्यात्यरस्य सोः 'वंतत्तरः ' (प्रा. स्. २-२-१४) इति स्त्रेण विशीयमानो दो—ईत्यादेशः ' डो पुंत्सेवेति वाध्यम् ' इति वार्तिकवलास्त्रीवे न प्रवर्तत इत्यर्थः ॥

इदंशब्दे---

# क्वीवे स्वमेदामिणामिणमो ॥ २-२-८२ ॥

क्कीबे इदमः स्वमा सह त्रय एते स्युः। इदं इणं इणमो। 1 जिस---इमे। 2 ज्ञासि-इमाणि इत्यादि। 8 देशं पुंवत्॥

## इति नपुंसकछिङ्क इदंशब्द

किंशब्दे-

# कि किमा ॥ २-२-८३॥

किमः स्वमा सह <sup>4</sup> किमेव स्थात्। किं। <sup>5</sup> जसि—के। <sup>6</sup> शसि-

¹ असि इसे इति ॥ क्रोबाविदंशस्याय प्रथमाबहुवचने जस्प्रत्यये 'इदम इस ' (प्रा सू. २-२-७६) इतीदम इमादेशे 'सर्वादेजैसोऽतो हे ' (प्रा, सू. २-२-६६) इति जसो हे-इत्यादेशे दिखाहिकोपे च इसे इति रूपमिति माव ॥

2 डासीत्यादि ॥ झीवादिदंशञ्चात द्वितीयाबहुवचने शसि इदम इमादेशे 'श्रिशिक् जश्यसोः' (प्रा सू २-२-३१) इस्पनेन श्रि-इस्पाचादेशश्रवे सित इमाणि इमाई इमाई इति त्रीणि रूपाणीति भावः॥

<sup>8</sup> दोषं पुंचदिति ॥ भवशिष्टं सर्वमिष रूपं पुंछिद्वेदंशब्दवदित्यर्थः ॥

# रति नपुसकालिक स्दशन्द

किमेव स्यादिति ॥ प्रकृतसूत्रेण किमः किमादेशविधानं 'त्रे तसि च किमो स्क.' (प्रा. स् २-२-७५) इति छितः कादेशस्य वाधनावेति मानः । तथाध क्रीवार्लिशब्दात् सौ तस्य छकि च किं इति स्मं सिब्स्। चिन्द्रकात्रिविक्रमवृत्त्योस्तु 'किं किं ' इत्येवत्सूत्रपाठो दृश्यते ॥

<sup>5</sup> जिस के इति ॥ 'सर्वादेर्जसोऽतो हे '(प्रा स् २-२-६३) इति जसो हे-इस्यादेशप्रकृत्या के इति स्ममिति मातः॥

<sup>6</sup> शस्ति काइ इत्यादि ॥ क्वीबार्लिशन्दाच्छित किम. कादेशे 'सार्शिक्ष् जरशसोः' (प्रा. स्. २-२-३९) इसनेन शस. सिमाधादेशत्रमे च सित काणि काई काई इति स्पत्रयमिति मानः॥ काइ, इत्यादि । 1 शेपं पुंचत्॥

इति नपुंसकछिद्गः किंशन्दः, इति नपुंसकछिद्गसर्वनामविशेपशन्दाः

# अथ स्त्रीप्रत्ययविधिः

# पुंसोऽजावेदीं वा ॥ २-२-३७॥

<sup>2</sup> पुंळिङ्गात् स्त्रियां हिदी वा स्यात्। णीळी। णीळा। सहमाणी <sup>3</sup> सहन्ती। सन्ती सन्ता। अजातेः किम्? अजा-अआ। एडका एडमा। <sup>4</sup> अत इत्यनुषुत्तेः कुमारी गौरीत्यादौ न डीविकस्प इति संस्कृतवदेव।

<sup>1</sup> घोषं पुंचदिति ॥ वृतीयाविभक्तिमारम्य सर्वाणि रूपाणि पुंलिङ्गक्तिशब्द-वित्यर्थः ॥

> इति नपुसकल्क्षः किंशन्यः. इति नपुंसकल्क्षितसर्वनामविशेपशब्दाः.

# अथ स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्

<sup>2</sup> पुहिँक्गावित्यादि॥ 'शोशु क्रियां तु' (मा. स्. २ २-३२) इति स्त्रार्ष क्रियामित्यनुवर्तते । स्त्रस्थस्य भनातिरित्यस्य नातिप्रवृत्तिनिमित्तकमिन्नाद्द्यं । क्रियामित्यनुक्तयाऽत्र पुंस इति भाषितपुंस्कादित्यर्थपर्यवसन्नम् । तत्रभ भाषितपुंस्काद नातिप्रवृत्तिनिमित्तकमिन्नात् क्रियां ढीप्रत्ययो वा भवतिति मृत्रार्थः । नियतकीलिन्नकस्यो गङ्गादिग्रव्देभ्यो विकल्पेन ढीप्रत्ययाभावार्यं स्त्रेऽस्मिन् माधितपुंस्कादित्यर्थकं पुंस इति पष्टं बोध्यम् । स्त्रेऽस्मिन् ' छीट्या' इति पाठकिविक्रमवृत्तिचिन्द्रक्रयोर्धश्यते ॥

<sup>8</sup>सहन्तीति॥ अत्र 'णीळा' इति पूर्वप्रवर्शितरीत्मा 'सहमाणा' इति

शुद्धपाठेन मान्यमिति माति॥

4 अत इत्यनुष्ट्रत्तेरित्यादि ॥ यद्यप्यनेकपूर्वसूत्रेप्यत इत्यनुवृत्तेविष्छेदः, तद्वनुष्ट्रताथपि कुमारगौरादिशब्दानामदन्तत्वान्यसिचाराब्यावृत्त्युपपादनमपि दुर्निवेहम्,

# कीप् प्रत्यये ॥ २-२-३८ ॥

संस्कृते 'टिब्टाणस्' इति स्त्रेण प्रत्ययनिमित्तो यो <sup>1</sup> ङीवुक्त-स्तस्य डी वा स्यात् । विकल्पसामर्थ्यात्यक्षे <sup>2</sup> टाप् । <sup>8</sup>साहणी साहणा कुरुवरी कुरुवरा इत्यादि ।

तथाऽपि सन्दाविकारमाश्रित कत इत्यस्य तसिकन्तत्वाम्युपगमेन मण्डूकप्कुताश्रयेण च संस्कृतिसिद्धावन्तप्रकृतिमाश्रित्येव कतेन डीगलयस्य विधानमिति कथंविद्दम्युपेत्य क्रमारादिशन्देम्य. संस्कृते क्रियो द्यापोऽप्रवृत्या 'वयति प्रयमे ' (पा स्. १-१-१०) 'विद्वौरादिग्यश्र ' (पा. स्. १-१-१०) इत्यादिमिरीकारान्तत्वेन कत्र कत इत्यनुकृत्या कनकारान्तत्वया न तेम्यः प्रकृतमृत्रेण वैकल्पिकतया श्रीप्रत्ययः प्रवर्तत इति तेषां संस्कृतविचात्र प्राकृतेष्ठि वित्येकारान्तत्वमेवेत्याश्रयोऽत्र कथं चित्यरिकस्यनीयः। कत्र चित्रपरिकस्यनीयः। कत्र चित्रपरिकस्यनीयः। इत्यस्याप्राप्तिविक्षमकृत्योत्त्र — ' पृसोऽजातेर्लोव्या ' इत्यस्याप्राप्तिविक्षमकृत्योत्त्र — ' पृसोऽजातेर्लोव्या ' इत्यस्याप्राप्तिविक्षाविक्षाव्यास्य कुमतरीगौर्यादिषु 'वयसि प्रथमे ' (पा स्. १-२-६१) इत्यादिषिः कीवादीकारप्रत्यस्य प्राप्तत्या तेषामेवत्स्त्रविषयत्वाभावाच तेम्य प्रकृतसूत्रेण वैकलिपकेनारः प्रपत्ते। कि तु येम्यः सर्वादिशन्देग्यः संस्कृते कीपोऽप्राप्तिः तेम्य प्रवानेन सृत्रेण विकस्यतया डीव्यिविरिति न कुमारीगौर्यादिशन्दानां वैकल्पिकमीकारप्तव्यस्यस्य प्राप्तत्या डीव्यिविरिति न कुमारीगौर्यादिशन्वद्वानां वैकल्पिकमीकारपाल्यस्यसिक्षमित्रार्विक्षस्यत्या डीव्यिविरिति न कुमारीगौर्यादिशन्वद्वानां वैकल्पिकमीकारपाल्यस्यसिक्षमित्रार्वेद्यस्य

े कीवुक्तस्तस्य ही वा स्थादिति ॥ पूर्वसूत्रात् ही वेत्यस्यानुवृत्तिरिति भाव । अत्र वृत्ती 'प्रस्थानिति की कीवुक्तस्तस्य ही वा ' इत्युक्तया सूत्रस्थं प्रस्थपदं नितिस्तस्यस्यन्तं, हीप्पदं च छुप्रपष्ठीकतिति प्रतीवते । चित्रकात्रिवित्रमञ्चपरिशीछन्यायां तु कीविति प्रयमान्तं विषयपरितिति प्रतीयते । कन्यते पूर्वसूत्राद्वापदमात्रातु-वृत्तिरिति शायते । कत्र चार्सदेहार्यमञ्जलं कीव्यहणित्याशयस्यादिति भाति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पक्ष इति ॥ बीखामावपक्ष इत्यर्थः ॥

असाहणीत्यावि ॥ करणावर्धकस्युद्धन्यात्माधनशब्दात्वियां 'टिब्दाणम् ' (ण. स् ४-२-६६) इत्यादिना टिलात् कीय. प्रवृत्या तस्य प्रकृतस्त्रेण विकल्पेन दीमावे 'स्वथ्यभास्' (पा स् १-१-१५) इत्यनेन धस्य इत्ये साहणी साहणा इति रूपद्वयं बोष्यमिति मावः । कुरुमरी कुरुमरा इत्यत्र 'प्रायो छनक्रमस्ज ' (पा. स्, २-२-१०) इत्यादिना तकारस्य छुग्वोध्यः ॥

# ¹ हरिद्राच्छाये ॥ २-२-३९ ॥

अनयोर्जी वा स्यात्। ² हळही हळहा। छाही छाहा। 'छायायां होऽकान्तो '(प्रा. सू १-३-७०) इति <sup>8</sup>हत्वस्।

> इति सीप्रत्ययप्रकरणम्. अथाच्ययप्रकरणम्.

अव्ययम् ॥ २-१-३१ ॥

<sup>4</sup> इत्यधिकृत्य ।

आम 5 अम्युपममे ॥ २-१-३२॥

<sup>6</sup> णइ चेअ चिअ च एवार्थे ॥ २-१-३४ ॥

<sup>8</sup> हत्वमिति ॥ यकारस्येति शेषः ॥

इति स्रीअत्ययअक्तरणम्,

अथाव्ययप्रकरणम्.

4 इत्याधिकृत्येति ॥ अन्यवं इत्येतदित कर्ष्यमेतत्यादसमाप्तिपर्यन्तमधिक्रिय-त इति त्रिविक्रमचन्द्रिकयोरप्युक्तम् ॥

<sup>5</sup> अभ्युपनाम इति ॥ अङ्गीकाररूपार्थे आम इत्यन्ययं ह्रेयमिसर्थः । इदं

संस्कृतेऽपि दृश्यत इति चिन्द्रकायामुक्तम् ॥

<sup>6</sup> णइ चेश्व इत्यादि ॥ चिन्द्रकानिविक्रमदृत्योत्तु 'णह चेत्र विक व्य एवार्थे' इति सूत्रपाठो दश्यते । तन्यते 'सो न्य इति एवार्थकतुरीयाध्ययप्रदित-सुदाहरणं बोध्यम् । कालायनसूत्ररीला तु चित्र चेत्र इति निपातह्रवमेवेति झायते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> हरिद्रेत्यादि ॥ त्रिविकमवृत्तिचन्द्रिकयोस्त 'हरिद्राच्छाया ' इति स्त्र-पाठो दश्यते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> हळद्दीत्यादि ॥ हरिद्राझब्दात् कियां प्रकृतसूत्रेण बीमावे सितं 'हरिद्रादों ' (प्रा. स् १-३-७८) इत्यनेन रेफस्य छत्वे ' छवरामध्य ' (प्रा स् १-४-७८) इति रेफस्य छिकं 'होवादेशस्य ' (प्रा. स् , १-४-८६) इत्यादिना हि। इस्य विकारस्य दित्वे च हळही शति रूपस्। डीमावस्य वैकिट्पकत्वादेतद्भावपक्षे टापि हळहा शति रूपसिति भावः ॥

ं स एव—सो णह सो शेश, ¹र्दैवादिन्यात् हित्वम्। एवं मो शिश सो श । अत्र ² हिरुक्त एव चकार आवेशः॥

# हिंद्ध निर्वेदे॥ २-१-३५॥ मिव पिव विव विअ व व्य इत्रार्थे॥ २-१-३८॥ पडेने स्यः। मिव पिव विव विव व व व व व व

अम्हो आश्रर्ये ॥ २-१-४०॥

1 हु सु निश्चयविस्मयवितर्के ॥ २-१-५४ ॥

हु खु इत्येती एपु स्तः। वितर्कः मंशय क्रहश्च॥

<sup>1</sup> देवादित्वादित्वादि ॥ प्रकृतगृत्रमिद्धस्य ण्वार्थकान्ययस्य संविन्धनश्रकातस्य 'हैवगोऽगी' (प्रा. मृ. १-४-९२) इत्यनेन त्रियं सी हो ल इति क्लिमित्यर्थः । दैवादिगणे हि 'न ण्येत्वत्र चन्य हि हिग्यम्' इति गणकारिका दृद्यते । तत्र प्रवहन्तः 'चन्य' इत्युक्तियळान ण्यार्थकाव्ययपर इति भाव । हित्यत्यास्य वैकित्यक्त्यादेतद्भावपक्षे सी चेल इति रूपान्तरसपि योध्यस्। एउं चिक्र-इत्यादेशंऽपि॥

<sup>2</sup> हिरुक्त एवेति ॥ 'च इति चनुर्थोऽयसेवार्थकनियान पृतन्मते नित्यतया हित्वप्रदित इति 'सो च ' इत्येकमेय रूपित्यासयः प्रतिभाति । त्रिविकम्रक्ट्मी-चर्रा तु 'स्व ' इति गृत्रे तुरीयमञ्चर्यं मन्त्राते । तन्मते न मो स्व इत्युदाहरणं योष्यम् ॥

<sup>ं</sup> ब्वेति ॥ एउद्दुन्तिकृत्मतर्गात्या 'स्व' इतीवार्धकसेवान्ययमिति भाति । त्रिविकमवृत्तिर्चान्द्रकाकृत्मतं तु 'णहचेक' (मा. तृ २-१-१४) इति स्प्रेऽप्ये-यार्थकस्य 'स्व' इति निपातस्याभ्यनुज्ञानात 'स्व' इति एवार्थकमियार्थकं चान्ययमिति बोच्यम् ॥

<sup>4</sup> हु खु निश्चयेत्यादि ॥ अत्र त्रिविक्रमपृत्तां 'यहुरूविकारादशुस्त्रारात्परो हुनं प्रयोज्य ' इत्युक्तिदर्शनात् एम खु इसह (एव राख्न इसति) इत्यार्था 'खु ' इतिवत् हु इति न प्रयोक्तन्य इति योध्यस् ॥ निश्चये—हु पटिक्ष, खु पटिकं—असंशयं

# <sup>1</sup> त्वो अवापोत ॥ २-१-६७॥

भव अप उत एवां स्थाने ओ वा स्थात्। अवगतः— ओगओ अवगओ॥

<sup>8</sup> उओ तूप॥ २-९-६८॥

्डप इत्यस्य उ ओ वा स्तः । उआरो ओआरो <sup>8</sup> उवआरो— उपकारः॥

उप परुष ॥ २-१-७५॥

4 स्पष्टम् ॥

पठितम् । विस्मये—को हु एसो सहस्सासिरो, को खु एसो सहस्सासिरो—कः बस्वेय सहस्रविरा । कहे—हु पिको आधामिस्साढि, खु पिको आमिस्साढि,—प्रिय आग-मिण्यति । संज्ञाये—हरी हु हरोहु, हरी खु। हरो खु—हरिर्वा हरो वा इत्युटाहरणानि बोध्यानि ॥

<sup>1</sup> त्यो अवापोतेति ॥ तु को अवापोत इति च्छेट. । अवापोत इति छुप्त-षष्ठयन्तं पटम् । तु शब्दो वार्थकः । अव अप उत इत्येषां स्थाने ओ इत्यन्यत्रं वा स्यादिति सुत्रार्थः । त्रिविकममुत्तिचन्द्रिकयोस्तु 'त्वोद्वापोताः ' इति सूत्रपाठो इक्यते ॥

<sup>2</sup> उसो तूपेति ॥ पूर्वस्त्राहार्यकतुशब्दानुवृत्तेरत्रस्यं तुप्रहणं स्पष्टार्थमिति परिकल्पनीयम् । त्रिविकमवृत्तिचनिद्रक्योस्तु 'उसो उपे ' इति तुप्रहणरहित एव पाठ उपलम्यते ॥

<sup>8</sup> उद्यक्षारो इति ॥ प्रकृतस्त्रविहितयोः उभावौभावयोरुभयोरिष वैकल्पिकत्वात्तदुभयाभावपक्षे उपकार इत्यत्र पकारस्य 'पो व. '(प्रा. स्. २-२-७४) इति वकारादेशे ककारस्य 'प्रायो छुक्नाचन '(प्रा. सृ १-३-८) इत्यादिना छुकि च उद्यक्षारो इति रूपं बोध्यमिति सावः ॥

4 स्पष्टमिति ॥ पश्येत्यर्थे उनेत्यन्ययं स्यादित्यर्थः स्पष्टं प्रतीयत इत्यर्थः । मञ्जापि वार्यकतुष्ठान्यस्य अनुवृत्तिवाँच्या । मत एव च पश्येत्यर्थे ओक्षनत इत्यादयोऽऽपि प्रयोगा उपपद्यन्त इति बोध्यम् ॥ पश्यतेत्यर्थे 'उवह ' इत्यपि प्रयोगो दश्यतः
इति जितिकसमृत्तिचन्त्रिकयोक्तम् । एतत्स्त्रपर्याक्रोचनायां 'उन णिषक ' इति
कान्यप्रकाशादिपूपाचे गाधाससशतीगते तुरीये स्रोके 'उन ' इत्येव पाठस्साधुरिति
भाति ॥

## ¹ प्याद्याः ॥

पि <sup>2</sup> वि इत्याचा <sup>3</sup> अप्यर्धाः ॥ इति श्रीसङ्ग्रिणसमुद्राचीयरचोक्ष्मायमूप्रियसचिव-सम्मनायकम्ब श्रह्मण्यविद्धाङ्ग-चिननोच्समूप्राकद्वद्यकमककुष्ट्रविहर-भाण श्रीसाम्बद्धियग्रेरितेनाप्यदीक्षितेन इते प्राकृतसम्बद्धीपे सुबन्तप्रकरणस्

8 अप्यर्थी इति ॥ अत्र बृत्तावनुपात्तान्यन्यान्यप्ययप्रकरणस्थानि स्त्राणि सोदाहरणप्रदर्शनं वृत्तिचन्द्रिकयोरुपादाय ज्याकृतानि दश्यन्ते । तानि यथा—

## तं वाक्योपन्थासे ॥ २-१-३३ ॥

तमित्यन्ययं वाक्योपन्यासे प्रबोज्यम् । तं ति स सवन्ति मोक्कं—तमिति च शपन्ति मोक्षम् ॥

<sup>1</sup> प्याचा इति ॥ इदं सूत्रं चन्द्रिकायां नोपात्तम् । 'किं पि' 'किं वि' इत्यादिमयोगाणां च 'कपे पदात्' (प्रा. सू १-२-५) इत्यनेन काठेरचो छुकि सिद्धत्वा-विति तदाक्षम् स्थात्। कतु पदास्परत्वामाचेऽपि 'पि' इति प्रयोगसिद्धपर्यं 'प्याचाः' इति सूत्रं स्थादिति चेक्ष । तथा सति 'कपेः पदात्' इति सूत्रस्यैव (प्रा सू १-२-५) वैयर्ध्यापात्तिति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वि इत्पाद्या इति ॥ प्रकृतस्त्रस्थादिशब्देन 'वि ' इत्यादीनामप्यर्थकानां प्रहणमिति भावः । नतु अपिशब्दे पकारस्य 'पो वः ' (प्रा मृ. १-३-५५) इति सूत्रेण
ककारादेशे 'अपेः पदाद ' (प्रा सृ. १-२-५) इत्यनेनादेरकारस्य ळुकि च 'वि '
इत्यस्य, वकागदेशस्य वैकस्पिकत्वासद्मावपक्षे 'पि ' इत्यस्य च रूपस्य सिवृतया
यत्किक्षित्यदात्परकत्वाभावे च 'पि ' 'वि ' इति प्रयोगस्य 'अपे. पदाद '
(प्रा सू १-२-५) इति सूत्रवैवर्ध्यापातिमया अनद्गीकार्यत्या च 'प्यायाः ' इति
सूत्रं किमर्यस् १ अत एव चिन्द्रकाक्कताऽपीदं नोपात्रमिति चेत्सत्यस् । 'पो वः '
(प्रा. सू १-२-५५) इत्यत्र 'प्रामो छुक्' (प्रा. सू १-३-८) इत्यत प्रायप्रहणाछुक्त्या किमशब्दादाविव वकारादेशस्य नियमेनामाप्ती 'कि वि' इत्यादिरूपतिस्त्यर्थमेतस्सूत्रम्, तथा अपिशब्दे पकारस्य वकारादेशखुको. प्रायप्रहणाकियमेनाप्राप्ती 'कि पि'
'अपि णाम' इत्यत्र अकारछोपतद्भावयोस्तिस्त्रूथ्यं 'अपेः पदाद् ' (प्रा. सू १-२-५)
इति सूत्रं चारव्यमिति संतोष्टव्यमिति ॥

# दर अर्घेऽल्पे वा ॥ २-१-२६॥

दरेत्यन्यय अर्थार्थे अल्पार्थे च वा प्रयोक्तन्यम् । उरविश्वसिकं—अर्थविकसितम् , ईषद्विकासितम् ॥

# किणो प्रश्ने ॥ २-१-३७॥

किणो इति प्रश्ने वा प्रयोज्यम् । किणो चिट्ठिस-किमिति तिप्रसि ॥

## किरइरहिर किलार्थे ॥ २-१-३९ ॥

किर-इर-हिर-हित किलायें वा प्रयोक्तन्याः । कसं किर-इतं किल । तस्स इर पिजवजंसो---तस्य किल प्रियवयस्यः । वाहित्ता हिर---च्याहृता किल । पक्षे कर्ण , किल-- इतं किल। तस्स किल पिजवजंसो---तस्य किल प्रियवयस्यः। वाहित्ता किल-च्याहृता किल ॥

# अभो पश्चात्तापस्चनादुःखसंभाषणापराधानन्दादरखेद-विस्मयविषादभये ॥ २-१-४१ ॥

अन्मो इति पश्चात्तापादिष्वेकाद्दशसु प्रयोज्यम् । पश्चात्तापे—अन्मो महं सु पावं भावति —महस्वसु पापमाचित्तम् । सूचनायां —अन्मो दुक्तरे आरदो — दुक्तर आरद्यः । दुःखे —अन्मो सन्वं गर्भ —सर्वं गतम् । संभावणे —अन्मो किर्मणं — पितिन् । अपराधे —अन्मो परधणं हरन्ति खला —परधनं हर्गन्त खला । जानन्दे —अन्मो सुप्यहालमिणं — सुप्रमातमित्रम् । आदरे —अन्मो अह अन्हाणं जन्मं सफलं जीविनं —अयास्माकं जन्म सफलं जीवितम् । खेडे —अन्मो ण जाणामि चित्तं — न जानामि चित्तम् । विस्मये —अन्मो कि वि रहस्सं जाणन्ति धुत्ता जानामि चित्रम् । विस्मये —अन्मो कि वि रहस्सं जाणन्ति धुत्ता जानामि चित्रम् । दिस्मये जानम्बिन्तः । विपादे —अन्मो णा-सिन्ति धिमं, पुलकं वद्देन्ति, देन्ति रणरणकं —नाञ्चयन्ति धिमं, पुलकं वर्तयन्ते, वद्ति रणरणकम् । अये —अन्मो गह्यविन्ह तुन्हि ण वा रजह् साण जोरिहिङ् — गहिताऽस्मि स्वया न वा रन्यति सा न खेदिष्यते ॥

# हुं पृच्छादाननिवारणे ॥ २-१-४२॥

हुमित्यन्ययं पृष्कायां टाने निनारणे च प्रयोज्यम् । पृष्कायां—हुं कहत सदमार्च—कथय सत्तावम् । टाने—हुं गेण्हिस मह घण—गृहाण सम धनम् । निवारणे—हुं णिरुक्ज समोसर—निर्कंज समपसर ॥

# वणे निश्चयानुकम्प्यविकल्पे ॥ २-१-४३ ॥

वणे इत्यन्ययं निश्चयादौ प्रशोन्यम् । निश्चये—वणे होइ—निश्चयो भवति । अनुकारये—दासो वणे ण युष्पद्—हासोऽनुकारयो न सुव्यते । निकरपे—होइ ण होइ वणे—भवति न भवति वा ॥

### सम्मावने अइ च ॥ २-१-४४॥

सम्भावने अह इति चकाराहणे इति चान्ययं प्रयोज्यम् । अह दिअर किं ण पेच्छिति—धणे दिअर किं ण पेच्छित, इति वा—सिय देवर किं न पश्यित ॥

## वानन्तर्ये णवरिक्ष ॥ २-१-४५ ॥

जाननार्यार्थे णवरिज इत्यन्ययं प्रयोज्यम् । णवरिज से रहुवङ्णो—आनन्तर्थं (अनन्तरं) जस्य रघुपते ॥

### केवले णवर ॥ २-१-४६॥

केबलेऽधे णवर इत्यन्ययं प्रयोज्यम् । णवर दोजाणं प्रवासिकं केवलं दौर्जन्यं प्रकटितम् । \* केचितु—' केवलानन्तर्यपोणंवरिभणवर ' इत्येकसेव स्त्रसाहुः । तन्मते णवरिभणवरेत्युसयमपि केवलानन्तर्योभयार्थकं बोध्यम् ॥

## संद गृहाणार्थे ॥ २-१-४७॥

भंदेसम्बर्ध गृहाणेखर्थे त्रयोज्यम् । भद पोण्कं—गृहाण पुष्पम् ॥ भेवि विकल्पविषादस्तर्यनिश्चयपश्चासायेषु च ॥ २-१-४८॥

भंदीत्येवद्व्यं विकल्पादिषु पद्मस्वर्थेषु चकाराद् गृहाणेत्यें च प्रयोज्यम् । विकल्पे—भंदि होक एकाहे—या मचेदिवानीम् । विवादे भंदि चळणाणको सो ण माणिको—हन्त चरणानतस्य न मानित. । सत्ये—भंदि तुह फणामो—सत्यं तव फणाम । निश्चये—साष्टिजह भंदि तुह कर्ज—साण्यते निश्चयेन तव कार्यम् । पश्चाक्तापे—भंदि न दिहो पिको—हन्त न दृष्टः प्रिय. । गृहाणार्थे—भंदि घणं—गृहाण घनम् ॥

## संमाषणे रतिकलहे रे अरे ॥ २-१-४९ ॥

मंभाषणे रतिकछहे च रे जरे इलब्ययह्यं प्रयोज्यम् । संभाषणे—रे भुत्त, जरे भुत्त-रे पूर्वं । रतिकछहे—रे किसस, जरे किसस—रे कितन ॥

# हरे क्षेपे च ॥ २-१-५०॥

हरे इत्यव्ययं क्षेपे (निन्दायां) चकारात्सम्माषणरतिकलहयोश्च प्रयोज्यम् । क्षेपे—हरे णिळळज्ज—निर्कंज । सम्माषणे—हरे पुरिसा—पुरुषाः । रतिकल्हे— हरे बहुवळ्ळह—बहुवल्लम ।

## थ् कुत्सायाम् ॥ २-१-५१॥

थ् इत्यन्यमं कुत्सायां प्रयोज्यम् । यू णिल्लाो क्रोको — निर्वजी लोक ।

# ऊ गर्हाविस्मयसूचनाक्षेपे ॥ २-१-५२॥

क इत्यव्ययं गर्हायां विस्मये सूचनाया प्रकान्तवाक्यस्य विपर्यासक्षक्कया विनि-वर्तनरूपे आक्षेपे च प्रयोज्यम् । गर्हायां—क णिक्क्जो—निर्कंजः । विस्मये— क कहं मणिकं—कथं मणितं। सूचनायां—क केण वि ण विण्णाकं—केमापि न विज्ञातम् । आहेपे—क किं मण् मणिकं—किं मणा मणितम् ॥

## पुणवत्तं कृतकरणे ॥ २-१-५३॥

पुणक्त्तमित्वन्ययं कृतकरणे श्रयोज्यम् । अह सहसु पुणक्तं—अपि सहस्व कृतकरणम् ॥

## णवि वैपरीत्य ॥ २-१-५५ ॥

णवीत्यन्ययं वैपरीत्य प्रयोज्यम् । णवि विहिनिपरिणामो-निपरीतो विभिनिपरि-णासः॥

### वेब्वे विषादभयवारणे ॥ २-१-५६॥

वेन्वे इत्यन्ययं विवादे भये वारणे च प्रयोज्यस् । विपादे—वेन्वे फणिकं ण विम्हरामो—विपादफणितं न विस्मरामः । भये—वेन्वे पळाइकं तेण-भवेन पळाबितं तेन । वारणे—वेन्वे चापळं—मा चापळम् ॥

## ै आमन्त्रणे पेव्वे च ॥ २ १-५७॥

आसन्त्रणे पेडवे इति, चकारात् वेन्ने इति चान्ययं प्रयोज्यस्। पेन्ने पिक, वेन्ने पिक-सो प्रिय ॥

## वा सख्या मामिहळाहळे॥ २-१-५८॥

सल्या सामन्त्रणे मामि हळा हळे इखन्ययत्रयं वा प्रयोज्यम् । सल्या माम-न्त्रण-मामि हळा हळे । पक्षे-सहि-ससि ॥

<sup>ां</sup> इद् सूत्र १४३ पुटे पतहाकिकता 'आमन्त्रणे नम्न ' इति पठिस्तोगात्त दृश्यते.

## को पद्मासापसूचने ॥ २-१-६०॥

प्रशासापे स्वते च क्षो इसन्ययं प्रयोज्यस्॥ पश्चासापे-को कर्ज पावस्को कृतं पापस्॥ स्वते-को तुह चरिकं सब्बं विष्णाकं-को तव चरितं सर्वं विज्ञातस्॥

## अणणाई नजर्थे॥ २-१-६१॥

नमर्थे भण णाई इत्यव्यह्वयं प्रयोज्यम् ॥ भण चितिनं मुणिति-न चितिर्व स्नानंति ॥

### तिख्यिविर्घारणे वळे ॥ २-१-६२॥

निश्चये निर्धारणे चार्ये चल्ले इत्सन्ययं बोध्यम् ॥ निश्चये-सीहो वल्ले—सिंह एव । निर्धारणे- विश्विकाणं व्यंकायो वल्ले पुरिसो-क्षास्त्रियाणां वर्गवय एव पुरुषः ॥

मणे विमर्शे ॥ २-१-६३॥ विमर्शे मणे इस्यन्यर्थ प्रयोज्यस् । मणे स्रो---किस्यिन्क्रः ॥

## माद्य मार्थे ॥ २-१-६४ ॥

माह इति माशब्दार्थे अन्ययं प्रयोज्यस् ॥ माह होतु रोसो--- मा मवतु

वळाहि निवारणे ॥ २-१-६५ ॥ निवारणे मळाहीत्वव्ययं प्रयोज्यम् ॥ वळाहि विसादेण—अर्छ विधादेव ।

## कक्षणे जेण तेण ॥ २-१-६६॥

कक्षणे नेण तेण इत्यन्यद्वं प्रयोक्यम् ॥ ममरक्षं केण (तेष) कमळवणं— भमरक्तं कमळवनम् ॥

## प्रत्येकमः पाहिएकं पाहिकं ॥ २-१-६९ ॥

प्रत्येकिसस्त्रत्रोर्थे पाडिएकं पाडिकासिस्यव्यवद्यं वा प्रयोज्यस् ॥ पाडिएकं पाडिकं । पर्से---पण्चेमं---प्रत्येकम् ॥

## स्वयमो अप्पणा ॥२-१-७०॥

स्ययमित्यस्यार्थे अप्यणेति वा प्रयोज्यस् ॥ अप्यणा पास्तो । पक्षे---संअं पाक्षो-स्वयं पाकः ॥

P. M. D.

चिवन्तप्रकरणे अन्यवानि

## पक्सिरियं झिहितिसंप्रति ॥ २-१-७१ ॥

झडित्यर्थे संप्रत्यर्थे च एक्सिरिकमित्यन्ययं वा प्रयोज्यम्।। एक्सिरिकं, पहे झचि संपद् —झडिति संप्रति ॥

### इहरा इतरथा ॥२-१-७२॥

' इत्तरथेलर्थे इहरा इसन्ययं ना प्रयोज्यम् । इहरा । पक्षे—इसरहा— इत्तरथा ।।

## मुघा मोरडल्ला ॥२-१-७३॥

मुघेत्वर्थे मोरउद्घेत्यन्वयं वा प्रयोज्यम् । मोरउद्घा, पक्षे—मुद्दा सुधा ॥

### अयि ऐ ॥ २-१-७४॥

अयीत्यर्थे ऐ--इत्यन्ययं वा प्रयोज्यम् । अत्यथ वचनादैकारस्यापि क्रिक्टाकृते प्रयोग इति ज्ञायते । ऐ सहि, पक्षे अइ सहि--अवि सलि ॥

### इजेराः पादपूरणे ॥ २-१-७६॥

इ-जे-रा-इत्यव्यवज्ञयं पादपूरणे प्रयोक्तव्यस् । रामो इ । एवं जेरपोरिप पावपूरणे प्रयोगः॥ अहो अंडो हा नाम हे सहह हि इत्यादयोऽपि संस्कृतवदेव सिद्धाः॥

### इत्वच्ययप्रकरणम्.

इति श्रीमहोश्दुराजनीयप्राज्यकोशाल्यनिदुषः तिरु-तिरु-श्रीनिवासगोपाङाबार्यस्य कृतौ प्राञ्चतमणिदीपटिप्पण्या दीषित्यमिख्याया

सुबन्तप्रकरणस्

# े , श्रीमद्राल्मीकिप्रणीतप्राकृतच्याकरणसूत्रपाठः सनार्तिकः

| _ | 20.3          |
|---|---------------|
| 8 | सिद्धिकोंका व |

- २ बहुक्तमन्यशब्दानुशासनवत्
- ३ संज्ञा प्रत्याद्दारमयी वा
- : सुप्स्वादिरन्त्यह्ला
- । हो इस्वः
- , दिदींघीः
- शपसारञ्ज
- ः सः समास
- । भावि सुः
- ः सो गणपरः
- ! द्वितीयः पुः
- १ संयुक्तः स्तुः
- १ तु विकल्पे
- । प्रायो छिति न विकल्प.
- प शिति दीचे
- । साजुनासिकोबारं हित्
- बहुछम्
- **बिही मिय** से
- ९ सम्धिस्वपदे
- ० न यण्
- १ युकः
- २ शेपेऽज्यवः

वा-चक्रवाकशातवाहनयोः सन्धि-

चा—चुपुरुषकुम्मकारद्विवीयादीनां वावचनस् २३ तिह.

२४ छोपः

२५ अन्त्यह्छोऽश्रद्वदि

२६ निर्दुरि वा

२७ अन्तरि च नाचि

वा-अन्तरहपरी डात्वं वाच्यम्

२८ शिकुड् गपुनरि हु बा—पुनरि शिर्वाच्या

२९ मविवृत्ति स्रियामाङ्

३० रोश

३१ इः शुक्कक्रिस

१२ धनुषि वा

३३ सन्नानिष

३४ स बायुरप्सरसोः

३५ दिक्त्राष्ट्रिय

३६ शरवार्मस्

३७ तु सक्सिणभवन्तजस्मणसहन्ताः

६८ यत्तत्तस्यिष्यकपृथको सङ्

३९ मोचि वा

४० विन्दुङ्

४१ हिल डमणनानाम्

४० स्वरेग्यो वकादौ

वा--यृष्टिमार्जारमनदिशलानां चा-

वचनम्

४३ कुासुपोस्तु सुणात्

**४ डुड् मांसादी** 

४५ संस्कृतसंस्कारे

४६ डे तु किंगुके

४७ वर्ग्येऽन्त्यः

४८ विंशतिषु त्या स्त्रोपल् चा—दंधूयां वाच्यः । सिंहे वावच-नम् । विंशतेः श्लियामेवेति

वाच्यम् ।

४९ स्नमदामिशरोनमो नरि

वा — चर्मश्रमं पुमनस्सदोनयसा नेति वाच्यम् । चतुषस्त हे सिति नेति वाच्यम् । से सत्यसित चाच्य-रसो नेति वाच्यम् ।

५० शरव्याषुट्

५१ अस्यर्थकुलाचा वा

५२ क्षीने गुणगाः

५३ स्त्रियामिमाक्षिक्याः

वा-पृथ्वादित्वादेशेमतिचोत्तन्त्रेण प्रहणं वक्तम्यं, त्वादेशस्य वा पुंस्तं वाच्यम् ।

शति प्राकृतन्याकरणसूत्रपाठे सवातिके प्रथमस्याध्यायसम् प्रथमः पादः

निर्प्रतिरोत्परि माल्यस्योर्वा

२ आदेः

३ हुगन्ययत्यदाद्यात्तद्वः

र्थं वाऽलब्बरण्ये

५ अयेः पादात्

६ इतेः

• तोऽचः

८ शोर्कुंप्रयवरशोदिः

चा--जिह्नाया वलोपे दीघीं बाज्य.

९ हे दक्षिणेऽस्य

१० तु समृद्धादी

११ स्वमादाविङ्

१२ पक्राङ्गारलखाटे तु

१३ ससपर्णे कोः

१४ मध्यमकतमे च

१५ हरे त्वी

१६ उछ् ध्वतिगवयविष्यचि वः

१७ ज्ञो जोऽभिज्ञादै।

वा-अमिजादी नकारस्य छोपो

धाज्यः

१८ स्तावकसान्न

१९ चण्डसण्डिते णा वा

२० प्रथमे प्योः

११ जार्वायां वैश्वश्वासूङ्

२२ जासारे द्व

२३ वोऽन्तर्येङ्

वा-अन्तरहादी नेति वाष्यय

२४ पारावते तु फोः

२५ उत्करवल्लीद्वारमात्रि

बा-मान्रशब्दे बाच्यः

२६ शस्यादी

२७ <sup>1</sup>बाऽई उदोत्

२८ स्वपि

२९ ओदास्यां पडकी

३० फोः परस्परनमस्कारे

- ३,१ पद्में सि
- ३२ स्वर्षी
- ३३ <sup>1</sup> ईत्लक्वाटस्त्यान भातः
- ३४ इतु सदावी
- इ५ बाचार्ये चो हब
- ३६ इयामाके मः
- ३७ नवाऽञ्ययोत्खातादौ
- ३८ घनि वा

वा-रागभागादौ नेति वाच्यम्

- ३९ स्वरस्य विन्हुमि
- Yo संयोगे
- ४१ स्वेदित.
- ४२ मिरायां छित
- ४३ सूबिकविसीतकहरित्रापशिपृश्विवीप्रति-

श्रुत्यत्

- ४४ रस्तिचिरी
- ४५ इती तो वाक्यादी
- ४६ वेड्रुद्शियिख्योः
- ४७ णिस्माणं णिस्सिकस्
- ४८ ड युविष्ठिरे
- ४९ द्विनीक्षुत्रवासिष्ठ

वा—द्विगुणद्वितीययोर्घायचनम् । द्विचद्विरदद्विधागतनिपतितानां प्रतिषेघो वाच्यः ।

द्विवचने मोर्त्वं वेति वाच्यम् ।

- ५० हु निर्झरद्विधाकुओरोजा
- ५१ ईतः काश्मीरहरीतक्योर्काली
- ५२ गभीरग इत्
- ५३ वा पानीयगे

- ५४ उक् बीर्णे
- ५५ तीर्ये श्रूङ्
- ५६ विहीनहीने वा
- ५७ एल्पीडनीडकीडक्षपीयूपविसीतके-दशापीडे.

वा--पीडनीडयोर्वावचनम्

- ५८ त्वदुव उपरिगुरुके
- ५९ युकुळादौ
- ६० रोधुंकुटीपुरुषयोरित्
- ६१ श्रुत ईत्
- ६२ दोदोऽनुत्साहोत्सम कच्छसि
- ६३ दुरो रल्लिक तु
- ६४ सुमगसुसके
- ६५ इश्वीत्कृत्हुले
- ६६ स्ती
- ६७ सूक्सेउद्दोतः
- ६८ अन् दुक्ले
- ६९ ईदुह्यहे
- ७० उल्कण्ड्यतिहन्महात्ले
- ७३ वासभूके
- ७२ इदेन्नूपुरे
- ७३ बोक् स्थूणात्णमृत्यत्णीरकूर्परगुळू-चीक्कमाण्डीताम्बूळीयु,

वा-स्थूणात्णयोस्तु वेति वाच्यम्

- ७४ ऋतोऽत्
- ७५ भादा सदुत्वसदुककृशासु
- **७६ इच्कृ**पगे
- ७७ श्रहसृगाङ्कसृत्यु <sup>2</sup> दष्टमसृणेयु वा
  - ७८ पृष्ठेऽनुचरपदे

- ७९ उद्वृषमे तुः
- ८० बृन्दारकनिवृत्तयोः
- ८१ ऋतुगे
- ८२ गौणान्त्यस्य वा-भर्नृदारिकादाबित्वं वाच्यस्
- ८३ इंदुन्मातुः
- ८४ वृष्टिपृयद्मृत्ङ्गनपृकवृष्टे
- ८५ तु बुहस्पती
- ८६ उद्दोस्मृषे
- ८७ वृन्त इदेख्
- ८८ 1 हिराइते
- ८९ इसेरि सा
- ९० केवलस्य रिः
- ९१ रज्यक्सकिनि
- ९२ ऋतुऋजऋणऋषिऋषमे वा
- ९६ क्लुस इलिः
- ९४ चपेटाकेसरदेवरसैन्यवेदनास्ते- ' चस्त्वित्. वा---पदोतो क्वचित्स्वरूपेण इस्तो वाच्यः
- ९५ सैन्धवशनैश्वरे
- ९६ स्वत्सरोरुहमनोहरप्रकोष्ठातीचान्योन्ये सम्बक्ताः
- ९७ कौक्षेयक उत्
- ९८ शीण्डने
- ९९ गन्यउदा इस
- १०० क स्तेने वा
- १०१ सोच्छ्रासे
- १०२ ऐच एङ्

- १०३ अइ तु वैरादी
- १०४ दैत्यादी
- १०५ नाज्यावः
- १०६ गौरव जात्
- १०७ पैरिने चारत्
- १०८ व्यानीचैसोरमः
- १०९ ई धेर्ये
- ११० वा पुषाव्याचाः

इति त्राकृतन्याकरणसूत्रपाठे सवार्तिके प्रवमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः।

- १ पुरसाञ्चला त्रयोदशगेऽच
- २ कदले तु
- ३ कर्णिकारे फोः
- नवमालिकाबदरनवफिकापूगफल •
   पूतर ओळ्.
- ५ तु मयूरचतुर्येश्वतुद्धारचतुर्वश्यः तुर्गुणमयूबोत्तुत्वल्रसुकुमारोद्द्यः कलवणकृतुद्दलेः
- ६ निषण्ण उसः
- ७ भस्तोरखोरचः
- प्रायो लुक्काचलत्द्पयवास्
   चा—समासेऽन्तर्वतिंविभक्तिनिमित्त कं पद्त्वं वेति वाच्यस्
   पिद्याच्यां चस्य बत्वं वाच्यस्
   चिक्कादावादेरपीति वाच्यस्
- ९ नात्पः
- ३० यभूतिरः

| <b>₹</b> \$ | कासुकयसुनाचासुण्डातिसुक्के मो-          | øβ    | टक् त्रसरवृन्तत्वरतगरे          |
|-------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------|
|             | र्डर                                    | 3,5   | हः कातरककुद्वितरितमातुलुद्रेषु  |
| १२          | खोऽपुष्पकुञ्जकपैर <sup>1</sup> किले कोः | 38    | तु वसतिमरते                     |
| <b>₹</b> ३  | छागश्रङ्खाङकिराते छक्तवाः               | 80    | 🐯 पछितनितम्बकदम्बे              |
| 48          | वैकादी गः                               | 88    | दोहदप्रदीपशाववाहनावस्याम्       |
| 14          | ह्योः कन्दुकमरकतमद्वले                  | ¥₹    | रळ् सप्तत्यादी                  |
| 14          | पुद्धागमागिनीचन्द्रिकासु मः             | 88    | अद्भे कदल्याम्                  |
| <b>₹</b> 0  | शीकरे द इमी 2                           | 8.8   | कद्यिते स्रोत्रैः               |
| 16          | करवे सुमगतुर्मगे वः                     | 84    | पीते छे वा                      |
| 98          | निकपस्फटिकचिक्करे दः                    | 84    | को दीपि                         |
| \$0         | स्रवयवसाम्                              | 8.6   | ं हः पृथिन्यौषभनिद्यीये         |
| 21          | ह. प्रयक्ति हु                          | 86    | प्रथमशिबिकमेधिशिविरनिषधेषु      |
| १२          | चोः खचितपिशाचयोस्सङ्घौ                  | 28    | 🕯 णर्दिना ऋदिते                 |
| 43          |                                         | 40    |                                 |
| 58          | N:0 A                                   | 41    | गर्भिते                         |
| રૂપ         | 43                                      | ५२    | नः                              |
| 38          |                                         | पत्र  | बादेख                           |
| 20          | A .                                     | 48    |                                 |
| 24          | <b>क</b>                                | ખુખ   |                                 |
|             | पिठरे इस्तु रज्ञ कः                     | 1     | बा-पत्वबरवयो श्रुतिसुखाद्यवस्या |
| Ę o         | <b>छल्डो</b> ऽनुद्वने                   | पद    |                                 |
| 3,5         | हो क                                    |       | भद्रेषु                         |
|             | वा-अटतेर्नेति वाच्यम् ।                 | 43.00 | नीपापीडे मो वा                  |
| 1           | र वेतस इति तोः                          | 46    | : स्ट्यापर्धी                   |
| \$          |                                         | 49    |                                 |
| ₹.          |                                         | Ę     | फस्य मही वा                     |
|             | ५ दम्मद्रद्भगर्भम्द्रद्शानदम्बदाह       | -     | वा-रेके म एव बाच्यः । मुका      |
| _           |                                         |       | 4                               |

दोहददोळावण्डकदने तु.

१६ सुच्छे चच्छी

फठादी ह एव शान्य.।

६२ हुन्यों कवन्त्रे

६३ विसिन्यां सः

६४ वो मस्य केटमे

६५ त्वमिनन्यो सः

६६ मन्त्रये

६० तु दो विश्रमे

६८ यो वर्जीयानीयोचरीयकृत्येषु

६९ इन्मयटि

७० छापायां होऽकान्ती

०१ यष्टवां सङ्

७२ कतिपये बहुशी

७३ मर्बपरे तो शुप्ति

७४ मार्वेदः

७५ न्यो बहस्पती तु बहोः

**७६ रो डा पर्या**ने

🕶 छो वरत्वरतिष्टुरे

०८ हरिज़ादी

७९ किरिनेर इः

८० म्होः करवीर णः

८१ हो हहारे ब

८२ छोइटचाइटचाइन्डे वा

८३ स्यूट रहत्ववीव

८१ वो सः शबरे

८५ नीवीस्वप्ने वा

८३ इस्य यो बिन्होः

८७ शोस्त्रङ्

८८ अल्पृष्वित्वसद्श्रपापाणे तु हः

८९ सुषायां ण्हः श्रोः

९० छङ् पर्शनीसुबागादसप्तर्गे

९१ मिरायां वा

९२ छक्याव्यीवराव्यवसदुराविष्युद्धस् रेऽचान्त्रद्वैः

९३ व्याकरणप्रकारागने क्योः

९४ पुत्रमेव देवकुळप्रावातकयादकीविजः बटावर्वमानज्ञाविज वः.

९५ ज्योर्जनुत्रवस्तातकुरुमेजनकाराय-स्रक्रिसलयहरूरोषु,

९६ अपनी बरो गृहस्य

९७ सीमितिनीवुहितृबनितानामिणीनहि-पीतृजाविकनाः<sup>1</sup>,

९८ रमयाबस्रोतवहंद्दी

९९ मिलनस्तिपूर्ववेह्यांगां महर्छहित् प्रारमवेरुलियाः

१०० स्मरक्ट्योगीसरकारौ

१०१ बाहिंबाहिरी बहिसः

१०२ कृते गीरंत्रतः

१०३ पुण्हि पुत्राहे इड्रानीसः

१०१ त्रियेस्पदाविद्युन्देस्वितिष्ठित्रसयि<del>ष्ट</del> सिन्दिः

३०५ गोगाचाः

रति प्रकृत्यास्यस्यपृत्रगढे सम्बित्रे प्राप्या-स्थापस्य स्पेक्षः पतः,

१ स्त्रीः

२ वारकेगः

३ गुरु है

१ क्राज्युक्तसमृद्धारमंस्

| 4 | ह्वेबक्गे | खङ् |
|---|-----------|-----|
|   |           |     |

- ९ प्कस्कोनीसि
- ७ दुध रुर्देशे
- ६ झः

ļ

- ९ स्थाणावहरे
- स्कन्दतीक्ष्णशुष्के तु खोः
- ११ स्तम्मे
- ११ स्योऽसन्दे
- १३ स्थानचतुर्थे च हु ठ
- 38 E:
- १५ विसंस्युकास्प्यथनार्थे
- १६ चः कृत्तिचलरे
- १७ स्योऽचैत्ये
- १८ क्षेत्रीयके सुवा
- १९ उत्सवनस्भोत्सुकसामध्ये को गा
- २० क्षमाया की
- २१ क्षण उत्सवे
- २२ स्पृहादी
- ११ व्यवसप्सामनिवडे
- २४ शस्ययाँ जः
- २५ त्विममन्यी वर्जी
- २६ ज्यहघोईक्
- २७ साध्वसे
- २८ ध्वने वा
- २५ इन्बी
- ३० तैस्याधूर्तादी टः
- ३१ प्रवृत्तसन्द्धमृत्तिवृत्तेष्टापत्तनकद्धिः स्रोष्टे.
- **११ वा** न्तन्थी मन्युचिद्वयोः
- ३१ डल् फोर्मेदिवविच्छर्दच्छर्दिकपद्वि-वर्दिगर्वसमर्दे.

- ३४ डोर्घर्डियसामुर्ति त
- ३५ दग्वविदग्धनृद्धिदंधानृद्धे वा-धृदकवेनेति वाज्यम्
- ३६ पद्मदशदसपद्माशित गः
- ३७ जन्नीः
- ३८ स्तवे थो वा
- ३९ हो हब्रोत्साहे
- ४० स्तः
- ४१ पर्यस्ते टब
- **४२ वाऽऽसमस्मिन पः** 
  - ४३ शक्योः
  - **४४ व्यस्पोः** फः
- ८५ मीप्मे
- ४६ केप्सवृहस्पती ग्रु फोः
- ३७ ग्मो सः
- ४८ स्मः
- ४९ राजाज्ञयोर्ग्यः
- ९० कर्ष्यं मो वा
- 41 8
- पर वस विहले
- ५३ काश्मीरे स्म.
- ७४ को बाइडर्ड़े
- ५५ यैः सीकुमार्थपर्यक्रपर्यस्तपर्याणे
- ५६ बररि जरिजमाधर्मे
  - वा-र्यंतवन्त्र्यवर्णस्य छोपो वाच्यः
- ५७ देशे ब्रह्मचर्मसीन्द्रये च
- ५८ वा पर्थन्ते
- ५९ वैर्वे रः
- ६० त्यंदशाईवारिवीर्ये
- ६९ बाब्ये होऽश्रुणि
- ६२ कार्यापणे

६३ न वा तीर्यदुःखढक्षिणदीर्घे

६४ क्रमाण्डयां दस तु छ.

६५ त्वध्वद्वध्वां क्षविचछनझाः

६६ हो ल्ह.

६७ इमप्मस्मह्यामस्मररक्षी म्हः

६८ पक्ष्मणि

६९ इनव्णस्नत्स्नह्नह्र्स्णां ण्हः

७० सुस्मे

७१ आश्चिष्टे लघी

७२ डडी स्तब्बे

७३ तो हो स्झारव्धे तु

७४ सो बृहस्पतिवनस्पत्योः

७५ श्रोर्छुक्खोः स्तम्बसमस्तिनस्यृहण्र-स्परझमञानइमक्षुणिः

७६ अस्य इरिअन्द्रे

क गट द त द प्रक्रिपशोरपर्यंदे वा-इच्योतितस्तेहादी छुग्वाच्यः. ज्योत्स्तादी ण्ह एव व च्छ इति वाच्यम् अगस्त्यादी थ एव न च्छ इति वाच्यम्. ज्यम-णादी स एव व म्ह इति वाच्यम् मर्त्यादी ट एव व च इति वाच्यम् स्त्यादी ट एव व च इति वाच्यम् स्त्यादी ट एव व कारस्न्यादीनामनिभधानिन-प्यते.

७८ छवरामध्य

७९ सनवास् वा-णस्योपसंख्यानम् द्वादशादौ इस्य छुम्बाच्यः, द्वितीयादौ पर्यायेणोसयङोपो वाच्यः, परछोपविषयेऽपि रेफ एव हुम्यते पूर्वविप्रतियेधेनः

छवयोरिप क्रचित्पूर्वविप्रतिषेधेन छोपो वाच्य .

धात्रीवे रस्तुवा-छिक शेषदित्वं वेप्यते

८१ इस्य मध्याहे

८२ ज्ञो जोऽविमाने

८३ द्वोद्वरि

८४ . रात्री

८५ रिवो द्वित्वरू

८६ जेपावेशस्याहोऽचोऽस्रोः

८७ दीर्घाच ञ्चा-अमात्यादियु प्रायो **इ**सं वाच्यः

८८ कर्णिकारे जो वा

८९ घटहाने

९० वासे

९१ प्रमुक्तगे

९२ देवगेडली

९३ वैलादौ

९४ पूर्वसुपरि वर्ग्यस्य युजः

९५ प्राक्षासाप्रभगाई इस्रोऽद

९६ क्मारलेऽन्यहलः

९७ स्तेहाग्न्योर्वा

९८ र्शर्षबद्भवसेष्वित्

९९ हर्षामर्पैग्रीहीकियापरामर्शकृत्वदि-——भ

ष्ट्याई.

या-कृत्स्ने तलोप एव न च्छ इति याच्यम्.

०० स्याझन्यचैत्यचौर्यसमे याद

१०१ हाद्क्षीवेषु

१०२ नात्स्वप्ते

१०३ स्मिग्धे स्वविती

१०४ कृष्णे वर्णे

१०५ अईत्यु च

१०६ सन्ब्यासे

१०७ सुन्ने रात्

१०८ एकाचि बस्ते

१०९ वा च्छचपचमूर्खद्वारे

११० ईक्ज्यायाम्

१११ हम महाराष्ट्रे होन्यंखयः

११२ छनोराळाने

११३ वाराणसीकरेण्यां रणोः

११४ छछाटे बळो:

११५ इदे दहयोः

११६ चळयोरचळपुरे

११७ के क्रोर्वा

' ११८ कबुके कहोः

११९ रहोईरिवाळे

१२० वर्वीकरनिवही दब्बीरमणिहबी ह

१२१ गहिमाचाः

रति प्राकृतस्याकरणसङ्गगाठे सवातिके प्रथमस्याध्यायस्य चतुर्थे पादः

शति प्रथमोऽच्यायः

### अथ द्वितीयोऽध्यायः

चा-मास्तालादौ सन्धिर्नित्यो वाच्यः, इन्तेः सन्ध्यभाव एव वाच्यः

२ वतुपो दिश्तिममिदमेतङ्कक्षैतद्यसदः

३ किमिदमम देत्तिभदित्तिलहेहहस्

८ इकः पयो गस्य

५ सस्य सर्वाहात्

६ इस्यात्मनो णमः

🔑 हित्यहास्त्रक.

८ केर इदमर्थ

९ राजपराङ्गिकस्को च

१० डेबबो युप्मदस्मदो णः

११ वर्षते

१२ तैछस्यानंकोडाड्डेहाः

१३ त्वस्य द्व डिसाचणी

१४ दोत्तो तसः

१५ एकाइस्सिसिमङ्गा

१६ स्तुत्तः इत्वपुचः

१७ भने दिल्लोल्डवी

स्वार्ये तु कश्च
 वा-कचिव्द्विरिप को बाच्यः

१९ उपरे संस्थाने छुछ

२० नवैकाद्वा

२१ मिमाञ्जिमम्

२२ शनैसो स्टिमस्

२३ मनाको दर्भ च वा

२४ रो दीर्घात्

२५ 1 स्डुमसदमयी भ्रव

२६ हो वा विद्युत्पत्रपीतान्मात्

२७ त्वादे सः

| ₹6 | इरक्जीकाचर्यस्य |
|----|-----------------|
|----|-----------------|

- २९ तुमत्तुमाणत्णाः क्रः
- ३० वरइत्तगास्तृनाथैः
- ३१ अध्ययस्
- ३२ जाम सम्युपरामे
- 11 तं वाक्योपन्यासे
- ३४ णह्चेम <sup>1</sup> विसन्त प्रार्थे
- ३५ हिंद निर्वेदे
- ३६ दर अर्घेऽस्पे वा
- ३७ किमो प्रकृते
- १८ मिवपिवविषविषवष्व <sup>1</sup> हवार्थे
- १९ किरइरहिर किछार्थे
- ४० बन्हो बाखर्रे
- ४१ अब्मो पद्मात्तापसूचनादुःश्वसम्मा-चणापराधानन्दादरखेदविस्मय-विषादभये.
- ४२ ई प्रच्छादाननिवारणे
- ४३ वणे निश्चयानुकम्प्यविकरेपे
- ४४ सम्भावने सङ्च
- ४५ जानन्त्रमें णवरिज
- ४६ <sup>2</sup> केवले जबर
- ४७ 8 मन्द् गृहणार्थे
- ४८ <sup>4</sup> सन्दि विकल्पविधादसत्तविश्ववप-श्राचापेत्र च.
- ४९ संभाषणरतिकछहे रे बारे
- ५० हरे क्षेपे च
- ५१ थू कुत्सायास्
- ५२ द गर्हाविस्मवसूचनाक्षेपे
- ५३ युणरुचं कृतकरणे

- हु सु निश्चयविस्मयवितर्के
- ५५ णवि वैपरीत्ये
- ५६ वेच्वे विषादमयवार्णे
- ५७ शामन्त्रणे पेन्दे च
- ५८ वा सक्या मामि हळा हळे
- ५९ दे संमुखीकरणे
- ६० ओ पद्माचापस्चने
- ६१ अय जाई नजरी
- ६२ निश्चयनिर्धारणे वले
- ६३ मणे विसर्शे
- ६४ माइ मार्चे
- ६५ अछाहि निवारणे ६६ अक्षणे लेण तेण
- (७ खोदवापोताः
- १८ उसो उपे
- ६९ अत्येकमः पाडिएकं पाडिकम्
- ७० स्वयमो अप्पणा
- ७१ पुक्रसरिवं झबिति सम्प्रति
- ७२ इहरा इत्ररमा
- ७३ सुधा मोरठहा
- ७४ सहरे
- ७५ टव पश्य
- ७६ इजेराः पादपूरणे
- ७७ प्यापा

इति प्राकृतन्याकरणसूत्रपाठे सर्वार्तिके द्वितीयस्थान्यायस्य प्रथम पादः

- वीप्सार्थात्तद्वि सुपो मस्तु वान्यः सर्वादेश इति बाच्यस्
- २ समः
- **३ इकुरजदशसोः**
- ४ याशासः
- ५ हिंहिइहि सिस
- ६ हिन्दोत्तोदोदु इसिस्
- सुन्तो भ्यसः
- ८ दिर्देशितेहु हसी बा-गवि दीर्घो नेति बाल्यम्
- ९ सोर्ङ्क
- ३० इसोऽस्त्रियां सर्
- ११ केमिर्
- १२ अतो हो दिसगैः
- १६ सोः सा-डो प्रस्थेनेति वाज्यस्
- १४ वैतत्तदः
- १५ इसेः श्लुक्
- १६ केई
- १७ कासनो हि
- १८ टो हेणल्
- १९ दिवां भ्यसि
- २० शस्येव
- २१ मिसम्यस्सुपि
- २२ इडुवोर्ड़ि.
- २३ चतुरो वा
- २४ पुंसी जसी दउ दनी
- २५ दवी रतः
- २६ णो शसअ
- २७ मृनपि कसिक्सो-

## वा-विदोंचोदुङसाविति दीर्घो नेति वाच्यम्

- २८ टो ण
- २९ इङ्गनिप सोः
- ६० मङ्खुगसम्बुदेनैपः चा-सद्न्ताछुड्नेति बाध्यम्
- ३१ सिर्शिशिक् वदशसीः
- १२ शो श्रु खियां तु वा-चयासंख्यं नेति वाच्यम्. संज्ञायामरोऽन्त्यादेशो वाच्य.
- ३३ जादीतस्सोध
- ३४ डसेः शशाशिशे
- ३५ टाङिङसामु
- ३६ नातः शा
- ३० पुंसी जातेडीव्वा
- ३८ कीप्रात्यये
- ३९ हरिट्टाच्छाया
- ४० किंगत्तदोऽस्वमामि सुपि
- ११ स्वस्गाडुाङ्
   भा-सम्बद्धौ डेत्वप्रतियेघो बाच्यः
- **४२ डो**र्लुकौ तु सम्बुद्धेः
- ४३ ऋदन्ताङ्गः
- ११ नाम्नि उरम्
- १५ टापो डे
- १६ इस्वछीद्वः
- ४७ क्रिपः
  - वा—सोमपा इत्यादीनां इस्वो बाच्यः
- **४८ उदतां त्वस्वमामि**
- ४९ शास्सुपि

५० मातुरा अरा वा-सम्बद्धी सामरामस्याणां प्रति-पेघो वाच्यः

> बदादन्तौ जननीदेवतावाचिनाविति व्यवस्था वाच्या.

मामीत्वोत्वे वाच्ये

इत्वोत्यविषयेप्याशरादेशी न स्तः

- ५१ संज्ञायामरः
- ५२ ना सी वा नारः सुपि संज्ञायामर इत्यनयोः प्रवृत्ती नायं प्रवर्तेत इति वाच्यम्
- भ३ राज्ञः या-सावाकारोऽन्तावेश प्रवेप्यते
- ५४ हो ण
- ५५ जदशस्डसिङ्सां णोग्
- ५६ णोणाहिष्विद्ना जः
- ५७ इणसमासा
- ५८ सिस्म्यसां सुप्स्वीव्
- ५९ इस्हासेटां णोणोर्डण्
- ६० पुंस्याणो राजवसानः द्या--आणादेशे राज्ञ इत्यादिमतिषेषं केचिदिन्छन्ति,
- दो वाऽऽत्मनो णिक्षाणह्का
   चा—काणादेशे णिक्षाणह्कादेशौ
   केचिक्रेच्छन्ति.
- ६२ सर्वादेजीसोऽवो हे
- ६३ हेर्थस्सिम्म
- ६४ अनिदमेतदस्तु किंयत्तदः स्त्रियां च हिम्.
- ६५ आमां डेसिस्
- ६६ किंतज्ञयां सश्

- ६७ किंयत्तद्वधो उस्
- ६८ ईतः से सार्
- ६९ हिरिआडाहेडाला काले
- ७० महा इसे:
- ७१ किसो डीसडिणो
- ७२ डो तदस्तु
- ७३ इदमेवाकियत्तद्वयष्टो हिणा
- ७४ कचित्सुपि तहो णः
- ७५ त्रतसि च किमो स्कः
- ७६ इदस इसः
- ७७ पुंसि सुना त्वयं व्यामिमिना
- ७८ नत्सुस्तिहिस्से मा—इत्मः सर्वादेशो वाष्यः
- ७९ टाससि णः
- ८० इहेणं क्यमा
- ८१ न त्यः
- ८२ क्वीबे स्वमेदमिणमिणमो
- ८३ किं किस्
- ८४ तदिव्मेतवां सेसिं तु स्साऽऽमा
  - १५ एचो एचाहे रूसिनैतदः
- ८६ में हेल्
- ८७ एतो स्मावदिवी वा
- ८८ सुनैस इणमो इणम्
- ८९ तस्सी सोऽङ्घीने तद्ध
- ९० सुप्यदसोऽसुः
- ९१ महद्रा सुना
- ९२ इबाबो स्मी

इति प्राकृतन्याकरणम् सपाठे सवाविके द्वितीयस्याध्यावस

द्वितीयः पादः.

- युष्पत्सुना तुर्व हुं तुमं तुह
   चा—स्वम्म्यां सह युष्पदस्तं
   वाष्यस्
- ३ जसा तुसे तुए च
- । ससा मेतुब्मेतुब्हेवब्हेतुब्स
- थ शसा वो च
- ५ डा मेतेदेदितुमंतुमङ्
- ६ क्टिंग्स्यो तुमए तुइ तुए तुमाइ तुमे
- नुदस<sup>1</sup>नुहित्तोतुय्ह कसिना
- ८ तुत्रह हिम्हसौ
- ९ तुवतुमतुहतुब्स
- १० मिसा मेतुब्मेशुब्मेहि उण्हेहि तुण्हेहि
- ११ उम्होव्हतुव्हतुक्म स्थास
- १२ तुब्सोब्सोव्हतुब्द्वदृद्धंदृद्धन्दृद्धः तुमतुसेतुसाइतुमोदेतेदिवुदृद्
- १३ तुम्हाण तुब्भं तुब्माण तुमाण तुवाण तुहाण तुब्भ वो से स्वामा सा—युष्मवस्मवीरामि णकाराणां सुवादेशत्वमिष्यते
- १४ वा बमो म्हल्ही
- १५ अस्मत्सुनाम्हिह्महजमहमहिमा-अस्मि.
- १६ मी में वन जसा
- १७ अस्हे सस्हो सस्ह
- १८ में च शसा
- ९९ संणेणेमिमिसंसमसम्यहंमम्ह्भन्ह् असाः
- २० मि मइ ममाइ मए में दिया
- २१ सम पो समाइ समपु टा
- २२ णे अम्हेदाम्हाहाम्हेलम्ह सिसा

- १३ मह सम सह मन्त्र इसी
- २४ अम्ह मम म्यास
- २५ अस्तुं मंज्यं संज्या मह मह सहं में च क्या.
- २६ अम्हे अम्हो अम्हाण समाण सहाण संस्थाण सन्धारहाम्ह्रं णे जो भामाः
- २७ अम्ह सम सह सन्तर किपि वा—अम्हादीनामत्नात्वे वान्ये
- २८ चतुरो जङ्ग्रस्म्या चढरो चत्तारो चत्तारि.
- २९ तिण्णि श्रे.
- ३० दोणिण दुवे बेणिण है:
- ३१ दो वे डादी व
- ३२ ति त्रेः
- ३३ ण्हण्हं संख्याया मामोऽविंदातिगे
- ३४ द्विवयनस्य बहुवयनम्
- ३५ देखी हम्
- ३६ वादध्यें हेस्त
- ३७ वधाडुाइ च
- ३८ कविद्सादेः
- ३९ अस्टासोर्डिप्
- ४० डसिसप्टास् च
- ४१ क्रिपोऽस्
- **४२ जुक्**वग्रहोर्थ्यस्य तु

इति शाकुरान्याकरणसूत्रपाठे संवार्तिके द्वितीयस्यास्याच्यात्स्य

त्तीयः पादः

- १ डटस्तिप्ताविजेव्
- २ सिप्स्थास्सेसि

३ मिर्मिविटी चा-कचिदस्येकारखोपो वाच्यः

झिझौ न्तिन्तेइरे
 चा—इरे क्रचिदेकखेऽपि बाच्यः

थप्विमत्थाहचौ
 धा—कचिदेकत्वेऽपीत्था वाच्यः

६ मोममुमस्महिङ्

अत प्वैच्से

८ त्वस्तेर्म्हम्होस्ह ममोमिना

९ सिना ल्सि

१० तिहास्यि

११ णिजदेदावावे (इष्टिः) भावयतेरावे नेम्यते

१२ गुर्वादेरविर्वा

१३ असेरावः

१४ छुगाविङ् भावकर्मक

१५ मदेखुक्यात्स्रोरतः

१६ हुमी

१७ मोममुब्बिय

16 के

१९ एव क्यातुम्तब्यभविष्यति

२० वा छड्छोट्छत्पु चा—जयतेरेत्वं नेति वाच्यम्, इनि दास्वं वाच्यम्

२१ जाजे

२२ भूतार्थस्य सिहिमहि

२३ हल ईंग

२४ अहेस्सासी तेनास्तेः

२५ भविष्यति हिरादिः

२६ इस्सी मिमोयुमे वा वा-हसतेही नेति वाच्यम्

२७ हिस्साहित्था सुमोमस

२८ बच्छरिशगमहजादौ हिल्लुस्च वा

२९ सिदिविदिच्छिटो हेच्छ

३० दोच्छ वित्युचिसदेशुसुतः

६१ डं मेश्छात्ततः

३२ कृदो हम्

**३३** <sup>1</sup> सर्

३४ त्विजाछिडः

३५ एकस्मिन्त्रयमादेविष्यादिपु दुसुसु

३६ वही न्तुहमी

३७ सोस्तु हि

३८ लुगिजहीजस्विजेवः

३९ छड्ख्टोश जर्जारी

वा-सर्वेळकाराणामेठी वाच्यी (इष्टिः) द्वित्वं सर्वत्र हळ एवेज्यते

४० मध्ये चाजन्तात्

४१ माणन्तीस्य कृडः

४२ शतृशानचोः

४३ स्त्रियामी च

४४ चेत्तंतन्यकासु प्रहे.

४५ अन्सस्य विस्तृचित्रदेश्चसुनां दोल्

४६ ता हो दशः

४७ मा मूतमविष्यति च कृतः (इष्टिः) मति नेष्यते

**४८ नमो**द्विजरुदां वः

४९ चर्नतिमदिवजाम्

५० र्कामिप्यमासाम्

- ५१ रुझे. न्ध्रम्भी
- ५२ युषद्वपगृषक्षुधितभयुद्दां च जार्
- ५३ जर् स्विदाम्
- ५४ हितिसहोन्धेः
- पप दः कविवर्षाम्
- पृद्ध वेष्ठेः
- ५७ समुदो छर्
- ५८ खादभावि छुक्
- ५९ रस्स्रिक
- so **इस्सी**द्पति
- ६१ मीलेः प्रादेई ह
- ६२ बलस्फटे
- ६३ शक्तो
- ६६ उवणैस्थाव (इष्टिः) अनेकालप्ययमन्सादेश एके

प्यते

- ६७ योरेड
- इइ अर दः
- ६७ अरिर्वृषाम्
- ६८ रुपगेऽचो दि
- ६९ हलोऽक्
- ७० खनत
- ७१ अचोऽचाम्
- ७२ णो हम चिजिप्शुप्साहुकृत्यः
- ७३ वर्मावकर्मणि नु यालुक्
- ७४ मर्चे
- ७५ अन्त्रस्य हनसनोः
- ७६ दहलिहबहरुहां भरत उच
- ७७ उद्देश्

- ७८ बन्धो न्धः
- ७९ रुघ उपसमनोः
- ८० हे गमिगे

(इष्टिः) रुद्देः कृतवत्वस्यैवेष्यते

- ८१ ईर इक्टवृज्ञाम्
- ८२ 1 अर्जेविंडण
- ८६ जारम जाडप्यः
- ८४ मञ्जूषाजी ज
- ८५ सिप्पस्सिचक्रिहो.
- ८६ बाहिप्यो न्याहुः
- ८७ ग्रहेर्षेप्प
- ८८ डिप्प. स्पृशते.
- ८२ दीसङ् दशे.
- ९० वचेर्रचः
- ९१ ईमहाती <sup>2</sup> यक्
- ९२ स्पृहत्जोस्सिहत्मौ णिचोः
- ९३ निमृपतोणिहोडो वा <sup>8</sup>
- ९४ घवळोद्धटोर्दुमोगाौ
- ९५ असबेष्ट्योस्तालिसंट विश्वाली
- ९६ रावो रक्षयतेः
- ९७ तुडिडोच्योरोहामरखोखी
- ९८ गासंघरसंमाने
- ९९ अर्पेरहिव<sup>5</sup>पवणामचच्सुप्पाः
- १०० गुलु<sup>0</sup>गुन्छोत्यङ्गोन्वेछोछाछा उसमे.
- १०१ प्रकाशेर्णुब्दः
- १०२ णिहुवः कमे
- १०३ नहोर्विप्यगाङ्गासवप्रजावहारव-विद्याः.
- १०४ वस्त्र आरोपेः

| 904 | विरेचेरोलुड्डोलुड्डपळ्याः |
|-----|---------------------------|
| 30€ | कम्पेर्विच्छोक्तः         |
|     | 2 2 2 2                   |

०७ रोमन्थे रोखाळवग्गाळी

१०८ हावेरोन्नालपन्नाली

१०९ मिश्रेमींसाळमेळवी

११० छादेर्नुमनुमोब्बाळडक्सप्बाळसन्नुमाः

१११ 1 अञ्चक्रमोको विज्ञापेः

११२ परिवाही घटेः

११६ श्रोद्विद्क्लवद्साः

११४ प्रस्थापे: 2 पेट्टवपेण्डवी

११५ यापेजैवः ३

११६ <sup>4</sup> विकोशेः पक्खोडः

११७ गुण्ड उद्भूले

११८ ताडेराहोडिबिहोडी

११९ ह्यादेरवसच्छोऽणिचस

१२० निमेनिस्मवणिस्माणी

१२१ आछीको अछि

१२१ क्रिय-कीणः

१२३ केची केः

१२४ स्यस्तमः सा

१२५ भो धुमोट

१२६ स्थष्टकुक्कुरी

**१२७ निर**प्पठकठाचिद्वाः

१२८ विस्तरः पम्हस<sup>6</sup>विसरौ

१२९ कृपो णिजवहः

१३० जाणमुणी ज्ञः

१३१ घो दहक्छद

१३२ स्प्रशिश्चिवालुक्खपरिसफासफंसालि -हच्छिहान् १३३ फकस्थकः

१३४ श्राधः सळाहः

१३५ दिप्पस्तुपः

१३६ मियो मामिही

११७ सुजेरण्णसुजकम्मसमाणचम्हसङ्घ-जेमजिसान्,

१६८ जुम्मेरवेर्जम्मा

१३९ बुझबुजनुषा युनः

१४० जनो जानमी

१४१ <sup>6</sup> उद्ह उद्भेते।

१४२ चूर्णेधुँस्मपहस्रघोकघुळा',

१४३ हिंपो छिपः

१४४ शदेशंडपक्लोडी

१४५ नेस्सदेर्मजः

१४७ सन्द्रो प्रन्थे:

१४८ तुवरतमडी त्वरेः

१४९ अतिङि तुरः

१५० त्रः शतृतिहोः "

१५१ पर्यसे पल्डहपछोहपल्हत्यान्

१५२ मृझातेमेळपरिहट्खुङ्गपन्नाडचडुमडु-सदा

१५३ इशिरो सम्स्रणिमच्छस्रवमच्छन्नाव

बन्द्रापुलभपुलोसदेक्सावबक्सः पेन्छावसारापाराणिसस**ब**वाव---

क्लान्.

१५४ शरपन्तरपश्चङ्गस्यपिदुरूणिव्वर्णः श्वरेः

् वारः

१५५ कासेरवाद्वासः

,५६ न्यसो णिमणुमौ

५७ ग्रहेर्निस्वारगेण्ड्बल्ड्रपग्गाहि-

पच्चुमा

हति प्राङ्कतन्याकरणस्त्रपाठं सवार्तिके दिनीय-स्याध्यायस्य चतुर्थः पादः हति दिनीयोऽध्याय

## अथ तृतीयोऽष्यायः

- १ होहुवहबा भुवेस्तु
- २ पृथक्स्पष्टे णिज्वसः
- ३ प्रभी हुप्यः
- ४ हुके
- ५ हुरचिति
- ६ नामाक्षिमामाङ्ग्यणिकाराज्हुसाः
- ७ रावेर्किय.
- निना हिद्दकणिलुक्किणिल्मिल्किल्ला
   णिक्किन
- ९ सार प्रहु
- १० प्रसुरुवेद्यबद्धी
- ११ सहसहो गन्धे
- १२ अरमारसुमरविम्हरमरमळळढपणर-पम्मुहा स्मरते
- १३ व्याप्रेराबद्वः
- १४ निस्दुर्निहरनिकदाढवरहाडाः
- १५ <sup>1</sup> जागर्वेजरग
- १६ पष्टबोहढल्लपिका पिबे
- १७ धुवो घूम.
- १८ भण ऋणीते

- १९ म्है वापन्वायी
- २० कुमः कुण
- २१ काणेक्षित णिकारः
- २२ निष्टम्मे णिटुह
- २३ श्रमे वापंफ
- २४ सहाणोऽवएम्से
- २५ णिब्बोलो मन्युनाष्टमालिन्ये
- २६ गुलछङ्चादी
- २७ पयही कम्यनशैथिल्ययी
- २८ श्वरे कम्मः
- २९ <sup>2</sup> णिलुम्खो निप्पाताग्छोटे
- ३० साहष्टसाहरी संबु
- ३१ सोहिरोग्धी निह.
- ३॰ उड<sup>९</sup>कोरम्मावस्ना
- ३३ स्वो । रुजरुण्टी
- ३४ कोक्योकी स्याहुः
- ३५ सम्राम बाह्यः
- ३६ मोहरीसराववतरेस्तु
- ३७ शक्सतरतीरपारचना
- ३८ मोहपउही परे
- ३९ वेशह. राचे
- ४० <sup>5</sup> निब्बलो सुचेर्दु खे
- ४१ अवहेडमोल्लिख्लुलोमिक्दिम्हरे-अवस्क्रण्डा
- ४२ यिञ्जिसियौ सिचे॰
- **४३ रचेविंडविट्ठाव**0होहहाः
- ४४ केवलागसारवसमारोवहट्टास्स-

मारमे •

४५ मस्बेराउड्डणिउड्डबुडुखुप्पाः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नागुर्न <sup>2</sup> नीड <sup>8</sup> नस्बी, <sup>4</sup> रह <sup>5</sup> निन्नहो, <sup>6</sup> होगाहा ,

४६ अनुवजे पहिषाग.

४७ वद्मतेर्वेहववेलवज्रूरवोम्मच्छा

४८ रोसाणोबुसब्बह्बच्छपुच्छपुसफुस्स— घसहुला सृष्टे. 1

४९ भक्षेवेंमबयुसुसूरसूरपविरज्जस्रस्ड-करक्षनिरक्षविरा .

५० गर्जेर्बुकः

५१ डिको चूपे

५२ तिजेरोसुकः

५६ आरोलवमाली पुक्तः

५४ कम्मवसुपसुजिः

५५ पिडवमर्जि

५६ छजेर्जीहः

५७ राजेस्सहरेहच्छ<sup>2</sup>जरिराग्धाः

५८ घटेर्ग**ड** <sup>8</sup>

५९ समो गर्छः

६० स्फुटेः सहासे सुरः

६१ महेप्रिविडिकविडिचिक्कचिक्कचिक्कचिक्कचाः

६२ तुडिरखुक्कनिछुकोछ्रोक्खुदछक्क्तोड -<sup>4</sup> खुत्रुखुडान्.

६३ घ्रसळविरोळी मयिः

६४ ढंसोत्तंषौ विवृतिरुष्योः

६५ णिहर आकन्देः

६६ ओंबंदोहाली च्छिदेराङा

६७ णिखूरलूरणिन्बरणिन्छछदुहानणि-न्सोदाः.

६८ शहः क्रयेः

६९ <sup>६</sup> कथेर्वज्ञरपज्जरसग्घसाससाहचवज-ध्यपिसुणबोक्कोच्वाळाः. ७० दुःखे णिव्वरः

७१ निपेधेईकः

७२ जूरः कुधेः

७३ विस्रम सिदेः

७४ तह्डवविरह्यतदतङ्घास्तने.

७५ निरः एद्यतेर्वेछः

७६ संतर्पा झंखः

७७ स्रोबरगसमाणी व्यापिसमाप्योः

७८ <sup>6</sup> णिरवी ब्रुसुक्ष्याक्षिप्योः

क्षिपिरङ्गक्लपरिहुङघत्त्रञ्ज्वकेलणो-स्रतोल्लगक्ल्याच्,

८० डाक्षिपिरुत्तद्वोसिक्द्रुन्खुवाह्नत्थ-

गुलुगुन्छान्हुसान्,

८१ वेपेराअन्वाभन्ती

८२ विरणही गुपेः

८३ चच्छारवेळवसुपालमेः

८४ खडरपहुदौ क्रुमेः

८५ प्रदीपेः सन्दुक्लाब्हुत्त<sup>ा</sup>तेमवसन्तुमा

८६ अल्लिम उपसर्पेः

८७ कमवसलिसलोहाः स्वपे

८८ <sup>8</sup> बढवडो विलपेः

८९ रमिराझेरम्भडवी <sup>9</sup>

९० भाराकान्ते णमेर्निपुदः

९१ वन्हानबेक्षणिसरकोङ्कुमसंखुङ्क्लोङ्क्<sup>10</sup>. मोहामकिलिकेन्ना रमतेः. <sup>11</sup>

९२ पडिसापडिसामी शमेः

९३ हुमेः सम्मानः

९४ बाक्रमिरोहाबोत्थारच्छुंदान्

९५ विश्वमतेर्णिन्वा

1 मार्जे:. 2 जरीरा. 3 गढ: 4 खुटू. 5 रथे:. 6 णिवरी 1 वेसव 8 विदिवही. 9 किम्मदणी. 1 खेडू 11 रमें..

| 9.8   | हुण्डुलुहुसदण्डलुसमादसुमयस्म्बर्गः        |
|-------|-------------------------------------------|
| - •   | स्रबंदशंदगुमदिरिदिञ्जपरिपरचम-             |
|       | चक्रमुसमदप्रुसमंपद्वसा श्रमेः             |
| 90    | भामिरणुवजावजसावकुसोवकुवा-                 |
|       | इच्छाव्यवहरावसेहवद्वपरिव-                 |
|       | लपरिवाह्यवोह्नपरिणसपण्डन्य-               |
|       | जीजजिम्मह्वच्छ्रहणिळळुक्खरम्म-            |
|       | <b>णिणिबहान्</b>                          |
| 96    | प्रस्वागमागमाम्यागमा पञ्जोहाहिपज्जु       |
|       | मोस्सच्छाः,                               |
| ९९    | रिहरिही प्रविदेश                          |
| 900   | सङ्गमोब्हर.                               |
| 909   | ढिप्पणिड्रुहौ बिगल्डे-                    |
| 808   | णिवह् <b>णिरिणासणिरिणिकरोत्रचण्डाः</b>    |
|       | पिषेः.                                    |
| 108   | बळेबॅन्फ.                                 |
| 108   | श्रंदोः पिष्टुपिष्ट्युक्युख्यष्ट्यादाः    |
| 104   |                                           |
| 1 905 |                                           |
| , 304 | भाहाहिलद्भवशाहि <del>शक्समहासिहिष</del> - |
|       | कुम्पचम्पाः कार्षेः                       |
| 10    | ८ नशिरबहरावसेहणिवहपरिसासेहणिर-            |
|       | णासान्                                    |
| 30    |                                           |
| 11    |                                           |
| 9 9   |                                           |
|       | श्चपुळमामाः.                              |

११२ संदिशोण्याहः

११३ असेर्विसः

११८ भासेर्भिस प्रतीक्षेविंहर**विरमा**ळसामकाः 114 संसेर्व्हंसहिस्भी 998 ११७ सुक्षेत्रोव्वडः ११८ विसष्टी वळे: ११९ स्रसेर्वजस्री १२० बोजी बीजेस १२१ गवेषेर्यंत्तगमसदुदुक्कंडोकाः १२२ तहोश्रंडरंपरेकाः १२३ हसेगुंध १२४ <sup>8</sup> वहिरहिकछाछुंसी १२५ विकसेः कोबासवोसगी १२६ क्षिपोऽपजाससामग्गपरिकन्ताः १२७ जुनुपातेईगदुगुच्छदुगुंच्छ-**झ**ध्यद्वगच्छाः १२८ वसनाम्छदावाऽऽवहेः १२९ 4 बुद्धी स्थातस्वितेः १३० गाहोऽवाहाइ-१११ शुम्मगुम्मदी सुहे-१३२ अधुक्काताः केन ११३ बातबोऽर्धान्तरेष्वपि इति प्राकृतच्याकरणस्त्रपाठे सवाविके त्त्वीयस्वाध्यायस्य प्रथमः पादः ,

अध द्वितीयः पादः

- १ वस्तस्य शौरसेन्यामखावचोऽस्तोः
- २ संयोगेऽघः कवित्
- ३ तावति सोर्वा

<sup>्</sup>र १ मानिरणुवज्ञावज्ञसाकुसोकुसार<del>्यज्ञान्यवद</del>्रशक्तेत्वववनरिज्ञज्यरिजञ्जाङ्गरिणसपच्छङ्गणीणणिन्स— इवच्छरणिकुक्तरमणीणवद्यान् <sup>2</sup> पुरञ्जनकुङ्गाद्वरक्षारमाञ्चमा, <sup>8</sup> वहेरहि, 4 मुङ्गोरक्षा.

| 8 | थो | ধ- |
|---|----|----|
|   |    |    |

५ इहहचोईस्य

६ भुवोभ

७ अन्त्याडिटेति मी णः

८ यों ज्यः

९ पूर्वस्य पुरवः

१० इसदूणी कुः

११ 1 कुगमो **डदुम**.

१२ इदानीमो स्टाणिम्

१३ तस्मात्ता

१४ णं नन्वर्थे

१५ अम्हहे हुपें

१६ हीही बैद्धके

१७ हीमाणहे निर्वेटविस्सये

१८ एवार्ये एव्य

१९ हंजे चेट्याहाने २० वतो इसेर्टुंटोश

२१ <sup>9</sup> का सावामन्त्र इनो न

२२ म-

२३ भवताम्

२४ भविष्यति स्सि

२५ इजेचोर्टंड्

२६ शेषं प्राकृतवत्

२७ सागध्यां शौरसेनीवत्

२८ त्वाड्डाहो इस.

२९ आमो ढाहरू

३० मी पुंस्येछतः

३९ हगेऽहंवयमो

३२ छोडनादी अः

३३ क्षः कः

३४ स्कः ग्रेक्षाचक्षेः "

३५ सस्पषोः संयोगेऽग्रीषो

३६ स्रोःश्री

३७ न्यण्यज्ञक्षां जर्

३८ जी वजेः

६९ जयदां यः

४० हडी स्यम्

४१ स्वर्थी स्तम्

४२ <sup>4</sup> चित्रस्तिष्रस्य

४३ <sup>5</sup> ने नजोः पैशाच्याम्

४४ न्यण्यक्षां जर्

४५ राज्ञो जो वा विव्

४६ वर्क् तदोः

४७ शबोः सः

४८ हो ह

**४९ दुस्तिर्याद**शये

५० वैद्यष्टां रिक्सिनसिटाः कविद

५१ टोस्तु तु

पर <sup>8</sup>या पो हृद्ये

५३ टा नेन तदिद्मोः

५४ नाये सियाम्

५५ वतो इसेस्तुतोश्

५६ तडिजेचः

५७ एउय एव मविष्यति

५८ इच्यो पकः

५९ कृत्रो डीरः

६० का त्नम्

६१ ट्टूः द्वनत्यूनी

<sup>!</sup> कुरामोर्डंडुव: <sup>2</sup> जात्सावा. <sup>8</sup> चक्षते:, <sup>4</sup> चिक्करित, <sup>5</sup> नो णनो., <sup>6</sup> यो स्पो क्रवे.

- ६२ शेषं शीरसेनीवर्
- ६३ न प्रायोज्जनकाविछक्षट्छम्यन्त-सूत्रोक्तम्,
- ६४ रो उस्तु चूळिकापैशाच्याम्
- ६५ गजडद्वधसदधमां कचरतपसङ स्थफाल्
- ६६ अन्येषामादियुजि न
- ६७ होषं प्राग्वत्

इति प्राहृतन्याकरणस्वपाठे सवातिके स्वीयस्याध्यायस्य द्वितीय पाव

### वथ दृतीयः पादः

- १ प्रायोऽपश्रदोऽचोऽच
- र अचोस्तावसी कसतययका गमद्ध-बनाव.
- ६ सुमोङ्ग
- ४ महो स्मस्
- ५ रो छुकसधः
- ६ कचिद्रभूतोऽपि
- **७ वि**पदापत्संपदिवड्ड
- ८ कर्ययथातयि हिहडिधहिमदेमास्यादेः
- ९ दादेडेंही यारकादकीदगीरमाम
- १० बहसोऽताम्
- ११ यावचावस्युस्महिस्सा बादेः
- १२ डेजुळडेवडावियक्कियति च न्यादे-र्वतुपः.
- १३ डेसहे त्रछ.
- १४ यसदो हड्

- १५ कुत्रात्रे च हेत्थु
- १६ त्वतकी प्राणम
- १७ तन्यस्य एव्यष्ट्एप्यष्ट्एब्याः
- १८ कु इइउएअवि
- १९ एप्योद्यिणवेप्येपिणु
- २० तुम एवमणाणहमणहिं च
- २१ गमेस्स्वेप्प्येप्पिण्वोरेळुक्
- २२ तुनो णसङ्
- २३ छत्व युष्मदादेडीरः
- १४ बाणवणुणंनहनावहनाह हवार्थे
- २५ वणेणतेसितेसितेहिंकेहिं ताद्यी
- २६ स्वार्थे हुः पुनर्विनाध्रवसः
- २७ डेंडाववश्यमः
- २८ परमेकशसोर्ट डि
- २९ भडडहुक्षास्त्वार्थिककृतुक्च
  - ० वयोगनास
- ३१ <sup>1</sup> वितासियाम्
- ३२ अदन्ताङ्का
- ११ इएवोऽवि
- ६४ इदानीमेध्वहि
- ३५ <sup>2</sup> पुष कि
- ३६ प्रकास
- ३७ नहि नाहि
- ₹८ प्रयुत <sup>8</sup>पवालिस
- ३९ पुत्रमेव पुसङ्
- ७० समं समाणु
- ४३ फिछ किर
- ४२ पन्गिसप्राह्मप्राटप्राह्व<sup>4</sup>प्रायद्याः
- ४३ दिवा दिवे

४४ सह सहुम्

४५ सामं

४६ कृतः कउकहुतिहु

४७ अथवामनागहबह्सणाउम्

४८ <sup>1</sup> इतस पुत्तहे

४९ पश्चारपञ्छह्

५० सतस्तना तो

५१ स्वनुसाहाबन्ययासर्वी

५२ किं काइंकत्रणी

५३ उन्नविच्छवुत्ता विपण्णवरसैकाः

५४ अस्तुः परस्परस्य

५५ अन्यादशस्याग्णाइसावराइसी

५६ वरिङ्गाः श्रीब्रादीनाम्

५७ हुहुरुत्रिरिवनाङ्गल्डचेष्टानुकृषीः

५८ अनयेका बहुमाहयः

इति प्राकृतन्याकरणमृत्रपाट सवानिके

तृतीयस्ग**ः** नायस्य

वृतीयः पादः.

## अथ चतुर्थः पादः

१ ड़िही सुपि

२ स्वम्यत उत्

३ <sup>2</sup> ओ सी पुंसि

४ पु मिसि

५ हि

६ डिनेच

७ इसेहें हू

८ भ्यमो हुम्

९ सुस्सुहो ज्ञ्यः

१० आमो हम्

११ टो णानुस्वारी

१२ एं चेदुत

१३ हि हे <sup>9</sup> हिडसे.

१४ हुं भ्यस

९५ गामो हं व

१६ इसो लुक्

१७ सुससोः

१८ हो अस नामन्त्रण

१९ हिं सिस्सुपोः

२० सियां है।

२१ इस्इस्योहें

२२ हुमां भ्यसः २३ वडोती जङ्गसोः

२७ इंनिप

२५ कान्तस्याव वं स्वमोः

२६ सर्वगान हेहिंम्

२० इसेहिंस् 4

२८ तु किमो डिह

२९ इसस्युश्यत्तिम्य.

३० दियां दह

३१ यत्तत् हुंत्रुं स्वमोः

३२ इत्म इं नपुंसके

३३ एतदेह एही एहु सीनुनिप

३४ अङ्गसोरेह

३५ जोइ बदसः

३६ इंद्र बाबः

३७ सौ युप्पदस्तु हुन्

| ą¢. | तुम्हे तुम्हड् चड्वासो          | ષ્ટ્રફ     | हुं मस्महिकोः                      |
|-----|---------------------------------|------------|------------------------------------|
| 19  | भिसा तुन्हे हिम्                | 40         | उतुवे <sup>2</sup> स्वहे           |
| Ye  | रूपंटा पुद्दं सहस्              | 46         | सस्य सो छटि                        |
| 81  | तुष्य तुष्र वट हसिहसा           | ५९         | वर्वासी सुवी बहुन्सः               |
| 88  | सुपा तुम्हासु                   | Ęo         | ज़ <b>नेर्वं</b> ष                 |
| 88  | तुन्हहमां म्यख्याम्             | 48         | <sup>3</sup> जूबो जुब <sup>,</sup> |
|     | <b>अस्मवो</b> डम्हह्म्          | इश         | क्रियेः कीसु                       |
| 28  | सौ इ वम्                        | 43         | पस्सगेण्हौ दक्षिप्रहोः             |
| 188 | सई क्यस्टा                      | £8         | <sup>4</sup> वक्षाचारछोहादीन्      |
| Yb  | महुमन्त्र <del>वर</del> कसिना ' | Ęų         | होस्योदबारकाववम्                   |
| 46  | अन्हर्षं अन्हेहं अङ्गसो         |            |                                    |
| 88  | मिसा <sup>1</sup> अम्हेहिस्     | 64         | बिन्दोरन्ते<br>-                   |
|     | सुपान्दासु                      | 40         | इस् स्पेब.                         |
| 49  | B 41                            | 84         | <b>किङ्गमतन्त्रम्</b>              |
| 45  | A 44 5                          | <b>₹</b> 9 | <b>गौरसेनीवव्</b>                  |
| 48  | सहस्याम                         | 99         | रावासयम                            |
|     |                                 | 99         | शेषं संस्कृतवत्                    |
| 48  |                                 |            |                                    |
| 44  | ड मिबिडो                        | 92         | मा <b>र</b> गास्तु देश्याः सिद्धाः |

वृति प्राक्तुनम्याक्ररणभ्**व**राठे सम्प्रतिके वृतीयस्याध्यायस्य चतुर्यः वादः,

### तृतीयाध्यायः समाप्तः

श्रीनास्मीक्ष्मणीतः पाङ्गमनूत्रपाठ इ<del>ष्टि-गार्तिक देशेर</del>्वे सह सम्पूर्ण त

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सन्हेरि <sup>2</sup> साहारे:. <sup>13</sup> जूबनो जुन. 4 तसेरखेख:.

# श्रीमद्वाल्मीकीयप्राकृतसूत्रगतगणपाठः.

१-१-४३ स्वरेम्यो वकादी.

### बकादिगणः---

वक्कुद्मल्जुमारियपुच्छककेंद्रवृक्षिकाः । गुण्डदर्शनसूर्धानः पश्चभुत्यश्चगृष्टयः ॥ स्पर्धनदम्भुमार्जाराः प्रथमाद्विन्दुश्चालिन । छन्दःपूर्तौ देवनागे मनस्विन्यां प्रतिश्रुति ॥ मनश्चिलायां पार्थासिश वयस्येऽपि मनस्विने । द्वितीयतस्वतीयातु स्यादुपर्यतिमुक्तयोः ॥

१-१-४४ खुड्मांसादौ.

मांसादिगण —

मांसादिस्त वहानीं कथमेनं किं करोगि नूनगिदानीस् र कांस्यं मांसकसंमुखपांसुकपांसन इतीरितो हि गणोऽयस् ॥

१-१-५१ भक्ष्यर्थकुलाद्या वा

कुछादिणः---

विद्युच्छन्दोभाजनमाहात्म्यं दुःसवचनकुछम् । १-१-५२ क्कीवे गुणनाः

गुणादिगण.---

गुणदेवमण्डलामाः खडगो चिन्दुखं कररहो वृक्षः ।

१-१-५३ 'स्त्रियामिमाञ्जलिगाः

मक्षस्यादिगणः-

कुक्षिबळीतिषिरिस्प्रशाक्षित्रन्थिचौर्यविषिप्रस्य् । अक्षच्यादिः पृष्ठस्य कृतेत्वस्यैव संग्रहणुस् ॥

१-२-१० तु समृद्धादौ.

समुद्ध्यादिगण.--

प्रतिसिद्धिसदक्षमनस्विन्यः प्रसुस्प्रवासिचतुरन्ताः । मभिजात्यस्पर्शप्रवचनप्रसिद्धिमरोहपरकोयाः ॥ प्रतिपद्यकृतप्रकटाः सह प्रतिस्पर्धिना समृद्ध्यादिः ॥ १-२-११ स्वमादाविङ्.

स्वप्रादिगणः--

वेतसक्रपणसृद्द्वोत्तमद्त्तेषद्वधळीकमरिचाझ । व्यजनमिति स्वप्तादिवेंतसद्त्तौ विकल्पितेत्कौ च ॥ वेतस इति वोरिति वेतसे विकल्पास् अवेदिस्वस् । इत्ते णस्वे सस्येवाद्वारे कत्व एव वाहुळकस् ॥

१-२-१७ ज्ञो णोडिमजादौ.

भभिज्ञादिगणः— भागससर्वात्मेद्वितदैवामिमनःकृता ज्ञान्ताः ।

१-२-२६ शक्यादौ

शच्यादिगणः— शच्यादिगण आञ्चातः शच्याऽत्रप्राद्यकन्दुकाः ॥

१-२-१४ इतु सदाही.

सदाविगण ----

निशाकरश्च कूर्पासः सटादिगण इप्यते ॥

१-२-३७ नवाऽज्ययोत्लातादी.

उस्सातादिगण ---

माकृतकुमारचामरसंस्थापितवाळबृन्तमाराचाः । प्रस्थापितः कळादः स्थापितसाविरकहाळिकवळाकाः ॥ प्राक्षणपूर्वाणहाबप्युत्सातावि प्रकीतिवस्तक्षेः ॥

१-२-५२ गमीरम इत्.

गभीरादिगण —

प्रसीदवस्मीकानीवप्रदीपिवहिरीषका । ग्टहीवजीवदवसीदद्वितीयकरृतीयकाः ॥ मीळितं च गमीरादिरानीते दिरपि स्त्रियाम् ॥

१-०-५३ वा पानीयगे

पानीयादिगण.---

जीवत्यळीकपानीयोपनीतेषत्करीषकाः । पानीयावावेय केन्दिन्छरीपं कथयन्ति हि ॥ १-२-५९. मुकुळादी

सुकुळादिगणः---

युक्कं युक्तं युक्तं युक्तिष्ठरः सौकुमार्थं च । अगुरुगुक्त्योगुन्यो विद्वुत बात्वं तु वाहुककम्॥

१-२-७६ इल्कुपगे

कृपादिगणः---

कृपनृपक्रपणिर्दक्षाः कृशानुश्वद्वारवृद्धिकविद्याः । स्द्वारस्गरस्गाना वृद्धिकदिष्टस्यदा ह्दयत्ताः ॥ एष्टोत्कृष्टसस्विक्ष्याहृतस्द्वापिकृतिकृपिकाः । कृसरकृपाणिवत्त्रणाः पृथ्वीस्गुकृन्कृष्टिकृपाकृत्या ॥ श्रुपृणसकृत्वस्याति च वृत्तीयृणावृद्धिताति गृष्टिश्च । स्वाहृतस्वतकपितृता वृतिश्च वृत्तिश्च गृहुश्च ॥ पृषितं वृत्तं पृष्टिर्गृष्टस्येष्टसवदर्थकस्येव ॥

१-२-८१. ऋतुरो

### ऋरवादिगण ---

ऋतुबुन्दावनऋपभञ्चातृकबुन्दमबुष्टऋखुब्दाः ।
पृथिवीसृणाळनिवृताः माबृब्बुन्तमवृत्तेवृत्ताः ॥
निवृतिनिर्वृतपितृताः संस्तावेबृत्तमवृत्ताः ।
बृद्धिनिवृत्तां प्रसृतिर्निवृत्तकामातृको परावृत्तः ॥
निसृतप्रास्तपरसृतस्तिवृत्तकास्मातृकोपरासृष्टाः

१-२-९८, जीण्डने,

शीण्डादिगणः---

शौद्धोद्निमीक्षायनदीवारिकशौण्डसीन्द्रवैम्। सीपर्णकपौठीमीसीगन्न्यानीति शौण्डाविः॥

१-२-१०३, अङ् तु वैरादौ वैरं वैज्ञंपायनवैशिकवैश्ववणवैश्वकैळासाः । वैतालिककैरवदेवानीत्येवत्तु वैरादि ॥

१-२-१०४, हैत्यादौ.

ं देत्यादिगणः— देत्यो दैन्यं दैवतकेतववैदर्भवैदेहाः ।

### रेश्वर्य वैजननो भैरववैहारिकी च वैदेश. ॥ वश्यानरवेशास्त्री स्वैरं वैशाळचेत्ये च ।

१-२-१०७ पौरगे चारत

पौरादिगणः---

पौरः सौरो मौलि: कौरवगाँदी च कौलब । कौंसकपीरवकीक्षेयकाश्च सीधश्च सीनं च ॥

१-२-११० वा प्रयाख्याचाः.

#### पुषाच्यादिगण -

- रुमसपिशास्त्रोः पुवावी
- २ कणंदिसमानंदिते
- १ हम्बरी दुम्बरो
- माहिवाओं माधवाते
- ५ शतकोटी सङ्कोडी
- ६ माइन्दो माकन्दे
- कोन्द्ररो उन्द्ररौ
- ८ आळिमा भाळपास्
- ९ तणसोक्षी तृणज्ञून्ये
- ९० अरिष्टवैत्यकाकेषु रिहो
- ११ इते वरिषम्
- १२ किरो किरो
- १३ वामकूरो वामकूरी १४ विसो पृषमूषिकयोः
- १५ वन्दं बुन्दे
- १६ हेरिस्वो हेरस्वे
- १७ चिकं स्तोके
- १८ चळणाबोहो चरणायुघे
- १९ उन्मचातुक्शीख्योर्वसणीसा
- २० महाख्यपक्षे महत्वपक्खो
- २१ चम्रारीके चम्रारिको

१-३-१. एत्सान्महा त्रयोदगगेऽच

त्रयोदशादिगणः--

जयस्कारो विचिकिङसर्थार्सकारत्रयोदश । स्थविरश्च त्रयोविद्यतिस्वयोदशगो गणः ॥

१-१-१४, वैकाटी गः

पुकादिगणः---

पुका कर्षा सुभा कोका कारोबोर्वकरासुका । भावकोऽघो तीर्थकर पुकाहिगण इप्यते॥

१-३-२४ टोवंडिशानी छः.

बविशादिगणः--

बिक्कागुडनडक्षेटा पीडा वाटी च वेणुख्र । दाडिस इह पाटयतिर्णिकन्त एव प्रगृखते नाम्यः ॥

१-३-३० छल्डोऽनुहुगे

उर्वादिगणः—

उद्भगौडनिविडनाडीपीडितनीडा इहोडादिः।

१-३-३० प्रतिगेऽप्रतीपगे

प्रस्थादिगणः---

प्रतिपन्न प्रतिसासः प्रतिहारः प्रतिनिवृत्तकन्द्ररिके । प्रतिपट्यतिमामसृतिस्सह्यतिस्यर्थिना प्रतिकरोति ॥ प्रतिश्रुन्युतकं चैव मिन्दिनालो हरीवकी । पताकाप्रास्तिविमीतकान्यापृत इत्यमी ॥ प्रत्याद्यस्तु विद्येयाः प्रतीपादिरयोज्यते ।

प्रतीपादिगणः --

प्रतीपं च प्रतिष्ठानं शतिज्ञानं च सम्प्रति ॥ प्रतिष्ठा च प्रतिसमयं प्रतिज्ञा च प्रकीर्तितः ॥

१-३-४२ रक् सप्तत्यादी

ससस्यादिगणः--

सहस्यादिस्सप्ततिसप्तदश्चेकादशत्रयोदश च । द्वादश पञ्चदशाष्टावश गद्धद इत्ययं हि गणः ॥

## १-३-७८ हरिहादी.

हरिद्रादिगणः---

हरिद्राङ्गारचरणसुकुमारयुधिष्ठिराः । सत्कारसुखरी रूण करूगो वरूणस्त्रथा ॥ परिका संवत्सरमत्सरपरञ्जिकरातकिषिरवारिद्यम् । कातरपरिघद्रिद्रापद्वारा गरुडपारिमङं च ॥ हरिद्रातिश्चात्र पादार्थं एव चरणो गणे । पट्यतेऽथ किरातस्त्र चल्वसंयोग एव हि ॥

### १-३-१०५ गोणाचाः.

### गोणादिगणः---

- ९ गवि गोणा
- २ तल्लतल्लबतलानि तस्पे
- **६ विरत्तु धिगस्त्वित्वर्धे**
- ४ गोळागोदे गोठावर्याम्
- ५ कोसायणमहीञाने
- ६ जापोशन इति केचित्
- ७ वणई वनराजी
- ४ पंगुरणं प्रावरणे
- ९ मोसिरणगोसाबुत्सर्वनप्रत्यूषयोः
- १० योवधेवयोका स्तोके
- ११ मायविरमावव्यिरद्वयो
- १२ पत्येवामवेकस्वी पायेयविद्यम्बनयो.
- ११ बालबुद्धवकरीरेषु वाभवुळवुळकरिह्या
- १४ कमात्रोरगधणिमा युक्युग्मधन्यासु
- १५ सहे णिन्वहणस्
- १६ उडिच्छि घिगिघगित्यर्थे
- 19 वृत्ती वाही <sup>1</sup>
- १८ गहिलो अहिले
- १९ गोसमृहे गोणिक्को
- २० अयुजरेवई अचिरयुवत्याम्

## २७५ थीमदास्मीकीयभाकृतसङ्गंगतगणगांठः [१..अ ३ ११]

- २१ भग्गुळ्यभिसारिकायाम्
- २२ अणरहू नवषष्वाम्
- २१ मसुरे समजो
- २४ पण्णपण्णा पञ्चपञ्चाशति
- २५ तेपण्णा त्रिपञ्चाशति
- २६ पण्णा पञ्चाशति
- २७ गामहणद्युतिमे प्रामस्थानद्वसुणयो
- २८ छटायां छट्टा
- २९ पावरणवहुळी प्रावरणबलीवर्द्योः
- ६० हिजा इस्थाने
- ३१ त्रिचस्वारिंशति तेमाळिसा
- ३२ जासंघद्रोसिण्यावास्याज्योत्स्नयोः
- १३ छन्छुडो छगुरे
- १४ डेणो स्तेने
- ३५ कम्बदकम्बली कर्कशे
- ३६ अळावूकळत्रयोः कछबूकत्ते
- ३७ निलये गलियनिहेलणे
- ३८ णिक्कडणिरासौ निम्मयनुशंसयोः
- ३९ विदुण्डभणिप्यंसौ विधुंतुवनिस्त्रिशयोः
- ४० वहिमकोळीरे मचितकुरुविन्द्रयोः
- ४। सेंड्रं सेले
- ४२ विडसम्गन्युदौ न्युत्सर्गविडयोः
- ४३ संज्ञमणघामणी संइननगायनयोः
- ४४ मत्कुणककुद्वम्बालेषु देंकुणकउद्सेव।साः
- ४५ अधनकसुरुभवरुभरा नकाण्यश्रुह्मकृत्तरेषु
- ४६ शानने अणुजम्
- ४० संगोलसामरीसिप्पिवलाराः सङ्घातशाक्मलीस्वीतलवरेषु
- **४८ अच्या अम्बायास्**
- ४९ पम्मीहीमोर<del>जच्छन्दाः</del> पाणिमीमारस**च्छन्**देष्ठ
- ५० दिनमुखकुडकञीर्षत्रसंखरेष्यचुदिवकुरुसीसक्कपत्मराः
- प् । विद्धिरवीविकडप्पद्सकां विसारवीवीककापदुर्भगेषु

- ०२ वीली वीरपाम्
- () ित्रवंशिक्षद्वादिष्यदान्धिकर्तुत्वः
- ७५ शन्द्रस्यते गाहि
- ०० वाहिमिशियहिमिती प्रीपरशीयाम्
- **पर्य यशासभूती मार्जा**े
- अब गुरे गहरी
- ue उसगरमापूरी
- 45 अरिक्वित्यार्थस्यका गरतिकृतस्रिकारिकाष्ट्रिका
- ६० दुःतपनुलयस्तितु दुगायस्यस्योताः ॥

१०४०५ इवेडको सम्

ह्येदरादिगाः ---

हवेडर क्रोटरकंड्यकेट्रस्टवेश्यमगा ॥ १-४-३३, स्प्रहारी

रमुदादियन ---

इशुर्थारसारभुग्युक्तपुक्तसिकाइका । वद्याकृषा हर्यक्षप्रस्थरभेरताच्याम ॥ स्ट्याप्ति स्पर्धातं क्षप्रे क्षते वीशयकावया। सारद्ये च शुपा व्यदमीः स्ट्याद्यित इत्यते॥

१-४-३०. नेम्यापुतांदी हा.

भूगोरियम --

भूनैः वीर्षित्रमीहृतिक्यार्विक्यनिकाः वीर्षि । कार्तिक्यार्थमृतो वार्तायो पेति वाष्यमित्वाहुः ॥ समाधितिन्द्रयुतो यर्तेनं वर्गकरतमा । यार्थाक योग्कर्तितम भूनोविगण हेरितः ॥

१ ४-५१, प्रमुक्तो,

মন্ত্রকারিশস 🛶

र्श्वनोक्य वद्पारममुक्तमिषामितारक्षण्डपर प्रवाः । प्रातकुरमपरिद्वामाद्द्रभेनमुष्यक्षण्डाकमपरितापै। ॥ प्रकृतिमेशु द्विनीयपदादेशिक्यिष्यने ॥ P.M.D. १-४-९२ दैवगेऽसी.

### दैवादिगणः--

न्याकुळस्कन्याह्रतनिहितैककृत्इछनडेषु । तृष्णीकनीडसेवास्याणुनसस्यानहृतेषु ॥ दैवसृदुत्वेऽम्स्यस्य झथास्मदीये तु कस्यैव । स्थूळे छस्यैव स एवेत्यत्र तु चस्य हि दित्वम् ॥

१-४-९३. तेळादी

## वैद्यादिगणः---

तैकवीडाविन्तिककप्रभूतेषु ऋजौ द्विता। मण्दुके स्रोतसि वैस्मि स्यादम्स्यस्यैव यौवने॥ पस्यैवोक्सिक सस्यैवेष्टा तैकादिके गणे॥

१-४-१०० स्याजन्यचैत्यचौर्यसमे पाए.

## चौर्यादिगणः-

गास्मीर्थंभैयंभार्यासीन्त्यंत्रस्वर्यमीर्थाण । चर्याऽऽचार्यः सीर्यं वर्यस्मैर्ये च सूर्यंपर्यद्वी ॥ चीर्यसमा विज्ञेषाः पर्यद्वे वा भवेदित्वस् ॥

१-४-१०१, छाद्क्रीनेषु,

### श्लीबादिगणः---

ह्यीवः हमो विक्रवश्च शुक्रपश्चोरप्रवस्नाः। किं च श्रावयतिश्चेतादशाः ह्यीबादयः स्पृताः॥

१-४-१०६, सन्स्थासे.

### सन्स्यादिगणः---

तन्त्री लच्ची गुर्वी बद्धी सृद्धी च पट्टी च। तन्त्र्यामा विदेखाः पृथ्न्यां वैकृत्पिकं खोलब् ॥

### १-४-१२१ गहिबादाः

#### गहिनादिगणः---

- १ आद्यायां गहिया
- २ णन्दिणीपडिणायौ घेनुवर्वस्कण्डयोः
- १ वहरोदाविणधवहविष्णाणदानह—— च्छिच्छमच्छिण्णाखा जारे.
- द्यामिकहरीसंचारीमदोळीपेसजनारी-मराळीसहदारियनाः
- तुविवसंघिवना पत्नी सृते परान्तर-सङ्गवायान
- १ रच्छाकोहिगी प्रसिद्धन्यमिनारिण्यास्
- टेण्टा गलझतकिणे
- ८ बस्सनं क्रयकायाम्
- ९ सम्पत्तिका वाकायान्
- 10 इसके इन्तके
- ११ ममणं मध्चिष्टे
- १२ पडिसोत्तपडिस्खरी प्रतिकृते
- १३ कोमवोसारभागसमुद्गवणीववोसनि-वन्तासन्हे.
- १४ किमिषरवसणं कीशेवे
- १५ सुद्दोमराहविसारी अस्तैन्ययोः
- १६ चिरिचिरिका चिक्ठिचिक्रिका घारा-यास
- ९७ समुद्दरमन्तुगृहे
- १८ तस्बकुसुर्भ कुरवककुरच्छयोः
- १९ फणिनि पानपसङाजी
- १० शहमलो होचे
- २१ स्तने सिहिणस्
- २२ गण्डी स्तनथोरुपरि रचितवासी-अन्यी.
- रक्ष मस्मिरे विरण्लेखी

- १ बोइक्सस्रंगी दीपे
- ५ येवो विन्दी
- २६ पासावधकोप्पी गवाक्षापराचयो.
- २० उद्दे उम्मुहोदणपहट्टा
- २८ जणडस्रजण्णहरी प्राप्तप्रधाननस्रा-सस्योः.
- २९ बारनाळयेरोसणबम्महरमम्बुजे
- ३० कंदोर्ट कलिमं चोत्पले
- १९ रमनिद्धं चंदोजं कुमुदे
- १२ फुळळं कुसुसे
- १३ प्सद्शमहिसी कृतिकासु
- ३४ अवहोंको विरहे
- ३५ जन्मावेडीवेडरिका बहरीकेशयोः
- ३६ वरबन्दर्भ सुकुरे
- ३७ भाषासत्तकं इम्बंपुष्टे
- ६८ सुरद्यो बिवसे
- १९ निमीलनलासारकपृष्टेण्यच्छित्रहणगृह्य -विमणीसङ्गाः
- ४० प्छविको धनिवृपयोः
- थ ! बुहरको दारिकागृहचटकयोः
- ४२ जिस्सीसुजहहमहद्दी निश्मश्चकपुवस्त-स्थारोः
- ४६ बिहुनवहणरोही सुरतोवीं:
- १४ अच्छुब्सिरी मनोरयाधिकपरूपासी (गञ्जब्सिरीति केवित्)
- ४५ पछ्डिबीहातन्सहरी रहस्यमेदिनि
- ४६ पिशाचे वरेशो
- ४७ बारपूर्वयोर्वहजाणो
- १८ बोईउम्ही विद्युप्पवस्योः
- ४९ मिंगं नीसस्वकृतयोः
- ५० परिषाने विश्वधवन्

| ५१ ज | हणूसुक्षं | चलुणकं | ৰ | <b>बधनां</b> शुके |
|------|-----------|--------|---|-------------------|
|------|-----------|--------|---|-------------------|

- ५२ पाउरणं कवचे
- **५३ कम्पापचारवो रोबक्छो**
- ५४ करघाते चपेडी
- ५५ रहलन्सनोसण्णी जवनमूर्खयोः
- ५६ वावउपुरिल्ली कुटुम्बदैत्ययोः
- ५७ परवत्तचिकी सीरुस्थासकयोः (सीरुस्थापकयोरिति केचित्)
- ५४ काळमष्टिबह्दगिगध्मास्तमिस्रविष्णुतु-हिनेषु.
- ५९ पत्थरभोवामवौ पादताडनापातपयोः
- ६० पिउजा माउमा च सक्याम्
- ६१ पौरत्यदोसी मत्सरिकोपयोः
- ६२ चबापन्हळी तसाहतिकेसरयोः
- ६३ जन्धकद्विजनधमसी स्कन्धवद्यी
- ६४ तस्वकिमिमाग्गमाभाविन्द्रकोपे
- ६५ गोट्टी गोड्डी गोजी मझर्यास्
- ६६ रहामं भूषणे कपर्नानास्
- ६७ पक्खोडो दक्षिणहस्ते
- ६८ जक्कमसुक्को अल्पसुकृतकम्ये
- ६९ ताक्रमावर्ते
- ७० केक्कोळितुक्खारकंखाणा अश्रे
- ७३ छङ्छो विचक्षणे
- ७२ पोष्टस्तुन्दे
- ७३ मृगस्वेदे संकुमभम्
- ७४ झरटः पेषणोपले
- ७५ जिब्बलं सहक्षे
- क से सो विनायके
- ७७ बुडइणी नकिन्याम्
- ७८ डोंगरं पर्वते
- ७९ आहितामी सत्तिमणी

- ८० छेमजळ्ळमो विद्रमे
- ८१ कोछाहले हलक्बोलो
- ८२ बढयडज्झिश्चं विपरीतरते
- ८३ पडिहत्यो प्रतिकियायाम्
- ८४ छहरी तरङ्गप्रवाहयोः
- ८५ महाबिछ गगने
- ८६ कोप्पं कतादिगहने
- ८७ बहुराणो असिधारायास्
- ८८ असारा कदळ्यास्
- ८९ अनर्थे बिहदणम्
- ९० जोजण-जोजडी खचोते
- ९१ बोइम-दरवह्नद्दी खबोतकावरयोः
- ९२ सोइअ-पण्डरद्वी सहेशव्रामेशयोः
- ९३ संकरसन्गही स्थ्यामुक्तयोः
- ९४ अर्थवरे पकरो
- ९५ सुरायां महमोहिणी
- ९६ दर्दुरे भारावासो
- ९७ बोइस-जोबण-जोडसकोबास्तार-काथास्
- ९८ वेणुसाम-थुमरामी अमरे
- ९९ व्यनी सिक्षरी

## २-१-६० वरहत्तगास्तृनाधैः

### वरइसादिगणः.-

- । वरहत्तो नृतनवरे
- २ कणह्छ-बामडौ शुके
- ३ मङ्ख्युत्ती पुष्पवत्याम्
- ४ द्विपे दुरबोह-दोग्घोह-दूणाः
- ५ घाराविरेचनशीले विरिचिरो
- ६ सुरही मध्याडे
- कोमलविकासिनोर्वेछह्लो

- ८ नुपुरे सङ्गालम्
- ९ अमरे महिह-फुल्लन्यम-रसामाः
- १० खमणी-कणई-खमणा खताबाग्
- ११ कतीयस्यां बहुज्ञा
- १२ आतुनायायां मादजा
- १३ मातुकात्मजास्याल्योर्मेह्णिका
- १४ रोदनशीले रिमिणो
- १५ भदमणा-छिन्छई-पुण्णाक्य पुंत्रक्यास्
- १६ बहुमिथ्यावादिनि चप्पळबो
- १७ पिव्यं जले
- १८ मधोणो सघवति
- १९ सङ्कासिको मपूरे
- २० प्रक्रपिते वादछो
- २१ मूर्वे पछहिममो
- २२ चंडिक कोरे
- २३ वंडिज पिश्चनकोपयोः
- २४ काने कुन्मणो
- २५ द्वेण्ये अच्छिहरुस्को
- २६ रूपवति न्छाइल्लो
- २७ कतागृहे कुदुङ-कुदङ कुदुकाः
- २८ वृद्धे जरंडो
- २९ बन्छिविषच्छी परस्पराकृष्टी
- ३० धूमरी तहिने
- ३१ सोची तरिक्रण्यास्
- ३२ प्रह्मीते अहिसिको
- ३३ गवि गावी
- ३४ स्थालसद्दली पार्श्वद्वपापवृत्ती
- ३५ अङ्गस्पर्शनिमित्तयोद्दांसपुरुक्वयोर्गुब्द-छिन्नो
- ३६ चित्तलं रम्ये
- ३७ पारदुकः प्रतिसुवि

- ८ पासाणिब-पासणिकौ साक्षिणि
- ३९ अवरिज-छाहिछावद्वैतलम्पटयोः
- किन्नमाशीर्गहनदौवारिककदिवस्त्रिन-र्विवरिवयह्मेपु
- ४१ दवसिणी कुहुन्विश रूपवतीसुरतयोः
- ४३ अवडुव्लिअ कृपादिनिपतिते (अवडुक्तिममिति केचित)
- ४४ पिप्पटिम-बुद्धिरी यक्तिचित्पठितसहि-षयोः.
- १५ सरिसाहुङगुमिको सदशम्दयोः
- ४६ कमं कार्ये
- ४० वडिब-घडाघड यौ गोप्रधाम्
  - ८८ निशेण्यां कमणी
- **४९ किरिकिरिमा कर्णीयकर्णिकाकुतुकयोः**
- ५० अण्णह्क. सर्वार्थतुरे
- ५१ साहुळी शासायास्
- ५१ दृष्टार्थयाचनद्यक्ति जम्पेक्सिरमन्तिरको
- ५३ गमसाउछ-सिहण्डहिलौ विरक्तबाह-क्यो.
- ५४ प्रतृपमे मञचकवसही
- ५५ प्रणयकोपे खुरहखुडी
- ५६ हिमकान्दुर्दिने सीउल्लं सीउर्द्ध च
- ५७ वित्तवरण्डी तात्पर्यप्राकारयो
- ५८ श्रपायां हीरणा
- ५९ प्रामसक्के गामरेडो
- ६० छडहावेछयौँ विकासवत्याम्
- ६१ दुभ्यहणी लजालुहण्यी कलहकारिणी-त्रपावत्योः
- ६२ तण्णानचिक्कनणावाद्रीसहनयो.

६३ वेणिस-सुण्हसिसौ वचनीयनिद्राद्यी-खयोः.

६४ विप्यवन्धोरुकी केदारमेळकसोः

६५ वारिज्जो विवाहे

६६ इदहबसाउल्छावनुरागे

६० माणसी मायाविमनस्विनोः

६८ कोडिब-कोडिल्डी पिशुने

६९ अष्टण्ण-गक्षोकौ वार्वज्ञसमाकुलयोः

७० बन्दिनि बन्दिणो

वित्रह्ल-विश्वल्को वरपरे

७२ अमुस्मिनं स्व्याळरोदने

७३ णिडक्क-बंहार-ठाणिज-उवडज्ञास्तूप्णी-कापस्मारगौरवीपकारियु,

७४ पुक्कलमह्ली प्रवलमुखरयोः

७५ माडसिना-माडका च मातृष्वसरि

७६ कुच्छिमई गर्भवत्याम्

७७ रिन्छोळीघोरण्यौ पह्छौ

७८ परकुट्यां पदमा

७९ यूनि जुझणो

करमरी इठहतायाम्
 (वन्दीकृतायामिति केचित्)

८१ द्ववस्मीने दहाळी

८२ कृत्रिमे कारिमस्

८३ जङ्गालुमजङ्गाममी द्रुते

८१ बलामोडी वलाकारे

८५ चक्करं वर्तुले

८६ बाहुक्की क्रीडोबिवसास्मक्षिका-याम्

८७ सत्ते सत्तवाळो

८८ बहुलिक्षा ज्येष्टश्रात्वध्वाम्

८९ जन्मणम्भणः स्त्रैरभाषिणि

९० साइर-सेजल-सेज-ओजरा भीरी

९१ जाहरं सीत्कारे

९२ कायपिठला कोकिलायाम्

९३ सुहलं सुखे

९४ गत्तही गायिकायाम्

९५ बुदोळना गनि

९६ मामाज्यभये

९७ तोमरिकः शस्त्रमार्जने

९८ बहुइडिणी बध्वा उपरिपरिणीवायाम्

९९ रूमस्द्रमा उत्कलिकायाम्

१०० पुष्पी-पिडसिमा-पिडमाः पितृप्तसरि

१०१ गासन्नप्रसवायामशुरूका

१०२ मागिनेये मची

१०३ ओहरूपपस्ती १०२ सम्महमडप्यरी गर्वे

शति बरश्चादयः,

२-४-६३--शकने

शकादिगणः--

शक्तिशृतिर्कंगिसिची षदतिर्कुदतिस्त्रुटि. । क्रिकिंगिस्त्तिभेति शकादिगण इरितः ॥

२-४-६७-अरिर्वृपाम्

वृषादिगणः--

बुषिर्भृषिः कृषिहृपी इत्यादिः स्यादयं गणः ॥

२-४-६८--रुपगेऽचो हिः.

रुपादिगणः— इपि: शुषिदुंषितुपी पुषिः शिषि-रितीदशः॥

### ३-१-१३२--बयुवजसाः केन.

### अपूर्णादिगणः-

- अपुरणं भाकान्ते
- उम्मण्डं बसम्बद्धे
- उल्लुको बोसण्णो मरिको च त्रुहिते
- पहुटं कचिरतरहृष्टे
- गुजलिकं पेजलिकं च सहरिते
- पसिक्षम-गरुद्धम-कस्महाः प्रेरिते
- य स्वर्ण सवकीर्ण
- भोसहो विहिमिहिशो च विकसिते
- उद्दविमो उग्विचंकविमो च उप-सर्पिते.
- करहरिने हिसे विक्रेड च
- <sup>1</sup> सुविको आन्ते
- १२ परिहाइकं परिहाणे
- <sup>2</sup> णिक्जो अणिक्जो अचरगो चिडह-12 डिमो च मनुष्टिते.
- उद्यो शालो
- <sup>8</sup> उन्हेंगो मण्डिते.
- 4 उच्छूगो उद्विप्ते
- <sup>5</sup> उच्छुरणं रुच्छिष्टे
- <sup>8</sup> राविलं चितेते क्रान्ते च
- " पहोइकं करासिकं च पर्वाप्ते
- णार्अं गोरिहिर्झ न्याख्ये
- 8 हिड्डो बड्डो च त्रस्ते
- <sup>9</sup> उविद्यो कुद्धे च
- २३ 10 णिविड्डो सुसोत्यिते

- 11 मोविसं अपवृत्ते
- उग्वर्क प्रखपिते
- दग्वमं हते रोपिते विसुक्ते च २६
- विरिध्यं ओसरघंधं च आधाते ₹9
- उसविधं उद्गान्ते 35
- माहिन्दो रुद्धे गळिते च 28
- णिसद्धो निपातिते 10
- कदो उम्महो च उद्धते 39
- रोसिअं उल्लिण्डिसं च क्षिप्ते 38
- णिन्नेलवमी लिगमी लुको ਚੁਰੇ
  - उक्षं उज्जणियं च वितिते
- उज्जणिमं निम्नीकृते 24
- उदं सके 3.6
- दबारिणं गुण्के निज़ीकृते व 84
- फुड़ं स्पृष्टे 3.5
- दिवसो जडान्त.पंतिते 39
- जोसरियो आकोर्णे मधिनिकोचा-संकृचिते च.
- गुलिनं मथिते
- उम्मरिकं गुन्धिकं च उन्मीछिते
- उड्डाहिलं बरुच्छुढं उम्साहिलं च उव्यिप्ते हासिते इसे च.
  - इंद्रिमिधं रसिते
- ४५ रिस्तरिको परितोपिते
- पछोई झसिमं पल्हत्यं च पर्यस्ते
- पम्हुड्डो प्रसुपिते प्रसृष्टे च

<sup>1</sup> झरिक्रो. 2 उद्मल-णिक्क-तडकृष्टिम उच्चगा अनवस्थिते <sup>5</sup> उच्छरण, <sup>6</sup> उन्चिड, <sup>7</sup> पहिश्वमाकासिसं च, <sup>8</sup> उन्चिद पाळी गोरडित-ऐदास्त्रसो, <sup>9</sup> उन्विको, 10 सिङ्गिही. 11 मोमसी अपसते.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> प्रन्वहो.

४८ गर्भ आधूर्णिते

१९ मोलेहडो प्रवृद्धे मन्यसके च

५० ओर्स जोगासिकं चासिस्ते

५१ रुमिइं वसिक्षिते

५२ पउद्दरिनं प्रत्युद्धते

५३ जक्कनतो प्रवृद्धे

५४ मोगहो इन्ने

५५ करमो क्षीणे

५६ कडो उपरते शीणे च

५७ पक्लिकं चूपरदिते

५८ अधियं गालिङ्गिते

५९ अपिमं उक्ते

डदुसिकं उक्छिसिकं विमिणं दुलुक्
 सिक इसिकं च रोमाबिते.

६१ मासङ्गियो सके

मारेइमं मुकुळिते मुक्ते भ्राप्ते पुरु-किते व

१३ उच्छंडियं शराहिन्यधिते अपहते

₹,

६४ चिंग्टमं हिने

५ डसंसिमं डसम चोपधानीकृते

६६ आविकं मोते

६७ भवद्द्वी दर्पिते

६८ आरखी वृद्धिं गते गुहायाते च

६९ वृत्तिककं वृत्तिमं चान्तिहे

७० धुन्धुंसुनं सर्शकं फणिते

९ उल्लंडो उसमो चारुडे

७२ स्वविक्रमो कृपिते

७३ चक्कडिमं प्राणिते

as उसती गछिते विक्ते च

**७५ गुडिमो सम**से

श्र-माविको अपूरिते खलिते शाम्
 छास्यंत्रलिते मृढे विघरिते प.

•७ पहिरिग्गकं भन्ने

७८ परिमद्विनं प्रकटिते

७९ परिवहिलें परिव्यक्ते

८० बोपं सृष्टे

८१ कोजारिमं प्रिते

८२ उम्मछं घनीभूते

८३ वेष्ठाइवं सदहवं च संकृषिते

६४ झण्टिकं प्रहृते

८५ माणुमञ्जामो प्रयाते प्रतिजागरिते प

८६ णज्यारं दकिते

८७ उलुहुलिम मबिर्मे,

६८ विषयं बारोगिगंब प मुके

४९ उत्तराक्षणं उच्छुण्णं महिरेहिनं शु-सार्थं अरथणं च पूर्णे.

९० पद्माडिणीओ सम्मुखमागते

९१ दुग्गुष्कं अमिते

९२ पद्टाविक समापिते

९३ पारत्यं वसिपीविते

९४ उहालिमं रणहते

९५ उज्ज्ञमाणं पळापिते

९६ विडतं मर्जिते

९७ व्छिकं स्पृष्ठे

९८ चेणिछिंग हते

९९ पिउलो सुविध

१०० साणियं भिक्साछियं च चान्ते

१०९ सोहिछं एकं समराइमं माइप्पवणं प विके

१०२ जोत्यवं बोसविमं चावसके

१०३ पविसारिक पेण्डरए स्मृतपीडितपीः

| 1      |                               |      |                                 |
|--------|-------------------------------|------|---------------------------------|
| 108    | उरगहिको नियुणग्दहीते विरचिते  | १इ२  | कुहो पपासी सवगवी पहण्णी         |
|        | च                             |      | धुत्तो चाकान्ते                 |
| 104    | गमिलं सवरते                   | 133  | मोक्खिलं भोरिपमं उक्सिहिं       |
| 104    | उद्दच्छिषो निपिदे             |      | च त्रुदिते                      |
| 100    | णिग्गिणो निर्गते              | 128  | कप्परिशं बारोपिते               |
| 306    | कवादो स्वविते                 | 134  | अवविको घूर्णिते                 |
| 100    | छोड्डो बत्यासके               | १३६  | <b>उ</b> ङ्कितं दुहमं च उत्थिते |
| 180    | उद्योसं उत्कृष्टे             | 850  | उकासिनं मोद्रिनं च रणलन्धे      |
| 1999   | प्रबद्धपरिभं स्वरिते          | 136  | ओसहिनं पुरस्कृते                |
| 983    | डहारिकं उल्खाते               | १३९  | वज्यालिंग उत्सक्तिते            |
| 113    | अद्विगो याते                  | 180  | डबाहीमं पुक्षीकृते              |
| 118    | उहिन्हं दुधिरिते              | 383  | पिडुइकं प्रशान्ते               |
| 114    | उच्छिड्डमं सुपिते             | 185  | <b>उ</b> खुहुण्डिमं हेपिते      |
| 998    | दोग्गिणं परिमम्मिनं चाहंकृते  | १४३  | हेरिकमं हिसमणं चोसते उत्तमे     |
| 990    | उक्निनं प्रसृते               |      | चुस्यिते च                      |
| 116    | शतो दिहको च दृष्टे            | \$88 | सुम्मिनं सुष्ठिते शीक्षिते च    |
| 199    | मोमो मत्यो च गते              | 184  | महराछिनं णिसिमिनो च निर्वा-     |
| 120    | सासमं उच्छ्रिते               |      | सिते                            |
| 949    | पडिहत्थी आपूर्णे              | 988  | विक्सिण्णो अवतीर्णे             |
| 145    | णिजरं खीणं च स्तिशे           | 180  | णिरित्तो मृत्ते                 |
| 182    | रज्ञली रच्लूगो स्वालो नगहियो  | 186  | गुम्मको मूलोत्सके               |
| 1      | उत्तप्पो चाष्यासिते           | 188  | णिरुचं निश्चिते                 |
| 128    | मोह्लमं उन्सुकुं च विप्रसन्धे | 140  | पक्किं प्रस्कृतिते              |
| ે ૧૨૫  | उद्दच्छो लिसे                 | 949  | खंडिको मध्यासके                 |
| 125    | छूहिमं पाइवंपरावृत्ते         | 143  | वेहिजो चेष्टिते                 |
| १ १२७  | भणगगवछर्ट पुनरुक              | 148  | बोरिणो मतिकान्ते                |
| 126    |                               | 148  | विक्सिको स्थापिते               |
| 129    | वप्पिकं नप्टे                 | 144  | <b>छक्तको मिथो</b> च विषटिते    |
| 150    |                               | १५६  |                                 |
| 1 252  |                               | 140  |                                 |
| į<br>I | सहसो पर्यो च विस्तीर्जे       | 146  | तुत्पनं रक्षिते                 |
| t      |                               |      |                                 |

१५९ रेक्सिं बाक्षिष्ठे

१६० परहो भीते पतिते पीढिते च

१६१ पडिसरिगर्अ बर्घापिते परिभुक्ते

4

1६२ उच्छुडो विदारिते

१६३ णडिओ विज्ञिते

१६४ ह्युक्तिको सगाबो पंयुको ।

१६५ सुमिछी मृदे स्वछिते नापूर्ण च

१६६ खूण्णं संशोधिते

१६७ दशको भीते बारुडे दिएने च

१६८ उज्झंसिनं इप्टे

इत्यादि ॥

#### ३-३-५६ वहिद्युगाः शीब्रादीनास्

#### वहिल्लादिगकः--

१ जीवस्य बहिन्छः

२ कंकटस्य वावलः

३ रम्यस्य रवण्णः

यद्यदृद्धं तत्तदित्यस्य जाह्दिमा

५ प्रथक्प्रथगित्यस्य जुनंजुना

६ सयस्य दपञ्च

मामैपीरित्यस्य स्त्रीवन्मस्तिति

८ भवस्कन्द्रस्य दहवदः

९ सात्सीयस्याप्पणशः

१० मीडायां सिट्टा

१९ असाघारणस्य असड्छु

१२ ंनवस्य नविव

१३ अञ्चतस्य दश्चीर

१४ कीतुकस्य कीवड

१५ हे सबीत्यस्य हेन्री

१६ यदेशुण्ह

केरतणी सम्बन्धिनः

इत्यादयो बहिष्ठादयः॥

#### ३-४-७२ ज्ञाहगास्तु वेश्याः सिदाः झाहादिगणः—

१ झादं छवाडिगमने

२ गोप्पी सप्पत्तिमा च बाढावाम्

गोण्डी गाण्डी गोली मलवांम्

१ एक्कार्ग ओहस्सं भद्रसरी च चन्द्रवे

५ जाहोरो भोरत्तको मोरो एणामनो प अपचे.

६ दुल्लरमं कपर्वकृतभूवायाम्

• सोमार्क सोहं च मांसे

८ छहो मर्मणि

९ मोहुणो वृतके

१० गोई इन्नोपरिवासोधन्यी

११ भावई गृहिण्याम्

१२ द्वःखिते कम्पो

**13 परिहालो जलनिर्गमे** 

१४ पढं ग्रामसीमास्याने

१५ गोजा कलझ्यास्

१६ पडिपह्लिको बिह्विप्ले

१७ शन्धपिसामो प्रान्धिक

१८ जोहिंस जबोमुखे

१९ असारा करळवाम्

२० करह्ली गुप्कमहीने

२१ वपझको मारे

२२ उप्परिकाई अशक्ये

२३ वेंद्रुणी पिच्छर्छ वंद्याणसारोवर्दी सिणी वेस्तरा नृत्तंतसरं च सजायात.

- २४ कोण्णार्थ माने
- २५ खंदजी स्थूलेन्धनवन्ही
- २६ दु:खायंतो खेदेन शिथिले
- २७ उत्ताणकुछ प्रण्हे
- १८ चतुरुडो हालो च शातवाहने
- २९ पढांछेषं शूळप्रोते मांसे
- ३० माडा समकाले
- ३१ सहिस कलुपे
- ३२ बहुराणी असिधारायाम्
- ३३ पच्योगो दक्षिणे इस्ते
- ६४ सन्दरणो दक्षिणे
- ३५ खडं देखों वोडरं च इसशुणि
- ६६ उइत्तणं निवसने
- ३७ समराई ऋगीतिः
- १८ खिहरी सिक्षिकिमा च सङ्केते
- ३९ रजी बद्धमं च प्रधाने
- ४० गजणरई सेवे
- ४१ तिमाष्ट्री तिमासा च पुष्पस्त्रसि
- ४२ वंडं शिरोहीने
- ४३ पातुरगो सम्ये
- ४४ तिविही स्च्याम्
- ४५ पत्तकं वीक्ष्ये
- ४६ कूरं मके
- ४० गोडूं विक्सिकं कप्करं महिडूं बकहं रेखें पणमो दण्डरिया दण्डा दोहणी च पक्के, (पक्कः कर्दमपर्यायः).
- ४८ विस्किमो छोहो परगेज्यो विकाड्डो च चये, (चयः समृह् ).
- ४९ निमदी साने
- ५० नडूरिया माद्रपदसिवदशस्युत्सव-विशेषे.

- ५१ सोड्डी वाणफछी च दास्यास्
- ५२ डिस्डिणरमणं कोहुछी हत्यिणं च चक्षुस्स्यगनकीडायाम्
- ५३ युंसुर्छ विसंवादे
- पशं अवसण्हं उल्लुखले
- ५५ सराहको किनिकडी च सर्पे
- ५६ सङ्खंड सङ्दङ्खं च मनोरयेनैव संघटनायाम्.
- ५७ ओसा भोगियो सिण्हा च नीहारे
- ५८ शिमंसणं परिघाने
- ५९ शासी स्रोतसि
- ६० सिष्टा सिष्ट्डो च सुप्तनासिका-वादे
- ६१ दिणवष्ठणं णिवष्ठणं चावतारणे
- ६२ कम्बलो क्रुतपरिचये
- ६३ वडा सहा च प्रक्रमकेशायाम्
- १४ धानुद्धणं सेवे
- ६५ बहुवकामा अर्धप्रावृतदेहायास्
- ६६ वस्पर्क शासी
- ६७ तरिडी अनुष्णे वायी
- ६८ बेप्पो संउक्षो च पिशाचाकान्ते
- ६९ किंठा कुळकुका अद्भारणी बहुधारणी च नववध्यास्,
- 👓 वत्ती वई वेळा च मर्यादायाम्
- श निग्धहो कौशलोपेते
- ७२ पजा पजा चाधिकारे
- ७३ झडी झहरी च गुल्से
- मुकंदी युवुमुत्हो च कृटे
   पिकसरियो गळितसारे
- ७६ शहिलिमा चङ्कमणे
- संखोदी न्यतिकरे

| •   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |     |                                             |
|-----|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 96  | सिलिप्पो चिल्लो चुल्लो नेडो किंको       | 109 | उद्घटि णिलच्छिमा दोको च स्म                 |
|     | उहरो जाला नहं च दूरे.                   |     | तुळायाम् , (वनादेर्जलानयन                   |
| 98  | विट्टिरिका तुरगी च रात्री               |     | यन्त्र इत्यर्थः),                           |
| 60  | कुहिणं कूर्परे                          | 305 | कामंची काणड्डी वकरो च परिहासे               |
| 69  | विबालो वेख् दुट्टहणो बिसाको             | १०३ | खेडो घार्मिके                               |
|     | कमलो कुविलो पिरिक्को वष्छ-              | 108 | डच्छलवो मृदुढं मेठिनं उपाः वजी              |
|     | ह्यो कुसुमाठो च इस्यौ.                  |     | च गृहे.                                     |
| 68  | महिल्ली र्रंश्वरे                       | 104 | उलुहस्तो रहा वसतुड्डो बुक्गो प              |
| 63  | घणी पर्यासी गुसी वा                     |     | काके.                                       |
| 88  | कंकमसुकमो मल्पसुकृतसम्बे                | 108 | मामा सामी च मातुलमार्यापाप                  |
| 64  | पज्यासरो प्रवयसि                        | ₹00 | चचुप्परं मिथ्यायाम्                         |
| 41  | पुंडरिका उत्कलिकायास्                   | 100 | जुको सुधी                                   |
| ØS  | इंड शिक्रे                              | 109 | पुत्ती अल्ली चित्तनो च न्यात्रे             |
| 66  | पिडिखिका कूरे                           | 190 | चलमणा लुची च कुन्तलेषु                      |
| 68  | संजुक्षो पिशुने                         | 222 | गणसमारजो गोष्टवास्                          |
| 90  | जोब्बणजोसं जोब्बणिएं जोब्बणिणी          | 117 | तिची सारे                                   |
|     | च जरायाम्                               | ११३ | डाङी शाखायाम्                               |
| 99  | पिडिणिकंसणं निशि शावरणे                 | 118 | ठाणा कईकारे                                 |
| ९२  | पढिसेसा विसेपे                          | 224 | णामुक्तिशं कार्यम्                          |
| ९३  | पिनिका प्रतिकृती                        | 114 | रेकालं पेजलं च प्रमाणे                      |
| 98  | पहुजङ्गी तरुग्यास्                      | 920 | गहणी गेहरो सुहुको च वन्दिन                  |
| ٩ų  | कुणिमा कुविण्णी करिटिणारी प्रति-        | 116 | काहरूको बसीवर्दे                            |
|     | विवरं वेवरिशं च सुतजनगत्यें,            | 115 | मुंकुरुद्दो सुंगुरुद्दो घुग्धुरुद्दो च रागी |
|     | (पुत्रोत्सवे वाद्यमानतूर्व इस्वर्यः).   | 170 | अवसणं बायलणं च रतिगृहे                      |
| ९६  | सक्खवाला दिशि                           | 129 | उवसहो सारयौ                                 |
| 8.0 | सेनलं पार्श्वसेत्रावय्                  | 125 | डक्सेरो रयाई                                |
| 96  | पाहिवालडा छवना पिडरई च                  | १२३ | कणिका कुसरायाम्                             |
|     | चौर्यवध्वाम् , (चौर्येण स्वीकृत-        | 358 | बसुदुस्मणिका रूपवत्मास्                     |
|     | बध्वामिलर्यः)                           | १२५ | उन्मरी पिढं च सुरापिष्टे                    |
|     |                                         |     | 2 2 22                                      |

१२६ चडिमासी माटोपे

माका क्योत्स्रायाम्

मोरस्डी गभीरदीर्घरवे

पोकागो निर्भये 🕡

|      |                                          | •  |
|------|------------------------------------------|----|
| २८   | द्रंद्रो ब्रहासे                         | 1  |
| २९   | उच्चेकं कौशले                            | 1  |
| 30   | भोमालो पीडायाम्, (प्रहारनाव-             | 1  |
|      | पीडाबामित्यर्थः).                        | 1  |
| 33   | णिच्छंडो णिग्घोरी च निर्देखे             | 1  |
| 33   | नारंतिमो माळाकारे                        | ,  |
| 133  | सहविम्हयो सिंटो भाळद्वो केकी             | 1  |
|      | उड्डो च क्पादिखनकः                       | 9  |
| 138  | इसारो गर्ते                              | *  |
| 184  | उवर्छक्तो च्दावस्ये                      |    |
| 134  | हिल्ला सिकवासु                           | ,  |
| 150  | किहाउं पक्षिमा च रजस्यास्                | ,  |
| 136  | हिङ्कोळी केदारस्य रक्षणयन्त्रे           | ,  |
| 129  | आक्सो अछिणो च बुश्चिके                   | ,  |
| 180  | जरिह्डजमणे वन्धवाक्रशिखयो                | ,  |
| (81  | मरहो किरिणी कुद्दणी साही पाणडी           | ,  |
| ,,,  | पत्तण्यी प्रतोस्याम् (रथ्यायामित्यर्थः). |    |
| 185  | मलमो गिर्येकदेशः                         | ľ  |
| 185  | डग्गाली चिन्वोली वनुस्रोतस               | l, |
|      | (स्वस्पजलस्रवण इत्यर्थः).                | Г  |
| 188  | करव्यडोहरं पश्चिमाङ्गणे                  | ŀ  |
| 184  | सरिवणी सरेवाणी च ईसे                     | ١, |
| 188  | कुट्टिमें महिषे                          | L  |
| 189  | पहणी संमुखागविनिरोधे                     |    |
| 385  | केमानेली कीलं च स्तोके                   | ١. |
| 183  | उक्तासारो भीरौ                           |    |
| 190  | भाउलं नापाढे कात्यापन्या उत्सव-          | ١. |
| 1 24 | विशेषे                                   |    |
|      |                                          | 1  |
| 343  | सगालमं भप्रियस्                          | 1  |

कोत्थुद्दवर्य कोसलो कणमा च

नीम्याम्

```
छिदद्वहिछो आर्अद्धि अद्वृहं च कछहे
१५४ ं जबरी चर्मणि
१५५ कहोटो पिणवडी च वरुणे
     उसहारि दोहनकारिणि
१५७ किटंगो छायायास्
१५८ बोइसो ज्याचे
१५९ कोळंबं पिठरम्
     वेसासी तेसासको च विरूपे
160
     सरली बरका चिरसंद्री सड्डी वल्का-
285
          यास् (प्रप्रह इत्यर्थः).
     राइणी णिउत्तयो च शास्मकौ
१६३ मोडी मगिन्यास
     कुतो शक
3 6 8
१६५ निडी विष्कृती च पिशाचे
     कौइं निख्ये
386
     पसङ्घी कनके
180
     अलुमजाको चुंचुमाकिओ मही च
166
          मळसे.
१६९ सिमणमं कटसी च पितृवने (इसहान
          इसर्यः).
१७० अवडमो सदो च सारासे
३७१ वाडुव्सी मससूपायास्
१७२ हळुकी खिनिखणी चुरुड्डी भसमा
          बहुरा सल्ली च कोष्ट्रयाम्.
९७३ माई मध्यघर मई सबिस प्युद्धाहणे
          च महिरावास्.
१७४ पदिच्छिरो सच्छिमो च सददो
१७५ वारचरो सुहर्ते
     पडहाली देहवी च कीदायाम्
308
     पंचारी गोपे
100
      पेइडो रसे
196
```

|      | A sale and the sale But all lated | -1 Challe  |
|------|-----------------------------------|------------|
| รีย  | पसवदक्सवळोके                      | <b>२</b> ० |
| 960  | बोल्लो इलबोलो रोलो वसलो मस-       | .   २०     |
|      | दलो मलमं च कलकले (दैवा-           | 1 30       |
|      | दिपाठादित्वे इछवोछो).             | 30         |
| 169  |                                   | ₹0         |
| १८२  | ओसिक्समा गतिविचाते                | 21         |
| 163  | सङ्घी धारायास्                    | 1          |
| 168  | पहुसुका पत्थवं विष्ठकं विद्रको च  | 23         |
|      | ज्यायाम्                          | 29:        |
| 164  | पाणाओ पाणिइयादाते                 | 21         |
| रेटह | णिहगो बस्मीके                     | 29         |
| 160  | पत्यलो मधने                       | 530        |
| 166  | बलविको वडलसरो च जपबति             | 278        |
| 168  | पिजुरमो तेरुंडिकिनिहर्लं च कूळे   | 534        |
| 160  | मिलिसिक्किका कस्तुर्याम्          | 216        |
| 998  | अणरामशं अरती                      | २१९        |
| १९३  | छिविमं भंगछिजं चेसुशकछे           |            |
| 188  | भण्णोलो दिनसुखे                   | 220        |
| 168  |                                   | 221        |
| 194  | सदर्भ गरहो सर्फ च कुसुदे          | २२२        |
| 198  | गमरोट्टं चुप्पुलबं च होतरके       | 255        |
| १९७  | पिहुणा पुच्छे                     | 258        |
| 196  | भंसणिमा अंजणइसिमा तपित्यं         | १२५        |
|      | करल्लु चावशुष्के                  | २२६        |
| 199  | डसिमो श्रामतरी                    | २२७        |
| २००  | पन्नं चलको अशके                   | २२८        |
| 909  | उचंती गाढे                        | २२९        |
| २०२  | गोरप्फिडिमा रंभणिमा बम्हणी च      |            |
|      | गोधायाम्                          |            |
| ₹०३  | छाहो गगने                         |            |
| 805  | मण्णतं निर्मास्ये                 |            |
|      |                                   |            |

पद्णं करमडी च स्यूलवसे ०६ अडउजिसमं विपरीतरते ०७ णज्यरं विसले ८ अछिसारं विवछं च शीरे ९ चुचिछिमं चुचिछिमारो च चुरुके मोरत्यं मोर्ज भावरगो स मा मार्गे. पश्चरं अपस्त्यौ २ कामकिसोरो गर्दमे काइछो खुछो च वैदाध्यवति ४ सुळोसो कौसुम्भनिवसने ५ अहिरिको विच्छाये फलसं कापसि चुलोडमो ज्येहे वोमो सुम्भो च रजक नारमं कडर्त मवहर्ड मुसलं गिहुणे च न्यापारे, हित्तं हिसरं च गृहहारे चक्रगहो सकरे इंहलमो जंहलो परिवडी च मूर्खें नको दुते कलो हियाम् कण्णारामं अवतंसे सिरिवासी सासारे माद्ञिका सुविका च भावा सोवं स्वापे सोबालो उपचितकसिद्धये दत्तम् (ममास्मिन्मनोरयाद्ये हुसित प्नादिक मिर्व विधास्यामीत्युद्दिष्टार्यप्राप्ति-पर्यन्तं यक्तिचिद्विणादिकमन्यस्य इस्ते इत्त तदिल्यर्थः).

| 0.55    | सिह्हको यन्त्रे धस्त्रावेर्ष्पस्य | 246 | केट मन्मि महार्ड चोदरे           |
|---------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|
| २३१     | सोमणी महे                         | २५९ | द्यरंको तृणमञुख्ये               |
| २३२     | सिंद्रिया राज्ये                  | 240 | स्रोमतं पाणिभ्यामाहते बले        |
| २३३     | सोबण्णं अन्तःपुरे                 | 253 | बहुछो बनपराधे                    |
| 458     | बसंगमं प्रावरणे                   | 243 | डरणी पशौ                         |
| 234     | दसंदं चौर्येण क्रियमाणचरित्रे     | 243 | सरुणा विषमभुवि                   |
| 121     | इदिवणं साज्ये                     | 348 | सप्परो सरविको च स्क्             |
| 280     | डप्पिगरिका इस्तोत्झेपे            | २६५ | कुंसी पोष्टलिके (सुवर्णादिकमन्त- |
| 286     | भद्गोढणं प्रणीते                  |     | निधाय वहिबंदे सर्पटकसण्ड         |
| 230     | डप्पा मण्यादिमार्जने              |     | इसर्थ.)                          |
| 580     | बप्पुरुपोलिकं कौतुकेन स्वरायाम्   | 298 | गजाणसद्दो स्गानिषेधरवे           |
| 281     | बहिहरमं देवगृहे .                 | 250 | जुबो मेटुरे                      |
| 787     | संविद्वाणा बामिजात्वे             | २६८ | उल्हा अरम्ये                     |
| 288     | बतिका हेका उबचाकं वाविक्डि-       | २६९ | पारमरो रक्षांस                   |
|         | शस्वररोवने.                       | 580 | उत्ताली वालिको णामो संदक्षी      |
| 588     | <b>अवसरिमो विरहे</b>              |     | पित्तई यूणो च गविते.             |
| १४५     | रपालको रणरणके                     | 105 | बुद्धी वस्कायाम्                 |
| 248     | माका डाकिन्यास्                   | २७२ | महर्द पितृमन्दिरे                |
| 580     | पिडंपो राही                       | 505 | शंदुली शंदली हत्तं सुरई च        |
| 286     | नक्सपिसामो अञ्जपिशाचे             |     | मासने.                           |
| 286     | गहकछोछो गृहकछोछे                  | 508 | कुई डोंडी च बलाकावास्            |
| १५०     | उक्तरिविधिकं उपर्युपरिस्थाने      | २७५ | णिसारी दलमी च मण्डपे             |
| 543     | स्रिण्णमं विरिण्णमं चार्दे        | २७६ | पर्कमको णिवासो च प्रस्वेदे       |
| १५१     | चणचक्कसावर्णं सृषाकरणे            | 200 | उमरो केशसञ्जये                   |
| इ५३     | बामेको बाबछो बाकोर्छ च केस-       | 205 | चारवाको भीष्मवाते                |
|         | बन्धने.                           | १७९ | गिड्डिरी पेक्षवे दले             |
| 448     | चालच्छं पुच्छे                    | 260 | इर्कीपशर्तुंक्यी भूमतुहिनयोः     |
| , इप्रद |                                   | 261 | रोहिया प्राणिशिबिकायाम्          |
|         | वर्षे.                            | २८२ | रोररी आवणकृष्णचतुर्दश्याम्       |
| २५६     | इंडरं ईप्यक्तिकहे                 | २८३ | हाबडो बात्यतुरगे                 |
| १५७     | कषण्डं मळीकहितकरणे                | 969 | नेवको नहको च अधिकारे             |

| २८५         | रोप्पाको पारावरो च बातावने                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २८६         | वलपर्स योनी वराङ्के                                                                             |
| <b>2</b> 60 | हिन्छक्षणो आसोदा अपिमं च<br>सुसे.                                                               |
| २८८         | दिरिका जीविकसई यासुगा च<br>चर्षिण्यो स्वायास्                                                   |
| १८९         | धम्मलं पुरुषं दुर्गापुरोहत्वाऽसृजो<br>बळौ (दुर्गापुरतः पुरुषं हत्वा<br>विहिते रक्तवळावित्यमैः), |
| २९०         | गुंगुओ गुंगुस्रो बग्गोवको च वकुळे                                                               |
| २९१         | दूसकं उद्देगे                                                                                   |
| २९२         | चपर्छ सिथ्यावचास                                                                                |
| १९३         | उज्जोगं इटे                                                                                     |
| २९४         | पुंपुरं जवनवस्रविशेषे                                                                           |
| २९५         | घणवाहिसो इन्द्रे                                                                                |
| <b>२९</b> ६ | सेमाछिमा दूर्वायाम्                                                                             |
| २९७         | राडी ओग्वसिंग च रणे                                                                             |
| २९८         | मुंबी मिरक्षी रही 'व भवकुण्डन-<br>शीछे                                                          |
| २९९         | धमो विकासे                                                                                      |
| <b>00</b>   | सिंधुवणमो इताही                                                                                 |
| 501         | तोमरी लतायाम् 😬 🗥                                                                               |
| १०१         | वक्कं वहरूं च मेघतिमिरे                                                                         |
| ₹o\$        | इरणं सहारणमं च वस्त्रे                                                                          |
| 8 ० ह       | माणको तियीचि                                                                                    |
| १०५         | हड्डो सुवासुते (दै।हित्र इत्पर्थः)                                                              |
| ३०६         | णिमाणिमा णिद्णिमा च क्षेत्रात्कु-                                                               |
|             | तृणापनयने,                                                                                      |
| ३०७         | केलिका महपपुष्पस्नि                                                                             |
| 206         | संकोदो वंकडो चाले                                                                               |

३०९ कुस्हो सृगाळे

सणिओ साक्षिणि • पक्षोकसाइमा पसाइमा पत्तवटी च शबरसूर्धनि. भंबडो निधुरे व ३१३ जवो कालणो लोलणो च प्रंसि ३१४ ः हुसू सेवायाम् ३१५ रामणा रहा राका च प्रियक्सुपु ३१६ पालणं पिन्छिलं संभाकुनं च हासे स्रति इसिते. ११७ दारा रणसुखे ११८ गोड्डो घवा मघको च प्रसक्षने ३१९ अहराणी भ्रंधमारी पराणी 'च शक-वल्जमायाम्, (इन्द्राण्याप्ति-सर्थः.) भवभारो छोकयात्रायाम् गोविमो भएपे जन्मना बामरो सुन्दरे गोत्तण्हाणं पित्रोर्वेडाक्षडी खेहिको पोलिको सुढी च सौदिके पद्दं द्वीर्घमन्दिर सेबालो क्वंडिजो सेही च प्रामेशे ३२७ चिरिमा कुटधास् ३२८ वजाई वहमो पाणो वाणो च चण्डाले ३२९ कह्सं नीकोत्पले ३३० दसकं दाहो धसकं ध्रिमं च प्रयुनि, ३३१ पच्चूहो जिसरो च सूर्ये ३३२ बोहो ब्राम्यजनाप्रण्यास् ३३३ 'सगुद्धी संगुळीये ३३४ बहत्यो स्नेहवर्जिते ३३५ विच्छिचनं वंचलानं च क्षेत्रे अञ्झोठिको-पुनःपुनर्दुश्रमाने

| 350         | खुडुं खुडिका च स्वस्पकं तरी     |
|-------------|---------------------------------|
| ३३८         | रिरिह्ना चार्मणे वारिभाण्डे     |
| <b>३</b> ३९ | ट्रपूवरुओं गुरुहारिके           |
| \$80        | पच्चुनं दीर्घे                  |
| \$83        | पोइसो ज्योतिरिङ्गणे-            |
| 186         | मछ्ती मिलामो मह्दिणाई अणुओ      |
|             | वरमत्ता मकसालो च बलात्कारे      |
| \$85        | बल्कणी सुप्ती                   |
| \$88        | वाडिग्गहो पोरबग्गो च विश्रामे   |
| 884         | णंदण्णो परिकंसको च चर्मकृति     |
| \$86        | अवज्ञुसो दोहासुर्छ च कटवाम्     |
| 380         | पाडिमज्झा पतिगृहाजेतरि पितृगृह  |
|             | वधूस्                           |
| 256         | इसी रजस्वकायाम्                 |
| \$86        | वहं स्त्रे                      |
| ३५०         | कुढ हन्यधमे                     |
| ३५१         | हुलुविका मसवपरा                 |
| ३५२         | चिरमो महिपकायां सरिति           |
| \$43        | हेकाछं बहिमोगामहस्तेन विनिन्ना- |
|             | रणस्                            |
| 348         | गहणं निजैकस्थाने                |
| \$44        | वालुको कुन्झटी करूी च जाग्रवे   |
| <b>348</b>  | गमछो प्यस्ततेजसि                |
| 340         | ववहसो हिले                      |
| 346         | बिपुः रोतो च दरित्रे            |
| ३५९         | वेमार्छ सन्घकार                 |
| . ३६०       | हरं नृणे                        |
| ३६१         | बह्नकरिणपणो बागो च प्रवेडी      |
| इहर         | वसहो वटे                        |
| 343         | रुष्टं स्पृहान्वितम्            |
| इ६४         | चंद शुक्के                      |
| 144         | छोमो विनायके                    |
|             |                                 |

ימונק.

| •    |                               |
|------|-------------------------------|
| ३६६  | रुमञ विदिपक्षीरम्             |
| ३६७  | पडिहत्यो प्रतिक्रियायाम्      |
| ३६८  | कारा रेखायाम्                 |
| 389  | सुई बुढ़ी                     |
| 300  | काहिलो बस्सपालङ               |
| 201  | मिणात्रहरो वाधी               |
| इ७२  | पडिको पौरमंहतौ                |
| देणह | पेलवं मार्दवे                 |
| 805  | इसो लेखकारे                   |
| ३७५  | सुहद्दई मुखेन पतने            |
| ₹७६  | नटो स्करे                     |
| 300  | मामकी सदै।                    |
| 306  | छिको यज्ञे                    |
| 308  | कहरमार्ख पानपान्ने            |
| \$60 | मुटाइणी चण्डाळापाम् •         |
| 898  | मरको भूते                     |
| 365  | मोसहो पार्क परिमाली भावमो     |
|      | च परिरम्भणाव्यमोजनमाण्डा-     |
|      | वर्शेषु                       |
| 365  | पाडुछी शेफाठी च पङ्की         |
| 398  | गोचस प्रतादे                  |
| \$64 | कोसुको कुतिन्द्रे .           |
| \$68 | कडूपडर तिरस्करिण्याम्         |
| 360  | अवद्दं वालिकं अंगवलिजं च तनु- |
|      | चलने.                         |
| 366  | नेव्य तीवे                    |
| 366  | पहागो देवघाते                 |
| 360  | कट्टिनो द्वास्ये              |
| ₹59  | किज्जुक्सो किरीपे             |
| 365  | वहस्री मप्युवी                |
| ३९३  | दृहरं सहार्ये                 |
| 368  | गुष्वी इच्छायाम्              |

| ३९५  | गोजलं प्रैवेथे                    | , 822 |     |
|------|-----------------------------------|-------|-----|
| ३९६  | णठरी श्वरिका सट्टकं मन्नेदरं च    |       |     |
|      | अग्निविशेषे.                      | 823   |     |
| ३९७  | पप्पडो दोहं च गोमयखण्डे           | 858   | į   |
| 386  | कील गण्डे                         | }     |     |
| ३९९  | राजं प्रकामम्                     | ४२५   | 1   |
| 800  | अणुअत्यं वामकरो पड्डो डिवको च     |       |     |
|      | शशिनि,                            | ध२६   | ,   |
| 808  | अमुकाणिच्छमो गृधे                 | 850   |     |
| ४०५  | सखरो सुवर्णकारे                   |       |     |
| 808  | झरसो पथिके                        | ४२८   | 1   |
| 808  | जिगिच्छादो प्रतिहतगमने            | ४२९   | 1   |
| ४०५  | खबिष्ठं माज्ञायाम्                | 850   | 1   |
| 808  | मण्या निरन्तरे                    | ध३१   | 1   |
| 800  | तित्तिरको शूर्पादिशीर्णमाण्डे     |       |     |
| 806  | करत्तरं यन्त्रवाहके               | ४३२   | 1   |
| ४०९  | मलाभो दर्पीद्धरः                  | 855   | 1   |
| 830  | सराहो निद्राळी                    | 858   | į   |
| 811  | सोज्ज्ञिको पताकायाय               | ध्रुप | i   |
| 815  | हुदुमा पश्चात्                    | 856   | 7   |
| ४१३  | मम्मो भोरिइं समग्रुपिते           | 850   | Ţ   |
| នវូន | एकमाहिमो एकं पाद्मुत्सिव्य शिश्च- |       |     |
|      | कीडास्थाने.                       | 859   | 100 |
| 994  | हंविहिमा बध्वा उपरि परिणीता-      | 856   | 4   |
|      | याम्,                             | 880   | 10  |
| 816  | सुदुषद्गी कुमार्याम्              | 884   | 5   |
| 830  | चुंदिणी घर्में                    | 885   | 8   |
| 816  | पिछिरी यौवनोत्कटे                 | 885   | ₹   |
| 895  | अर्गाटिकोहो सुरते                 | 888   | 9   |
| 850  | बाडेछी पतद्रहे                    | 884   | 8   |
| 853  | णिलिया णिर्छको च होत्रजागरे       | 884   | ą   |
| _    |                                   |       |     |

छत्तसोहणं वप्पको वविवहो व बातके कुमारे च. वक्सरो सङ्ग्रिलेप्यो च यूनि कहोडो महाञ्चनको वोद्रही पुबंदी पंडको पुकालो च न्पुरे. मामछर्ज सिंडीरं च धरिमहरचना-याम् उड्डलं चचरी च चर्मकारे <sup>1</sup>बड्डहरो कुटारो जुली वासी शिखायां विज्ञाने च कबरं कोय्युरं च पौरे सुवर्णे च पहिओ वन्दिनि अपवार्थे च कमछो द्धिकलक्याम् विरेडो अवडुमं उल्लास्त्रविसंस्यु-छयोः, गोला गोनधोः अक्खणवेछं निधुवने प्रदोपे च णिज्जोको उपकारे पुष्पप्रकरे च होहल्ली व्ययकरणे राष्ट्रे च करंडो शार्द्छवाससोः एकसुहो निर्वमधिनमोः कृषी ईर्सिः सध्ये च. पुत्तली दृतिरा च प्रामे सङ्घे च महछो सुबरे राश्री विस्तीर्णे च कव्यालं कर्मस्थाने वेश्मनि वेलवं विलासे लतायां च मामंटिमा परायत्तायां नवबन्वां च सकवं आर्द्रे अल्पे चापे प्रचुरे व करोडो काके नाळिकेरे बृष्टे च डोहं रोढी इच्छामुन्योः काछिंबनं शरीराम्बुटयोः

| 880  | <b>के</b> ज्जूरज्ज्ञामसत्यो कन्दे च | 308         | गालिमं शिलावले हटात्कृते च             |
|------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 888  | णिमारं रिपो ऋजो प्रकटे च (हाव-      | 800         | जवणं अयसि वदाने च                      |
|      | प्यचने निपुणे च)                    | 806         | खढरो खंजरीटे कईमे च                    |
| 886  | बाबं बतिदीयें विषमे सुमखे काला-     | ४७४         | र्वालगो गृहोर्ध्वभूमौ वासगृहे कुट्टिमे |
|      | यसे च                               |             | आष्ट्रे शच्यायां च                     |
| 840  | किण्ही सिर्वेडग्रुके सूहमे च        | 860         | असो गम्सीरे तरस्थे अयसि दीर्घे च       |
| 845  | छाइर मजिरार्थे मूचणे गृहीते च       | 869         | वटिप्पा सूतगृहीते बछाधिके च            |
| 845  | कुलिया तृणवृद्धी कावे अम्बुदे च     | 858         | बछरो गुरी सहिषे तरुणे क्षेत्रे         |
| 8:58 | कडमञ्जी कव्हे कव्हिकायां च          |             | अरण्ये च                               |
| 848  | उद्घूणो क्रुचरे सगर्वे प्रतिशब्दे च | 808         | मराछं सुन्दरे अखसे आमवणे च             |
| 844  | उक्तमणं दविदीमूतायां नववध्वा च      | 898         | मस्मको गर्वे उत्कण्डामा च              |
| ४५६  | सम्बो वामहस्ते गर्वमे च             | 894         | पिसडोऽवतरे विसंस्थले च                 |
| 840  | डोग्गी रध्यास्यासकयो                | <b>3</b> 58 | बलपुंच्छी न्यायाससभायां सस्या च        |
| 248  | छेडा सिहडी शिखरवनमाछिकयोः           | 865         | झिज्झको रजवनापितयोः                    |
| 849  | वदी खदके                            | 358         | बेइदो नतौ त्रियिले अविदे ईप्यी-        |
| 860  | जलपुष्पी बातपृष्टे च                |             | इते विसंस्थुले च                       |
| 889  | कोण्डी जीवनायां दोहदविषमाया च       | 898         | मछड्यो इते तीक्ष्णे च                  |
| 888  | त्तगणी कतायां व्यन्धकरणे च          | 840         | बढणं कतागृहे सततपवनहिमवर्षे च          |
| 845  | सती बन्धने बचने इच्छावां शिर-       | ४९१         | राहो प्रिये मिकने शोमिते सनाये         |
|      | स्म्राजि च,                         |             | विसंस्थुछे च                           |
| 888  | विपंजर्छ तले काके रवसि च            | ४९२         | चंदो निस्नेहे अकृतविवाहे मृत्ये प      |
| ४६५  | णहाड विनते दुर्दिने च               | ४९३         | सम्भरं कुटिले वही कुसुम्मे च           |
| 866  | इहाडण उपवने शीते च                  | 868         | कथणं वनुकोसलयोः                        |
| 860  | दावो दासगद्गरयोः                    | 864         | मन्मणं सन्मक्तवचिस रोपे च              |
| 388  | दोंडी रूपवचनयो.                     | 898         | तुम्हिकं मृदुनिखलयो.                   |
| 866  | रम्महो सान्द्रे भूपतौ च             | 860         | डेणो स्थासके चले चोरे च                |
| 800  | बोडो घार्मिक बतिनि च                | 886         | तुंबिड़ी सञ्जूपटले रलूखले च            |
| 803  | उबंडिगो मबिकमाने निस्सीक्रि च       | 866         | पद्री शयने संहती च                     |
| ४७३  | इछी वर्षत्राणे व्यामे सिंहे च       | 400         | णिचिहं उद्घटे समुचिते पदयोरिप          |
| 805  | पत्तणं बाणफले श्ररपुक्के च          |             | पिशाचे ईंप्यायां च.                    |
| 808  | अकडुतिकमो अपरिणीतनिक्येरणो          | 408         | इसुरं ताम्बूखे अर्थे च                 |
| 804  | दर्भ उदकशोकयोः                      | 405         | पिखरो पाडिलो इंसवृषयोः                 |

| naž            | विवोवक्षणं श्रोमे उपधान विकार १       |
|----------------|---------------------------------------|
| ५०४            | कुछो असमर्थे प्रीवाण विच्छित्र        |
|                | पुच्छे च.                             |
| ५०५            | चुन्दुणिका मुष्टिचृते यृकाया यसर्थे व |
| 408            | उको खढ़रो च्छिने बदाघाने नर           |
|                | म्बनित्रे च,                          |
| 400            | किणो गर्वित निर्देख च                 |
| ५०४            | णिलच्छी भाग पण्डिन च                  |
| ५०९            | देलकं मिथ्या घटमाने च                 |
| 490            | भण्णाओ धूर्ते यूनि उवरे च             |
| 499            | वृणावेडं अभवये तटाके व                |
| ५१२            | अरलो अरलामो च चिरिकाय                 |
|                | मणकं च,                               |
| 493            | अच्छं असर्थे जीवे च                   |
| 418            | अस्तिभा पितृष्यसरि कनिष्टमीदर्यस      |
|                | वर्षां च,                             |
| 494            | पक्षण भविशोभावति भन्ने श्रक्षणे       |
|                | सम्भारे सञ्चाते गिरिगुहायां ब         |
| 495            | खुंचुको काण्डे नसे शिक्रुमृगे च       |
| 490            | बासण्णो वेश्मद्वार निरम्रीने च        |
| 496            | विष्यंनी उत्मत्ते चिया च              |
| 499            | कोप्परी वर्णसङ्घरे अलङ्कारे च         |
| 450            | हुण्डो व्यापक्षे फेने साले दुर्वल च   |
| 488            | मोटहें भवकुण्डने                      |
| 444            | बोहर्त्य रमसे विपार च                 |
| 423            | सेलो तेंडोम पिमाचे शलमे च             |
| 158            | इसर डव्यानले स्याल्या च               |
| १२५            | णिहुकड्णो कामे मूके च                 |
| <sup>५२६</sup> | पहरेकं एकान्ते शून्ये च               |
| 150            | मरी उपकरणे वृष्टिकायां श्र्न्ये च     |
| १२८            | धोक्न मतिमात्रे तात्वर्यार्थे शक्ते च |
|                |                                       |

५२९ इब्रुटो माकोले कारे च ५३० किञ्बडी पार्श्वहारे पश्चिमाद्वण च ५३६ छाबा अमर्रान्हाण्योः ५३२ उप्पंतिलंक शिरसी विभूपण ५३३ पीछुर्भ ज्यतिविवरे क्ट्रीमत निमि-त प्रयोजन च. ५३४ णच्छाउची नियोगिसुते इंधरे च ५३५ पहणिकं उत्पव मोज्ये व जारो इच्छायन्धनयोः 428 ५३७ अवंधणं अगुरुकुङ्गमयो '4३८ रंजणं घटकुण्डयोः ५३९ हुकी सुखसम्मेदे माने च ५४० हिन्दा आतदे आसे व ५८१ धनिसं अहुको हारुणि कृणितासे च ७४२ चिपाडी चिप्पन्ती उत्सवविगेपे वते व ५४३ उंछादहमी हुंकृतिगर्नमयोः ५४४ वर्ष असहते समर्थे च ५४५ माहुली वस्त्रासामूसपीसश्याहुः ५४६ छुम्बी छतास्त्रबक्यो. ५७७ कृहङ्गदिका हेप्याबामस्यस्यायाम् ५४४ सरी प्रशस्ताकृती दीघें च ५४९ गोरो प्रीवायां अहि शितायो च भसत्तो बह्निदीसयोः 440 ५५१ गोली वेद्यासाज्ञामां च ५५२ कण्णोविका चन्नी अवर्तसे व ५५३ अलुत्यी अङ्गडे जलार्दामां च क्षोमारो नटीमध्यद्वीपे कमटे च 448 उक्लो भीती समावेच **५५५** इत्यादि श्रीमदास्मी तीयप्राकृतव्याकरणमृत्रगत-गणपढि. समाप्त. ॥

ाशीः ।

## प्राकृतमणिदीपोपाचसृत्राणामकारादिक्रमेण स्वनी

| <b>সান্ত</b> রধ্যাপি       | Ã8  | पद्धिः | ं प्राप्तृतसृत्राणि                | gg   | पङ्कि |
|----------------------------|-----|--------|------------------------------------|------|-------|
| अ                          |     |        | <b>नस्मत्सुना</b> ऽभ्हिद्दमद्दमसहं | 208  | 3     |
| मह तु वैरादी               | 62  | 4      | भ्यस्मि                            |      |       |
| मस्यर्थकुलाचा या           | 26  | 3      | बहंसकांसकामइमहमहंमे                | 210  | 6     |
| अस्मुस्सिहिस्से            | 196 | 7      | च हसा                              |      |       |
| मनिव्मेवव्स्नु कियसंब किया | 187 | 13     | बहद्दा सुना                        | 198  | 6     |
| च हिं                      |     |        |                                    |      |       |
| मनुक्तमन्यशब्दानुशासनवत्   | 4   | 1      | वा                                 |      |       |
| मन्तरि य नाचि              | 13  | 1      | माचार्ये चो हम                     | 41   | 6     |
| भन्त्रहकोऽअदुदि            | 11  | 2      | मादिः सुः                          | 5    | 9     |
| भपती घरो गृहस्य            | 84  | 5      | <b>कादी</b> तस्तोत्र               | 164  | д     |
| अपे- पदाव                  | 29  | 1      | आदे                                | 28   | 3     |
| मस                         | 143 | 10     | आदेर्ज:                            | 81   | 2     |
| भमा तुप् तुमे च            | 202 | 7      | भादेखु                             | 77   | 1     |
| मन्द्र सस सल्हा सह हिपि    | 211 | 3      | बाम भभ्युपगमे                      | 1234 | 8     |
| मन्द्र सस स्यसि            | 210 | 2      | सामन्त्रणे बच्च                    | 143  | 1     |
| मम्हे मम्हो सम्ह           | 208 | 9      | माभां बेसि                         | 187  | 7     |
| मन्दे सस्हो बम्हाण ममाण स  | 210 | 9      | भारस्यपि                           | 157  | 1     |
| हाण मन्साण मन्स् गम्ह      | मे  |        | भाषांचा यैः सञ्चास्क्              | 36   | 1     |
| णो भामा                    |     |        | ना सी वा                           | 156  | 5     |
| बन्ही मात्रर्थे            | 235 | 6      |                                    |      |       |
| भररि वरिज्ञमाश्चर्ये       | 99  | 5      |                                    |      |       |
| मर्थपरे तो युष्मदि         | 80  | 6      | इवाकी स्मी                         | 198  | 9     |
| महंत्युच                   | 127 | 1      | इणसमामा                            | 178  | 2     |
| मविपुति स्वियामाङ्         | 14  | 4      | इते.                               | 29   | 4     |
| नस्ययम्                    | 234 | 6      | इती तो वास्यादी                    | 46   | 1     |
|                            |     | ;      | 143                                |      |       |

### प्राक्तनमणिबीपोपाचस्त्राणि

|                                  |     |   |     | •                                           |                   |        |
|----------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>प्राक्तिसूत्राणि</b>          | 21  | 3 | परि | माकृतमृत्राणि                               |                   |        |
| इत्सदादी                         | 4   | 0 |     | 6 ऋबोऽव                                     |                   | SB     |
| इंदम इस.                         | 19  |   |     | 7 ऋदन्ताङ्कः                                |                   | 53     |
| इटमेतत् किंयत्तन्त यष्टो हिणा    | 18  |   |     |                                             | 1                 | 57     |
| इंदुतोर्डि.                      | 15  |   |     | ्र<br>1 एकाचि शस्ते                         | _                 | •-     |
| इंदुन्मातुः                      | 5   |   |     | <b>5</b> एडः                                | 1                 | 28     |
| इदेन्नूपुरे                      | 5   |   |     | 1 एतो म्मावितती                             |                   | 8      |
| इल् कृपने                        | 5   | _ | _   | व प्रचोयुत्ताहे डसिनैतह.                    |                   | 95     |
| इहेणं स्थमा                      | 19  | _ | 11  |                                             |                   | 94     |
| \$                               | -00 |   | 44  | एक् पीठनीडकीह्झपीयूप                        | <del>}-0-</del> ( | 35     |
| ईतस्बेसार्                       | 218 | , |     |                                             | बसाद- ने          | 18     |
| ई थैयें                          | 64  |   | 7   | -2                                          |                   |        |
| ईंक् ज्यायाम्                    | 129 |   | 1   | minute                                      | 3                 | Ω      |
|                                  | 148 |   | 1   | जोक् स्थूणत्णमूज्यत्णीर                     | ₹- 5              |        |
| <del>&gt;</del>                  |     |   |     | प्रगुरूचीकृश्माण्डतास्य                     | . D               | J      |
| डमो तूप                          | 236 |   | 4   | ळेषु.                                       | •                 |        |
| उत्करव <b>छीद्वारमात्रवि</b>     | 36  |   | 7   | पे                                          |                   |        |
| उत्सवऋक्षोत्सुकसामध्ये छो वा     |     |   | 2   | ऐच एड्                                      | 61                |        |
| उद्दोल्स्पि (पे)                 | 58  |   | 4   |                                             | O.I.              |        |
| टरतां व्यस्त्रमामि               | 157 |   | 7   | क<br>कगटडतवप्रक्रम×पशोरुपर्यहे              | 100               |        |
| डब्मोय्हतुय्हतुय्म भ्यासि        | 206 |   | 1   | करिष्यतेवी                                  |                   |        |
| <b>उ</b> म्हाणतुब्संतुब्माणतुवाण | 206 | 4 | 4   |                                             | 8                 |        |
| तुमाणतुहाणतुब्मवोहे स्वा-        |     |   |     | कासुकयसुनाचासुण्डातिसुक्तं<br>मो ह्लुक्     | <del>के</del> 68  | 1      |
| मा                               |     |   | 1   | किं किम                                     | 0.31              | P7     |
| ·                                | 236 | 7 | - 1 | किंत <b>द्र</b> यां सश्                     | 231               |        |
| उल् ध्वतिगवयविष्वचि वः           | 34  | 9 | ١,  | कियत्तरोऽस्वमामि सुपि                       | 192               | 7      |
| क                                |     |   | 1.  | क्य प्रशास्त्रकाम सुप्<br>कियत्तद्वयो ह्याः | 216               | 6      |
| करवे मुमदुर्भगे वः               | 69  | 3 |     | क्या इसः<br>किमिटमश्च हेत्तिमहित्तिलहेह-    | 189               | 5<br>4 |
| 新                                |     | _ | 1.  | हम्.                                        | 135               | 4      |
| नः<br>ऋतुऋजुऋणऋषिऋषमे वा         | 61  | 1 |     | च्यः<br>केमो डीसहिणो                        | <b>199</b>        | 9      |
| ऋतुने<br>ऋतुरो                   | 56  | 1 | Ι.  | क्ना डासाडणा<br>नेर इ <b>टमर्थे</b>         | 19 <del>9</del>   | 2      |
| જાછું.                           | 90  | - | 1 3 | र हुण्यप                                    | 100               | Þ      |

| <b>माक्तस्</b> त्राणि              | æ   | पश्चिः | मा <del>कृतस</del> ्त्राणि            | पृष्ठ | पश्चि. |
|------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-------|--------|
| वेवलस्य रिः                        | 59  | 7      | हेस्रो इस्                            | 145   | 6      |
| क्वासुपोस्त सुणाद                  | 22  | 3      | <b>हेस्त्यस्सिमि</b>                  | 187   | 10     |
| क्कीबे स्वमेव्सिणमिणमी             | 231 | 2      | हेरिबाढाहेदाला काले                   | 189   | 8      |
| क्रचित्सुपि तदो यः                 | 191 | 8      | हेर्डे                                | 149   | 4      |
| कचिद्गौणस्यापि ?                   | 57  | 7      | देमिर्                                | 149   | 2      |
| कियः                               | 155 | 11     | , =                                   |       |        |
| <b>Al</b> s                        | 88  | 5      | चण्डसण्डिते णा वा                     | 35    | 5      |
| क्षमायों की                        | 92  | 1      | चिन्साया न                            | 00    | U      |
| <b>इमारबे</b> डन्सहरूः             | 121 | 4      | <b>3</b>                              |       |        |
| ख                                  |     |        | छक् पर्छमीसुधासाबसहपर्गे              | 84    | 1      |
| <b>खबंधवं</b> माम्                 | 70  | 4      |                                       | O2    |        |
| ग                                  |     |        | ন<br>ন                                | 100   |        |
| गमीरग प्र                          |     |        | जक्सस्कसिक्सां णोश्                   | 177   | 8      |
| गान्सीयैथैमार्वासीन्द्रवे-         | 125 | 1      | नसा हेतुस्मेतुरुहेउरहेतुस्म<br>इस्रोः | 201   | 8      |
| ब्रह्मचर्वेदीयेचर्याचीर्यशीर्यवर्थ |     |        |                                       | 96    | 4      |
| स्थैयंस् <b>यंपर्यक्षाः</b> ,      |     |        | क्रो णोऽभिज्ञादी                      | 37    | 6      |
| गी गणपर.                           | 6   | 1      | ε .                                   |       |        |
| गौणन्सस्य                          | 57  | 1      | टाकिक्साम्                            | 160   | 3      |
| ग्मो मः                            | 98  | 1      | टापो डे                               | 159   | 8      |
| ঘ                                  |     |        | दासासि गः                             | 196   | 8      |
| षणि वा                             | 43  | 7      | य हेतेदेदितुमंतुसङ्                   | 205   | 3      |
| *                                  |     |        | दो द.                                 | 73    | 3      |
| ब्सिसो हि                          | 147 | 6      | दो हेणक्                              | 144   | 5      |
| <b>ब्से</b> : वाषाविदी             | 161 | 1      | हो पा                                 | 153   | 2      |
| <b>द</b> सेः क्छक्                 | 147 | 1      | "                                     | 179   | 1      |
| <b>म्सोऽसियां</b> सर्              | 148 | 6      | टोर्बंडिशादी                          | 71    | 2      |
| डस्ङसिटां जोजोईज्                  | 179 | 3      | टो वाऽऽह्मनो जिमानद्वा                | 184   | 2      |
| हिटाम्यां तुमप्तुइतुप्तुमा-        | 203 | ŏ      | ट्मक्मो:                              | 97    | 2      |
| इतुमे.                             |     |        | , 5                                   |       |        |
| डीप् प्रस्रवे                      | 233 | 1      | £:                                    | 72    | 3      |

| · प्रज्ञातसूत्राणि                   | бâ  | पङ् | দি | সা <del>তু</del> স্থাতি       | पृष्ठं | पर्स |
|--------------------------------------|-----|-----|----|-------------------------------|--------|------|
| . इ                                  |     |     |    | नि ग्रेः                      | 21     | 5    |
| द्दल्फोर्मर्दितविच्छर्दिछर्दिकपर्दि- | 94  | Ŀ   | 7  | तिणिण त्रं                    | 21     | 5    |
| वितर्हिगर्तसम्मर्दे                  |     |     |    | तुवड् डिम्हमा                 | 20     | 1    |
| दवो उतः                              | 155 | 5   | 3  | तु बृहस्पवी                   | 5      | 8    |
| <b>ভি</b> (ঠি) (यि) शदने             | 59  | )   | 3  | तुन्मतुहिन्तोतुय्ह् इसिना     | 20     | 3    |
| दुममदममील् भ्रुवः                    | 140 | )   | 1  | तुब्मोब्मोय्हतुय्हतइतुहिंतु-  | 20     | 5    |
| हेरो ब्रह्मचर्यसीन्टर्ये च           | 100 | )   | 3  | इंतुम्हंतुवतुमंतुमेतुमाइतु-   |        |      |
| डोरलुको तु संबुद्धः                  | 149 | 3   | 3  | मोडेतेदितुइतुषु इमा           |        |      |
| दो तबस्तु                            | 192 | 3   | 2  | तु मयूरचतुर्थचतुर्वशचतुर्वाः  | 6      | в    |
| <b>3</b>                             |     |     |    | <b>चतुर्गणमयृखोळ्</b> खलसुकु  | -      |      |
| दः प्रथिच्यौपधनिकाथि                 | 78  |     | 7  | मारलवणकृत्हले.                |        |      |
| होऽघाँर्घश्रदास्मि तु                | 98  | ŏ   | 2  | नुबतुमतुहतुष्म                | 20     | 10   |
| ण                                    |     |     |    | तु विकल्पे                    | 1      | 6    |
| णह्चेअचिकच प्वार्थे                  | 234 |     | 9  | तु सक्विणभवन्तजस्मणमधुन्ता    | . 1    | 8    |
| णर्दिना रुविते                       | 76  |     | 4  | तु समृद्धवानी                 | 3      |      |
| णगासः                                | 148 |     | 8  | शोऽचः                         | 2      |      |
| णेनम्हेह्यम्हाह्यम्हेनम्ह मिसा       | 209 | 9   | 12 | तोऽन्दर्येल्                  | 30     | -    |
| णे च शसा                             | 208 | }   | 5  | र्तकाडी                       | 120    |      |
| णोणाहिष्विदना जः                     | 177 | Ī   | 5  | रथे डेक्                      | 194    |      |
| णो गसश्र                             | 152 | 3   | 9  | त्योऽन्वत्ये                  | 90     |      |
| ण्हण्हं संख्याया आसोऽविंदा           | 214 | L   | 2  | वे तांस च किमो ल्क            | 19     |      |
| तिगे                                 |     |     |    | स्वय्बद्धध्वां स्वचिद्यछन्छाः | 1      |      |
| त                                    |     |     |    | त्बदुत उपरिगुरुंक             | 4      |      |
| त्रदिद्मेतनां सेसिं तु इसाऽऽमा       | 192 | 3   | 7  | त्वपूर्व                      | 4      |      |
| चन्च्यासे                            | 127 | 7   | 4  | त्वस्य नु हिमात्तणी           | 13     | -    |
| तस्सी सोऽङ्घीवे वत्रश्र              | 190 | )   | 4  |                               | 4      |      |
| 25                                   | 220 | )   | 4  | स्वेद्धितः<br>स्वो अवापीत     | 23     |      |
| ताद्ध्यें डेस्तु                     | 148 | 5   | 8  | લ્વા અવાપાત                   | )      | -    |
| ताम्राम्रयोर्मः                      | 98  | 3•  | 5  | थ                             | _      | _    |
| ति <b>ड</b> ः                        | 10  | 0   | 2  | यश्चन्सप्यामनिश्चले           | 9      | 3    |

| प्राकृत्यपाति                        | वृष्ट दश्करिः |     | म्बन्धः स्थापा <del>र</del>  | क्षेप्र | qı <b>ş</b> |
|--------------------------------------|---------------|-----|------------------------------|---------|-------------|
| •                                    |               |     | स                            |         |             |
| दंशदरी-                              | 71            | ŧ   | न                            | 76      | 6           |
| हायबिजापगृहित्तेष्ट्राष्ट्र <b>े</b> | 95            | ١,  | म गर                         | 197     | 8           |
| द्रभादरगरंभद्रभारष्ट्रमागरण्य-       | 74            | 6   | न यग्                        | 8       | 1]          |
| गहरोहररोलारण्डवद्वे वृ               |               |     | नवसारिकावदरम प्रकारिकापूर्य- | 66      | }           |
| ', दिस्मारृषि                        | 17            | 3   | फरपूनर शोगः.                 |         |             |
| रि डीपे                              | .7            | ŧ,  | न या नीचंदु,स्यक्तीत्रणदेशि  | 101     | 1           |
| दिशैंनोडु हर्यः                      | 146           | ;   | नबादप्ययोग्यानार्रः          | 12      | 1           |
| रियां स्पनि                          | 117           | 9   | नागरमा                       | 160     | 5           |
| रिदी मिथरने                          | 7             | 12  | नाग्प                        | 68      | 5           |
| र्दापांए                             | 115           | 7   | मारि इर                      | 158     | 6           |
| दुसे रहाँह न                         | 51            | 5   | निरयन्यदिर्श्विकुरे ह        | 70      | 2           |
| रसे रिसा                             | :254          | 13  | निर्देश या                   | - 11    | 5           |
| रत्यामीरनि                           | 7,11          | 1   | नीवी न्या या                 | 82      | 5           |
| हे सम्मुदीवरो च                      | 142           | 11  | जुनपि रानिस्योः              | 153     | 8           |
| टोणिगदुविति ग 🖫                      | 212           | 6   | <b>म्या</b> ड्               | ยห      | :3          |
| दोनो गय                              | 137           | 4   | प                            |         |             |
| होहोऽनु माहोत्यत्र ऊर्जान            | 54            | 1   | पवाद्वारम्यलाटे गु           | 33      | 1           |
| होहदप्रशिषिशाणाहमानग्या <b>ग्</b>    | 7.5           |     | पश्मिण                       | 101     | - 1         |
| दृश्योगु                             | 62            | 7   | प्रधारमारतपद्धाराति ण        | 96      | . 1         |
| र्दे <b>यगे</b> ऽगी                  | 118           | - 1 | पन्ने मि                     | 10      | 1           |
| चय्यर्जं ज                           | 93            | 3   |                              | 195     | 9           |
| दिनीय फु                             | 6             | 3   |                              | 152     | G           |
| <b>हिनी</b> क्षप्रत्रामिषु           | 16            | 1   | पुमोऽज्ञानेध चा              | 232     | 5           |
| हित्रननस्य बहुत्रधनम्                | 142           | f,  |                              | 57      | 9           |
| होर्टीर                              | 113           | .5  |                              | 55      | 5           |
| ध                                    |               |     | पो यः                        | 77      | _           |
| धनुषि वा                             | 15            | 4   | पीरने मीरवे चाउत्            | 63      |             |
| षात्रीहे रस्तु                       | 169           | 5   |                              | 237     |             |
| प्यद्योर्मल्                         | 98            | 7   | र्शानगेऽप्रनीपरो             | 78      | 7           |
| P.W.D.                               |               |     |                              | 20      |             |

| प्राकृतसूत्राणि                 | पृष्ठ | पद्क्तिः | ्रा <del>कृतसूत्राणि</del>        | yė         |
|---------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|------------|
| भत्यूषदिवसदशपाषाणे हु हः        | 83    | 7        | मन्त्रमणवन्त्रमाऽऽल्वालेरेल्ह्यो- | 198        |
| मथमशिथिङमेथिकिथिरनिपधेपु        | 76    | 2        | क्षेन्वा मतुपः,                   |            |
| प्रथमे प्योः                    | 35    | 8        | मन्मथे                            | 79         |
| प्रमुक्तने                      | 117   | 1        | ममंजेमबाह्मसपु टा                 | 209        |
| माक्खाघासभाक्षे इस्रोऽस्        | 121   | 2        | मातुराभरा                         | 167        |
| प्रायो छिति न विकल्पः           | 7     | 2        | मिमइममाइमएमे डिटा                 | 209        |
| प्रायो लुकगचजतद्वपयवास्         | 67    | 1        | मित्रपिवविववन्त्र इवार्थे         | 235        |
| फ                               |       |          | मुकुछावी                          | <i>5</i> 0 |
|                                 | 78    | 1        | मेहेवसं जसा                       | 208        |
| फस्य इसी वा                     | 39    |          | मोऽचि वा                          | 19         |
| फोः परस्परनमस्कारे              | 98    | 0        | म्हा इसे.                         | 189        |
| व                               | _     |          | य                                 |            |
| बहुङम्                          | 7     | _        | यत्तत्सम्यग्विष्वकपृथको मङ्       | 18         |
| बाज्ये होडश्रुणि                | 101   |          | पश्चितरः                          | 68         |
| बिन्दुङ्                        | 20    |          | यएयां रुख्                        | 80         |
| बो वः                           | 79    | 1        | युदमरसुना तुर्वहंतुनंतुर्व        | 201        |
| भ                               |       |          | यो कर् तीयानीयोत्तरीयकृषेषु       | 79         |
| भिसा हेतुन्मेद्युन्मेद्युष्हेहि | 208   | 3 7      | ₹                                 |            |
| तुरुहेहि.                       |       |          | र इङ्गुकुटीपुरुषयोः               | 50         |
| <b>मिस्म्यसाम्</b> सुप्त्वीत्   | 179   |          | रब् ससत्यादी                      | 75         |
| <b>मिस्म्परस्</b> पि            | 14    |          | राज्                              | 175        |
| सङ्गस्याङ्कमृत्युष्टमसृणेषु वा  | 5     | 5 8      | रितो द्वित्वरू                    | 114        |
| म                               |       |          | रो दीर्घाद                        | 139        |
| <b>भे</b> गेणेसिसिसंसससम्म्य    | 209   | 9 2      | रो रा                             | 14         |
| <b>हं</b> सस्हास्हामा           |       |          | र्तस्याधूर्वादी ट                 | 93         |
| मह्मममहमन्स हसौ                 | 209   | 15       | <b>शैर्षतस्यमेशिक्वत्</b>         | 122        |
| मह्त्वुगसं <b>बुदे</b> नपः      | 170   |          | ਰ                                 |            |
| मध्यमकतमे च                     | 3     | -        | <b>क</b> ल्डोऽनु <b>ड्</b> गे     | 72         |
| मनयास्                          | 110   |          | <b>छ</b> नरामभ् <b>य</b>          | 109        |

| अक्तिस्त्राणि                 | 13          | पश्चि | प्रा <del>कृतस्</del> काणि          | र्ड   | पहि |
|-------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|-------|-----|
| कावक्रीवेषु                   | 125         | 3     | शसा वो च                            | 202   | 7   |
| <b>लुकां</b> सादी             | 28          | 1     | ग्रस्वेष                            | 144   | 2   |
| , छोप.                        | 10          | 5     | किति दीर्थः                         | 7     | 4   |
| छो छराटे च                    | 82          | 8     | क्षि कुद्नपुनरि हु                  | 13    | 6   |
| को बाऽऽहैं                    | 88          | 8     | <b>गोपादेशस्याहोऽचोऽस्रोः</b>       | 115   | 1   |
| को वा विद्युत्पत्रपीतान्वाद   | 140         | 3     | शेवेडच्यचः                          | 9     | 3   |
| स्योऽसम्ब                     | 89          | 7     | क्षोर्श्वनस्रो स्तम्बसमस्त्रनिस्पृह | - 107 | 2   |
| व                             |             |       | परस्परदमकावस्मश्रुवि.               |       |     |
| बतुपो विक्तिम एतङ्गुरुचैतवक्त | r 135       | 1     | शोर्डुसयवरशोर्दि                    | 29    | 9   |
| वर्गतेः                       | 136         | 4     | शोश्च वियां द्व                     | 159   | 4   |
| षा उग्रपग्रम्संहारे           | 128         | 4     | शोस्तक्                             | 83    | 4   |
| वा पर्वन्से                   | 100         | в     | शीण्डगेषु                           | 62    | 2   |
| वाको स्वयौ                    | 202         | 1     | मेर्वृक्षिने <u>मु</u> र्वा         | 90    | 7   |
| वाऽऽप्रमस्सनि पः              | 96          | 8     | शक्तकाहरूमां वह.                    | 101   | 8   |
| बाऽऽङ (स्वाङ्) उदोत्          | <b>\$</b> 8 | 3     | किविद्धि वक्षसो                     | 171   | 5   |
| वा न्तन्धी सन्युचिद्वयो       | 94          | 5     | श्मधारमञ्जामस्मरत्स्मौ म्ह          | 108   | 4   |
| वा पानीयगे                    | 48          | 5     | कुगनपि सो.                          | 152   | 2   |
| बा रके ग-                     | 87          | 4     | <del>शुम्बदश</del> सोः              | 142   | 8   |
| बाऽकास्वरण्ये                 | 28          | 6     | 4                                   |       |     |
| वा से                         | 116         | 4     | ष्क्रस्कोनांश्रि                    | 87    | 6   |
| विञ्चतिषु व्या स्रोपस्        | 23          | 7     | g                                   | 90    | 2   |
| बीप्सार्थाद्वि सुपो मस्तु     | 141         | 2     | षसोः फ                              | 97    | 4   |
| - इस स्कृति                   | 88          | 2     | स                                   |       |     |
| इन्य इदेड् (ती)               | <i>5</i> 8  | 6     | संज्ञानामर                          | 158   | 1   |
| वैतसङ्                        | 190         | 6     | संबंद खः                            | - 6   | 5   |
| श                             |             |       | संबोग                               | 44    | 5   |
| गर्नेसो डिकं                  | 139         | 1     | संस्कृतसंस्कारे                     | 28    | 5   |
| <b>क्रम्यादी</b>              | 37          | 3     | स. समारा-                           | 5     | 8   |
| चारदामद (ङ्)                  | 17          | 5     | स बाग्रुरपारसोः                     | 16    | 4   |
| बरसा हु                       | 5           | 7     | सन्बस्वपदे                          | 8     | 5   |

### प्राकृतनणिर्शयोगात्तस्त्रानामकाराष्ट्रिकंगण स्वनी

| <u> </u>                        | <b>S</b> E | पञ्चि: | <u> গান্তুনশূখানি</u>                     | पुष्ट    | पश्चिः |
|---------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------|----------|--------|
| मप्तपंप कोः                     | 33         | 5      | स्याक्रव्यचन्यचीयम्भ यात                  | 124      | 1      |
| सर्वादं जैमोऽतो हे              | 187        | 4      | स्विप                                     | 39       | 4      |
| समाहिपि                         | 16         | 1      | स्वमादाविङ्                               | 32       | 1      |
| सानुनामिकोबारं हिन              | 7          | 6      | स्वरस्य त्रिन्द्वमि                       | 52<br>44 | 2      |
| मिंह वा                         | 24         | 3      | स्वरेम्यो वकार्य                          | 21       | 1      |
| सिदिर्खोकाञ्च                   | 2          | 7      | जस्गाड्डाङ्                               | 168      | 9      |
| सुंतो भ्यसः                     | 148        | 3      | स्वार्थे तु कश्च                          | 138      | 1      |
| सुनेस इणमो इणं                  | 194        | 1      | रवाच शु कव्य                              | 100      | 1      |
| <b>सु</b> प्यहसोऽसुः            | 198        | 4      | ह                                         |          |        |
| द्युप्त्राविरम्यद्वला           | 4          | 3      | हः कातरविवस्तिमानुखङ्गे                   | 74       | 9      |
| <b>सुमग</b> मुसङे               | 52         | 1      | हः शुल्ककुमि                              | 15       | 1      |
| स्क्षे                          | 106        | 1      | हिंद निर्वेड                              | 235      | 3      |
| स्डमंऽहोतः                      | 52         | 8      | इरिद्राच्छाय                              | 234      | 1      |
| स्रो.                           | 142        | 3      | र्हारहारी                                 | 81       | 4      |
| मो बृहस्यनिवनस्यत्योः           | 106        | 4      | हर न्दी                                   | 34       | 1      |
| सोर्छुक्                        | 143        | 7      | हत्रि रूजणनानास्                          | 20       | 7      |
| स्कन्दर्नाष्ट्रगञ्जयंक तु स्तोः | 89         | 3      | <b>हर्यामर्यश्रीर्दाक्रियापरामर्श</b> कृत | ब- 123   | 1      |
| स्तः                            | 96         | 6      | दिष्टवार्षे.                              |          |        |
| स्तम्बं                         | 89         | õ      | <b>इब्रो</b> :कुत्हले                     | 52       | 4      |
| स्यानचनुर्ये च तु ठः            | 89         | 10     | हत्म वो बिन्होः                           | 83       | 2      |
| श्चियामिमाञ्जन्त्रिगाः          | 27         | 1      | हिंबोचोड़ोडु इसिन्                        | 146      | 2      |
| स्तोः                           | 87         | 2      | हिंहिहाहि सिस-                            | 145      | 2      |
| स्त्रां                         | 52         | 6      | हिन्यहा <b>ञ्च</b> लः                     | 135      | 8      |
| स्याणावहरे                      | 89         | 1      | हु सु निखयविस्मर्याववर्के                 | 235      | 7      |
| च्रमदामधिरोनमो नरि              | 24         | 8      | है दक्षिणेऽस्य                            | 31       | 1      |
| न्त्रिग्दे त्वड़िवी             | 125        | 8      | हो इत्वः                                  | ŏ        | 4      |
| सहागन्योर्वा                    | 121        | 6      | इस्वर्डाष्ट्रचै:                          | 164      | อั     |
| स्यहादाँ                        | 92         | 3      | इटो व्हः                                  | 103      | 1      |
| स्फरिक                          | 72         | 1      | <b>इ</b> ∷                                | 99       | 1      |

## प्राकृतमणिदीपोपात्तवार्तिकानामकारादिक्रमेण सूचनी

| प्राकृतवार्तिकानि                     | वृष्ठ | पक्षिः | प्रा <b>कृ</b> तवार्तिकानि        | <u>पृष्ठं</u> | पङ्किः |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|---------------|--------|
| अ                                     |       |        | ग                                 |               |        |
| सङ्गार इस्व एवेष्यते                  | 82    | 1      | गृष्टिमार्कारमनदिशकानां वाव-      | 22            | 1      |
| मदतेनीति वाष्यम्                      | 73    | 5      | <b>धनम्</b>                       |               |        |
| मन्नेकस्त्रविषयेऽपि मियोयोगे          | 111   | 7      | ₩                                 |               |        |
| पत्परं सङ्घप्यते                      |       |        | चक्रवाकशातवाहुनगोस्संधिवीच्य      | 9             | 7      |
| महन्ताखुद्नेति वाच्यम्                | 171   | 2      | चर्मशर्मसुमनस्तद्वोवयसां नेति     | 25            | 8      |
| भन्तर उपरी डात्वं वाष्यम्             | 13    | 4      |                                   | 20            | a      |
| अन्तरक्षादी नेति वाच्यम्              | 36    | 6      | वाच्यम्                           | AH            |        |
| गमिजादी मकारस्य छोप                   | 35    | 1      | चिद्वादावादेर्छुगिति वाच्यम्      | 67            | 3      |
| वाच्यः                                |       |        | ज                                 |               |        |
| नमालादित प्रागेष हस्यो                | 116   | 2      | जिह्नाया बळोपे दीघों बाच्यः       | 30            | 6      |
| वाच्यः.                               |       | -      | ন                                 |               |        |
| नयमप्यन्तादेशो वाच्यः                 | 158   | 3      | नस्य चोपसंख्यानममिज्ञाद्यर्थम्    | 111           | 8      |
| <b>371</b>                            | 200   |        | at.                               |               |        |
| जा।<br>जाणादेशे राज्ञ इत्याठे प्रति-  | 170   | 6      | ,                                 | 111           | 1      |
| पेश्व                                 | 110   | U      | -                                 | ***           |        |
| नामि इत्योत्वे वाच्ये                 | 100   | 5      | 4                                 | 0.1           |        |
| नाम इत्याप वाध्य                      | 168   | Đ      | दंध्या वाष्य                      | 24            | 1      |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 1.00  | _      | द्शस्य णस्य एवेति वाच्यम्         | 32            | 7      |
| इत्वोत्वविषयेऽप्यासरादेशी             | 168   | 7      | बिदाँचोदुङसावितिदीर्घी मेति       | 153           | 10     |
| न स्तः                                |       |        | वाच्यम्,                          |               |        |
| <b>T</b>                              |       |        |                                   | 113           | 1      |
| एवमादिष्वसंधिरेय वाच्य.               | 134   |        | द्विगुणद्वितीययोर्वावचन <b>म्</b> | 47            | 1      |
| एनमादौ संधिनित्यो वाच्यः              | 133   | 8      | द्विबद्धिरदद्विधागतनिपतितानां     | 47            | 2      |
| क                                     |       |        | प्रतिपेष .                        |               |        |
| कगरहेत्याचेतत्स्त्रत्रत्रयविषयाणा     | 111   | 4      | द्वितीयादौ पर्यायेणोसयलोपो        | 113           | 3      |
| मियोयोगे यस्परं तहुप्यते              |       |        | वास्य:                            |               | _      |
| क्रचिहित्येव<br>•                     |       |        |                                   |               |        |

| प्राक् <u>य</u> तवार्तिकानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ār | पश्चि | <b>प्राकृतवा</b> तिकानि                | 2B  | पश्चि |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------------------------|-----|-------|
| ঘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       | रागमागयोनेति वाच्यम्                   | 44  | 1     |
| धनुषस्तु हे सति न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 | 5     | राज्ञोऽन्त्यह्छोपानन्तरसदन्त-          | 175 | 5     |
| भूर्तसंवर्तनमुहूर्तवार्तिकवर्तिका-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94 | 2     | <sup>/</sup> त्वावस्थायामयमाकारोऽन्ताः |     |       |
| कीर्तिकार्तिकमूर्तवार्तायां वेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       | वेश इप्यते                             |     |       |
| वाच्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       | रेफे स एव                              | 78  | 2     |
| न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       | ₹                                      |     |       |
| न ययासंख्यमिति वाच्यम् 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59 | 6     | -                                      | 110 |       |
| प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       | छवयोरिप क्रचित्पूर्वविमितिपेधेन        |     | 5     |
| परलोपविषयेऽपि शेष एव 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 | 1     |                                        | 169 | 7     |
| छुप्यते पूर्वविप्रतिपेवेन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       | कोपवत्वयोः श्रुतिसुखतो न्य-            | 77  | 6     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68 | 1     | चस्या,                                 |     | ١     |
| पीठनीडयोर्जावचनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 | 2     | হা                                     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 | 10    | द्यारत्याष्ट्रयौ पुंस्येव              | 26  | 1     |
| पृथ्वा बाबचनम् 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 | 7     |                                        | 109 | 5     |
| भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                                        |     |       |
| मर्तृदारिकादावित्वं वाच्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57 | 3     | <b>स</b>                               |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 | 3     | संबुद्धी कामराकरमाराणां प्रति-         | 168 | 1     |
| वाच्य .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       | बेघा.                                  |     |       |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       | समासेऽन्तर्वेतिषियक्तिनिरूपितं         | 67  | 4     |
| माश्राशब्दे वाच्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 | 1     | पष्टत्वं वेति बाच्यम्                  |     |       |
| Allere to a first and a first | 78 | 3     | सुपुरुषकुम्भकारहितीया(दी)              | 9   | 9     |
| Samuelli 4 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       | नां वावचनम्                            |     |       |
| श्वयोगे ज एव, अन्यतरकोपं 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 | 3     | से सत्यसति च नाप्सरसः                  | 25  | 7     |
| प्रति संधातादेशस्यापवाद-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -     | सोमपा इत्यादीनां इस्वो बाच्यः          | 150 | 10    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1     | स्यूळतूणयोस्तु वा                      | 53  | 5     |
| त्वाद,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | - 1   | - 6, -4                                |     |       |

# श्रीमद्वारमीकीयप्राकृतस्त्रपाठगतगणसत्राणामकारादिक्रमेण स्चनी

| थ पा | ₹     | प्राकृतगणसूत्राणि '    | प्रष्ठ     | ग       | पा | स्  | माकृतगणस् त्राणि               | पृष्ठ |
|------|-------|------------------------|------------|---------|----|-----|--------------------------------|-------|
| 12   | 103   | <b>अड् तु वैरादी</b> ' | 62         | 1       | 3  | 33  | त्रतिगेऽप्रतीप <b>गे</b>       | 73    |
| 11   | 51    | अक्ष्यपेकुळाचा वा      | 26         | 1       | 4  | 91  | प्रमुक्ते                      | 117   |
| 3 1  | 32    | अपुण्णामाः केन         |            | 3       | 2  | 59  | मुकुळावी                       | 50    |
| 24   | 67    | अरिर्वेषाम्            |            | 1       | 3  | 42  | रक् सप्तत्यादौ                 | 75    |
| 12   | 34    | इतु सदादी              | 40         | 2       | 4  | 68  | क्षगेऽचो दिः                   |       |
| 12   | 76    | इक् कृपने              | 54         | 1       | 4  | 30  | तैस्याधूर्वादौ ट               | 98    |
| 12   | 81    | ऋतुरो                  | 56         | 1       | 3  | 30  | <b>च्ल्डो</b> डनु <b>डु</b> गे | 72    |
| 1 3  | 1     | पुष्ताकाका त्रयोदवागेऽ | - 65       | 1       | 4  | 101 | <b>छाद</b> ङ्कीपेषु            | 125   |
|      |       | चः                     |            | $ _{1}$ | 1  | 44  | छुड् मांसादी                   | 23    |
| 11   | 52    | <b>क्टीबे</b> गुणगाः   | 26         | 2       | 1  | 30  | वरङ्कगास्तुनाचैः               |       |
| 14   | 5     | क्षेडकरी सङ्           | 88         | 3       | 3  | 56  | बहिल्लगाः शीआदीनाम             | Į.    |
| 12   | 52    | गमीरग इत्              | 47         | 1       | 2  | 53  | वा पानीयगे                     | 48    |
| 1 4  | 121   | गहिमाद्याः             | 130        | li      | 2  | 110 | वा पुराच्याचाः                 | 64    |
| 1 8  | 105   | गोणाद्याः              | 86         | lî      | 3  | 14  | वैकादी गः                      | 69    |
| 1 2  | 17    | हो। जोऽभिज्ञारी        | 31         | 2       | _  | 68  |                                | -     |
| 8 4  | –     | सादगास्तु वेश्याः सिद  | <b>7</b> ¢ | 1       | -  | 26  |                                | 37    |
| 18   | 24    | टोर्बंडिशावी छः        | 71         | 1       |    |     | •                              | 62    |
| 1 4  | 106   | तम्ब्यामे              | 127        | 1       |    | 53  | -                              |       |
| 1 2  |       | तु सस्द्रधादी          | 31         |         |    |     |                                | 92    |
| 1 4  | 93    | वैकादी                 | 120        | 1       | _  | 100 |                                | 124   |
| . 19 |       | <b>दै</b> समोपु        | 62         | 1       | _  | 100 | <b>पात्</b>                    | 143   |
| 1 4  | ,     | <b>दैवगेऽसी</b>        | 118        | 1       | 2  | 11  | •                              | 32    |
| . 19 | ,     | न वाडम्ययोत्सावादी     | 43         | 1       | 1  |     |                                | 21    |
| 1 9  | 2 107 | पौरगे चाउत्            | 63         | 'n      | _  |     | _                              | 81    |
|      |       | प्याचाः                | 237        |         |    |     | ****                           |       |
|      |       |                        |            | 1       |    |     |                                |       |

### श्रीमद्वाल्मीकीयप्राकृतसृत्रानिर्दिष्टगणनाम्नामकारादिक्रमेण यचनी

| अ ग | Ą   | गननामानि            | पुरसंख्ण | अगम्     | गननानि                | <i>\$25588</i>  |
|-----|-----|---------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|
| 11  | 53  | अञ्जलपादिः          | 27, 266  | 1 2 110  | युयाच्यादिः           | 64, 269         |
| 3 1 | 32  | अपुरणादिः           | 279      | 1 2 107  | पाराज्ञः              | 63, 269         |
| 12  | 17  | असिज्ञादिः          | 34- 267  |          | च्यादिः               | 237             |
| 13  | 30  | उड्डाद्रिः          | 72, 270  | 1 3 33   | प्रनीपादिः            | 73, 270         |
| 12  | 37  | दन्त्राग्राद्रिः    | 43.267   | 1 3 33   | प्रन्याद्रिः          | 73. 270         |
| 12  | 81  | ऋखादिः              | 56 268   | 1 4 91   | यसुकादिः              | 117, 273        |
| 13  | 14  | <b>णुका</b> दिः     | 69-270   | 13 24    | बडिगाद्रिः            | 71, 270         |
| 11  | 51  | <del>कु</del> कादिः | 26, 266  | 11 44    | मांसाद्रः             | 23, 265         |
| 12  | 76  | <del>कृ</del> पादिः | 51. 268  | 1 2 59   | <u>सुकृष्टादिः</u>    | õ0, <b>26</b> 5 |
| 14  | 101 | <b>ङ्घीयादिः</b>    | 125, 274 | 2 4 68   | <b>स्पादिः</b>        | 275             |
| 14  | 5   | <b>क्षेत्रकादिः</b> | 88, 273  | 1 1 43   | बकार्दः               | 21, 265         |
| 12  | 52  | गर्माराडिः          | 47, 267  | 2 1 30   | वरह्चार्छः            | 276             |
| 14  | 121 | गहिलादिः            | 130, 275 | 3 3 56   | बहिछादिः              | 282             |
| 11  | 52  | गुर्गाद्रः          | 26. 266  | 2 4 67   | <b>बूपा</b> ईः        | 278             |
| 13  | 105 | गोणाद्यः            | 86, 271  | 1 2 103  | वराहिः                | 62, 269         |
| 14  | 100 | चार्यादः            | 124, 274 | 2 4 63   | অকাহি:                | 278             |
| 3 4 | 72  | आर्डादः             | 282      | 1 2 26   | शस्यादिः              | 37, 267         |
| 14  | 106 | तन्याद <u>िः</u>    | 127, 274 | 1 2 98   | <b>ड्योण्डा</b> ड्रिः | 62, 268         |
| 14  | 93  | नैखादिः             | 120, 274 | 1 2 - 34 | महाद्दिः              | 40, 257         |
| 13  | 1   | त्रवीद्धाद्धिः      | 65, 270  | 13 42    | यसन्याद्ः             | 75. 270         |
| 12  | 104 | दृत्यादिः           | 62, 268  | I 2 10   | समृद्धधादिः           | 31, 266         |
| 14  | 92  | द्वादिः             | 118, 274 | 1 4 22   | स्युहार्तिः           | 92. 273         |
| 14  | 30  | यूर्वादिः           | 93, 273  | 12 11    | स्त्रमाहिः            | 32, 267         |
| 12  | 53  | पानीयादिः           | 48, 267  | 13 78    | हरिद्रादिः            | 81, 271         |

# प्राकृतमणिदीपोदाहृतपदानामकारादिक्रमेण सूचनी

| शाङ्कनपदानि                | पृष्ठ पङ्चि |     | <i>प्राकृतपदानि</i> पृष्ठ पहि    | के. |
|----------------------------|-------------|-----|----------------------------------|-----|
| य                          |             |     | नता कपा—माव्या 97                | 1   |
| मंको मङ्गः                 | 20          | -   | मत्यी—मर्यी 134                  | 4   |
| मंसळी—महालिः               | 27          | 6   | अहं नहं—आई 99                    | 4   |
| भसो—भंश                    | 83          | 6   | अन्तपाओ—अन्तःपातः 109            | 8   |
| जनिम इंजिम्म नमुस्मि—      | 199         | 1-2 | अन्तरक्रं—अन्तरक्रं 13           | 2   |
| श्रमुप्तिन्                |             |     |                                  |     |
| अवस्मि इवस्मि एकस्मि       | 195         | 1-4 | अन्ता डवरि-अन्तरुपरि 18          | 5   |
| पुशस्सि पुत्तिसम्          |             |     | मन्तेडरं—अन्त पुर 86             | 5   |
| मशा—मजा                    | 232         | 7   | मप्पं—मस्मानं 183                | 4   |
| मको—सर्वः                  | 110         |     | अप्यणह्भा अप्यणा अप्यणिमा 184 1  | 4   |
| मगणी अरबीअद्भिः            | 122         |     | अच्चेण अच्चेणं अच्चाण-           |     |
| भगत्यो-भगस्यः              | 105         |     | णह्या अप्याणणिमा—                |     |
| महारो इद्वाली—महार         | 33          |     | आत्मना                           |     |
|                            |             |     | अप्यत्तो अप्या अप्याड अप्याओ 184 | 5   |
| भहमहे भहे भहे — अहमहं      | 141         |     | अप्पाणत्तो अप्पाणा               | U   |
| अच्छार अच्छरिकं अच्छरिकं   | 100         | 1   | अप्याणाट अप्याणामो अ-            |     |
| मच्छेरंआश्चर्यं,           |             |     | व्याणाहि अप्याणाहितो 'अ-         |     |
| मच्छरमा मच्छरसो अच्छरा     | 17          | 1   | _                                |     |
| — अप्सराः                  |             |     | पाणो अप्पाहि अप्पाहिंवी          |     |
| बच्छरवा बच्छरा ?— वप्सरा.  | 26          | -   | —आस्त्रमः                        |     |
| मच्छरामो—मप्सरसः           | 98          | 3 8 | भपनो भपाउ भपासो भपा- 184         | 5   |
| मच्छरिनं—साश्चर्य          | 98          | 3   | णत्तो सप्पाणाठ सप्पाणासो 🕟       |     |
| <b>भव्छि अच्छी-—</b> अक्षि | 20          | 3 5 | बप्पाणासुन्तो बप्पाणाहि          |     |
| सञ्ज—सद्य                  | 114         | 5 3 | मप्पाणाहिंसो मप्पाणेसुंतो        |     |
| मजा मजू-भार्या             |             |     | अप्पाणिहितो अप्पाणिहि            |     |
| अट <b>र्</b> —जटित         | 73          | 3 6 | अप्पासुन्तो मप्पाहि अप्पा-       |     |
| सर्वं सदं- सर्वे           | . 98        | 5 3 | हिंतो अप्येसुन्तो अप्येहि        |     |
| सणं रिण—ऋणं                | 6.          | _   | अप्पेहितोआत्मभ्यः                |     |
| P.M.D.                     |             |     | •4 21                            |     |

| <b>प्राकृतपदानि</b>         | पृष्ठं | पह्क्ति |
|-----------------------------|--------|---------|
| अप्परिम अप्पाणिम अप्पाणे    | 185    | 1       |
| भप्पेआस्मनि.                |        |         |
| भप्पस्स भप्पाणस्स भप्पाणाणो | 184    | 6       |
| <b>अ</b> प्पाणो—आत्मनः.     |        |         |
| सप्पा सप्पाणो सप्पे-सात्मनः | 183    | 4       |
| हे अप्पा हे अप्पो—हे आत्मन  | 183    | 3       |
| अप्पा अप्पाणी अप्पी—आत्मा   | 183    | 1-2     |
| अप्याण अप्याणं अप्याणाण     | 185    | 1       |
| अप्पाणाणंआत्मनां,           |        |         |
| मप्पा मप्पाणीभारमानः        | 183    | 3-4     |
| भिष्मं औष्पमं—अपितं         | 40     | 5       |
| मण्येसु मण्येसुं—मात्मसु    | 185    | 1       |
| अप्पेहि अप्पेहिँ अप्पेहिं   | 184    | 5       |
| — मारमभिः                   |        |         |
| <b>अमधो—अमा</b> त्यः        | 116    | 3       |
| ममहोममर्त्यः                | 105    | 4       |
| ममरिसो ममर्पः               | 123    | 8       |
| षसुमिम षसुप्मिन्            | 187    | 12      |
| मम् अह मसी (पुमान् )        | 198    | 5-7     |
| ,, असी (स्री)               | 225    | 5       |
| मसेसि—ममीर्पा               | 198    | 8       |
| ममेसि-अमूपां                | 225    | 6       |
| अम्मं-आस्रं                 | 98     | 6       |
| श्रीम मस्दि यहं अहमं मि     | 208    | 5       |
| ई जर्द.                     |        | - }     |
| भारह अम्हं अम्हाण अम्हाणं   | 211    | 1       |
| सम्हे सम्हो सन्स सन्साण     |        | }       |
| मन्द्राणं ममाण ममाणं        |        | - 1     |
| सहाण महाणं जे जो —          |        |         |
| <b>अस्मार्क</b> ,           |        | 1 :     |
|                             |        |         |

| मा <del>क्</del> रतपदानि             | पृष्ठं पर | कृषिः |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| मन्द मन्द्रं मह् मन्त्र मन्द्रं मम   |           | 7     |
| मह महं मे-सम.                        |           |       |
| अम्ह अम्हे अम्हो ले—अस्मान्          |           |       |
| भम्ह सम्हे अस्हो मे बर्भ हे-         |           | 9     |
| वयं                                  |           |       |
| धम्ह अस्हाहि अस्हे अस्हेहि           | 209       | 18    |
| णे अस्माभिः                          |           |       |
| मम्हकरो-भरमवीयः                      | 118       | 4     |
| बम्हत्तो अस्हाट सम्हासो              | 210       | 3     |
| अन्हाहि अन्हासंती अन्हा-             |           |       |
| हिंतो अम्हेसुंतो अम्हेहि अम्हे-      | ,         |       |
| हिंती समची समाव समानी                |           |       |
| नमाहि ममाहिती ममासुती                |           |       |
| ममेहि ममेहिंतो ममेहुंतो-             |           |       |
| शस्मत्,                              |           |       |
| नम्हत्य नम्हिमा अम्हस्सि             | 211       | 4     |
| अम्हिंहिं सङ् सपु सन्हत्यो           |           |       |
| मजान्मि मजास्सि मजाहि                |           |       |
| ममल्य ममस्मि ममस्रि                  |           |       |
| ममिं समाद महत्य महिम                 |           |       |
| महासीं महाहि मि मे-सिय               |           |       |
| अम्हसु भम्हसुं भम्हासु भम्हासे :     | 211       | 6     |
| बम्हेसु बम्हेस मजासु मजान            |           |       |
| मज्जामु मन्त्रासुं मन्त्रेसु मन्त्रे | ġ         |       |
| ममसु ममसं ममासु ममासं                |           |       |
| ममेसु ममेसुं महसु महसुं              |           | -     |
| महासु महासु महेसु महेसु              |           | 1     |
| — जस्मासु                            |           |       |
| alable andalt                        | 103       | 5     |
| वयं इसो वयं 19                       | 15 8-1    | U     |

| प्राकृतपदानि                                      | वृष्ट     | पक्रि । | प्राकृतपदानि                 | प्रश्नं | पश्चि: |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------|---------|--------|
| अर्वणं रण्णंअर्ण्यम्                              | 28        | 7       | इमेयुवो इमेहि इमेहिंतो       | -       |        |
| सरहो अरिहो अरुहो अई                               | 127       | 2       | इमेसुन्तो एहि—एभ्यः          |         | -, -   |
| जरहा जारवा जरवा—जब<br>जरिहो—अर्षः                 | 123       | 4       | £ 48.0. 26 2.4.              |         |        |
| जारकाजहः<br>भळकं उळकं खोळकं सहं उहं               |           | 1       | इम माह इत्याद                | 29      | 6      |
| मार्ड-मार्ड.                                      | 98        | - 1     | इस कहिंश-इति कथिनं           | 46      | 2      |
| भार-जादः<br>अवगन्नो स्रोगनो — सवगतः               | 000       |         | इंगाकोअङ्गारः                | 82      | 2      |
|                                                   | 236<br>79 | 2 2     | इहं—इष्टं                    | 90      | 3      |
| भवळा—सबला                                         |           | - 1     | इणं इणमो एस-एष॰              | 194     | 2      |
| अवरि डवरि—डपरि                                    | 49        | 5       | इणे इसं थेइसं                | 196     | 1–4    |
| अवि णाम—अपि नाम                                   | 29        | 2       | इणमो इण इव—हदं               | 231     | 3      |
| अस्स इमस्स से—अस्य                                | 197       | 6       | इत्तिमो प्रतावान्            | 135     | 8      |
| भार्से इमस्मि इमस्सि इइ—                          | 197       | 9       | इतिको एतिमो एइई-इयान्        |         | 6      |
| <b>अस्मिन्</b>                                    |           |         | इत्तिको एतिको एइहोएता-       | 135     | 7      |
| <b>वहं व</b> स्मि वस्ह णं णे ससं सम्ह             | 209       | 3       | वान्.                        |         | _ •    |
| मं मि मिमं-माम्,                                  |           |         | इन्धंचित्रं                  | 68      | 4      |
| सहिजो सहिण्णूअभिज्ञः                              | 34        | 8       | इमा इमाओ इमिना-इवस्          | 224     | 4      |
| महो असेरंअहो आश्चर्य                              | 9         | 1       | इमा इमे णा णे—इमान्          | 196     | 4      |
| भा                                                |           |         | इमाण इमेणं इमेसि सिएवां      | 197     | 6      |
| आमरिमो माहरिमोआवार्यः                             | 41        | 8       | इमाणि-इमानि (द्विती बहुवचनं) |         | 4      |
| मामाआप                                            | 18        | 2       | इमिणा इमेण णिणा णेण-अनेन     |         | 5      |
| माभारोभाकार.                                      | 68        | 8       | इमे—इमे                      | 195     | 10     |
| आ्ठिमो आडिमो आडिसो १                              | 59        | 3       | इसे—इमानि                    | 231     | 4      |
| भाडिमोभारतः                                       |           |         | इमार्स सि-नासां              | 225     | ī      |
| भायुसो भायू—मायुः                                 | 16        | 5       | इसेस इमेस एस एस-एस           | 198     | -      |
| मासिमा मासी मासीसा-                               | 16        | 2       |                              | §196    |        |
| भाशी.,                                            |           |         |                              | 197     | 8      |
| माहि इमचो इमा इमाड                                | 197       | 3-4     | इसी रिसीऋषि.                 | 61      | 12     |
| इमानो इमाहि इमाहितो-<br>सस्मात                    | _         |         | उ                            |         |        |
| · ·                                               | - 10F     |         | उषमं उद्कं                   | 9       | 6      |
| भाहि इसतो इसा इसाउ इसाव<br>इसाहितो इसाहि इसायुन्त |           | 4-5     | वजारो उवमारो जोबारो          | 236     | 5      |
| इनाएक। इसाह इ <u>साय</u> ुन्ह                     | rii.      |         | उपकार.                       |         |        |
|                                                   |           |         |                              |         |        |

| प्राकृतपदानि                      | हें<br>इंड | पङ्किः | प्राकृतपदानि -                  | પૃષ્ટં | पङ्किः |
|-----------------------------------|------------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| वक—ऋतुः                           | 56         | 5 2    | टच्हे तुट्य तुन्हे तुन्म तुन्मे | 203    | 1-2    |
| उक्कमं उक्लामं—उल्लातम्           | 48         | 3 2    | तुम्ह तुम्हे तुम्हे वो हे-मः.   |        |        |
| उक्करं उक्करं उत्करम्             | 36         | 8      | खबपश्य                          | 236    | 8      |
| उद्—उहु.                          | 73         | 3 2    | डप्पर्छ—उत्पर्छ                 | 109    | 1      |
| उद्या उरका                        | 110        | ) 1    | उसहं अजयं उसहमजयं—वृप           | r- 20  | 1      |
| उत्तकोउद्गतः                      | 1          | L 4    | मत्तर्य.                        |        |        |
| बग्गो — बग्नः                     | 11         | l 5    | उसहो रिसहो—ऋयम॰                 | 61     | 12     |
| उच्छंणो उत्सन्न.                  | 5.         | l g    |                                 |        |        |
| उच्छनो कसनो उत्सवः                | 9.         | 1 4    | ऊ                               |        |        |
| वच्छाहोदत्साहः                    | 5.         | 1 4    | कसमोउत्भवः                      | 51     | 8      |
| उक्त उन्म उन्ह उच्ह तह् तुह्      | 200        | 3      | बसामोडच्छवासः                   | 51     | 3      |
| तुष् तुल्झ तुष्म तुमं तुमाइ       |            |        | कसो—डचः                         | 30     | 4      |
| तुमे तुमो तुम्ह तुम्हं तुय्हं तुव |            |        | •                               |        |        |
| तुई तुईं ते वि दे तब.             |            |        | एकंएतं                          | 194    | 2      |
| বজু বিজ্ঞা—সংস্ত                  | 6          | 1 12   | एकंएतत्                         | 230    | 7      |
| रुपावइजइरुद्धान्यते               | 12         | 5 7    | एकत्तो एका एकाट एकाको           | 194    | 5      |
| उन्होहि उन्हेहि उन्हेहि           | 20         | 3 8, 9 | पुसाहि पुनाहिन्तो पुताहे        |        |        |
| नुन्झेहि तुन्मेहि तुम्हेहि        |            | -      | पुत्तो-पुतस्माव                 |        |        |
| उम्हेहि हेयुप्मामिः               |            |        | एकस्स से—एतस                    | 194    | 7      |
| उत्तरिक्तं—डत्तरीयम्              | 8          | 0 2    | पुशा पुष्-पृते                  | 194    | 2      |
| डहिग्गो डिवग्गो—डिझः              | 11         | 3 4    | पुआण पुआणं पुपुर्सि (से)-       | 194    | 8      |
| उम्हाण उम्हाणं तु तुन्म तुन्म     | 20         | 7      | पुतेषां.                        |        |        |
| तुन्माण मुन्माणं तुन्म            |            |        | एमासुन्तो एएसुन्तो-एतेम्य       | 194    | 6      |
| तुदमं तुदमाण तुदमाणे तुमाण        |            |        | पुजाओ - पुचाः                   | 223    | 3      |
| तुमाणं तुम्ह तुम्हा तुम्हाण       |            |        | प्आणि-एतानि (द्वि-व)            | 230    | 7      |
| तुम्हाणं तुत्राण तुवाणं तुहाण     |            |        | एइणाएतन                         | 194    | 3      |
| तुहाणं वो हेशुप्माकम्.            |            |        | ष्ए—पुतानि                      | 230    | 7      |
| उरहे तुला तुन्ही तुष्म तुन्मे     | 20         | 1 2    | युष्स्य एतिसन्                  | 194    | 10     |
| तुम्ह तुम्हे तुच्हे हे-यूगं.      |            |        | पृपुसि—एकासी                    | 224    | 1      |

| प्राक्तपदानि                          | पृष्ठं | पङ्कि । | भा <b>र</b> तपदानि      | নূম          | पङ्कि. |
|---------------------------------------|--------|---------|-------------------------|--------------|--------|
| एएसु एएसु—एतेषु                       | 195    | 4       | कत्तो का काउ काओ काहि   | 200          | 1-3    |
| पुपहिंपुते                            | 194    | 3       | काहिन्तो किणो कीस—      |              |        |
| पुक्रमेकं पुक्षेकं पुकेकं             | 141    | 3       | कस्माव्.                |              |        |
| एडबाएडका                              | 232    | 7       | कसी काउ काओ कासुंती का  | <b>t</b> 200 | 3-4    |
| पुत्य-अत                              | 38     | 1       | काहिन्तो केसुन्तो केहि  |              |        |
| पुत्य स—अन्न प                        | 9      | 5       | केहिन्तो—केम्यः,        |              |        |
| प्तिवमत्तं प्तिवमेसंप्ता-             | 36     | 9       | क्त्य किम करिंस कहिं    | 200          | 7      |
| यन्मात्रं                             |        |         | कस्मिन् ,               |              |        |
| पुसा-पुषा                             | 223    | 2       | क्रव्युरो-कर्षुर.       | 79           | 2      |
| पुसोएष                                | 193    | 7       | कम्मस-कश्मर्थ           | 112          | в      |
| भो                                    |        |         | कम्मोकर्म               | 112          | 1      |
| मोळीमाळी                              | 39     | 6       | कम्हाकस्मात्            | 199          | 8      |
|                                       |        |         | करणिखं —करणीयं          | 80           | 2      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |         | 33                      | 114          | 8      |
| <b>赤</b> 一 萌                          | 199    |         | कर्म्न-कान्य            | 44           | 6      |
| क्षचर्ण-काञ्चन                        | 20     | _       | 13                      | 111          | 5      |
| कण्ठीकृष्ठ.                           | 20     | _       | कस्हारं—कहारं           | 103          | 2      |
| कन्दो सन्दो—स्कन्द                    | 88     |         | कसणं कसिणं कण्हं-कृष्णं | 126          | 4      |
| कसं—कांस्यं                           | 115    | _       | कसिण-कृत्वा             | 128          | 3      |
| कहमा काला काहे-कवा                    | 200    | -       | कस्स काम-कस्त           | 200          | 5      |
| कर्इंसरो कईसरो-कवीश्वर                | 8      | _       | का के-कान्              | 199          | 6-7    |
| कहमो—कत्तमः                           | 38     |         | का—का                   | 226          | 2      |
| कहदवं — कैतवं                         | 68     | _       | काइ—कानि (द्वि-व)       | 232          | 1      |
| कइरवं—कैरवं                           | 62     | _       | काउँको — कामुकः         | 69           | 1      |
| क्रवहाक्कुप्                          | 18     | _       | काळण काळणं—कृत्वा       | 22           | 5      |
| कर्जकार्य                             | 98     | -       | काए कास किस्सा केए कीस  | 267          | 2      |
| 23<br>                                | 112    |         | कीसे कस्या              |              |        |
| कणशं—कमकं                             | 76     | •       | काओ कीओ—का              | 226          | 3      |
| कण्णो-कर्ण                            | 112    | _       | काण कार्ण कास केर्सि    | 200          | 6      |
| क्षणी—क्यव्                           | 112    | 2 6     | केषां,                  |              |        |

| प्राकृतपदानि              | प्रष्ठे | पङ्किः | प्राकृतपदानि                 | पृष्ठं | पङ्क्षि |
|---------------------------|---------|--------|------------------------------|--------|---------|
| काण काणं केसिं—कासां      | 227     | 4      | केसु नेसुं—केपु              | 201    | 1       |
| कासमोकश्यपः               | 29      | 11     | केहिं केहिं केहि-कै          | 199    | 7       |
| कासको-कर्षुकः             | 30      | 3      | को —कः                       | 199    | 6       |
| कासिनोकर्शितः             | 30      | 1      | को उहळळं — की त्हलं          | 52     | 5       |
| काहरो-कातरः               | 75      | 1      | कोहं कोहं                    | 72     | 4       |
| काहिं कीहिं-कस्यां        | 228     | 1      | ख                            |        |         |
| काहिइ काही-करिष्यति       | 8       | 10     | संदो-स्कन्द                  | 87     | 7       |
| <b>第</b> ——               | 231     | 8      | संघो—स्कन्धः                 | 71     | 1       |
| किंति-किमिति              | 29      | 5      | खंमो ढंमोस्तम्भः             | 89     | 6       |
| किं बिकिमपि               | 29      | 2      | खरगोश्रद्गः                  | 109    | 1       |
| किणा केण केण-केन          | 199     | 7      | सहा-सद्वा                    | 73     | 4       |
| कित्तिको केत्तिको केहही   | 135     | 6      | स्रणो—क्षणः                  | 89     |         |
| कियान्.                   |         |        | खण्डिको खुडिकोखण्डितः        | 35     |         |
| किरिमा-किया               | 123     | 3      | स्तमा-समा (शान्तिः)          | 92     |         |
| किलिजाइ—क्केचते           | 125     | 6      | सळळ—खरूप्:                   | 156    |         |
| किलिशं - क्रिशं           | 125     | 4      | स्रिक्यो — स्वितिः           | 109    |         |
| किवोक्रपः                 | 54      | 3      | **                           | 115    |         |
| फीमोक्वीब                 | 125     | 5      | खाण्—स्याणुः (शुक्कवृक्षः)   | 89     | 2       |
| इस्मवारी कुस्भारी         | 10      | 1      | ग                            |        |         |
| कुम्भकारः                 |         |        | गडनो—गवयः                    | 34     |         |
| क्रुओकृषः                 | 67      | 2      | गरडोगौर.                     | 63     |         |
| बुईकुड्यम्                | 73      | 1      | गरुखं— गौरवं                 | 63     |         |
| कुत्तो कुव्।कुतः          | 137     | 4      | गर्जुगङ्गी                   | 44     | 3       |
| <b>कुप्पर्ककु</b> ट्मरू   | 97      | 8      | 35                           | 160    |         |
| कुष्पासो कुष्पिसो—कूर्पास | 41      | 2      | गङ्गतो गङ्गाउ गङ्गानो गङ्गा- | 161    | 3-4     |
| कुरुवरा कुरुवरीकुरुवरी    | 233     | 4      | सुन्तो गङ्गाहिन्तो—          |        |         |
| कुळो—कुछं                 | 26      |        | गङ्गास्य                     | 1      | 0.0     |
| केके                      | 199     | 6      | गहची गङ्गाल गहाइ गहाउ        | 161    | 2-3     |
| केकानि                    | 231     | 8      | गङ्गाए गङ्गाको गङ्गाहिन्दो-  | -      |         |
| केवहो-कैवर्तः             | 94      | 1      | गङ्गायाः.                    |        |         |

| <b>प्रा<del>कृ</del>तपदानि</b> | पृष्ठ प    | ङ्चिः | ्र शक्कपदानि               | वृष्ट । | ब् <del>चि</del> ः |
|--------------------------------|------------|-------|----------------------------|---------|--------------------|
| गङ्गागङ्गा                     | 159        | 3     | गोरिचो गोरीड गोरीको गोरी-  | 165     | 1-2                |
| गद्वा गङ्गाढ गङ्गामी—गद्गाः    | 160        | 2     | सुन्तो गोरीहिन्तो          |         |                    |
| हे गहा हे गहे—हे गहे           | 159        | 9     | गौरीम्य.                   |         |                    |
| राङ्गास राङ्गाइ राङ्गाएराङ्गया | 160        | 9     | गोरी गोरीका गोरीड गोरीको   | 164     | 7                  |
| गङ्गाया गङ्गायां               | 161        | 4-5   | —गौयै.                     |         |                    |
| गङ्गाड गङ्गाओ- नाङ्गा.         | 159        | 7     | गोरीक गोरीका गोरीइ गोरीए-  | 164     | 8                  |
| गङ्गाण गङ्गाणं —गङ्गानां       | 161        | 5     | गौर्या गौर्याः गौर्या      |         |                    |
| गहासु गङ्गासुं—गहासु           | <b>161</b> | 5     |                            | 165     | 2-3                |
| गङ्गाहि गङ्गाहि गङ्गाहि-       | 160        | 7     | गोरीमा-गौरी                | 164     | 4                  |
| गङ्गामि-                       |            |       | गोरीण गोरीण-गौरीणां        | 165     | 2                  |
| गरिमा गरिमो-गुरुखं (गरिम       | n) 27      | 2     | गोरीहि गोरीहिं गोरीहि —    | 164     | 9                  |
| शरकं गुरुकंगुरुकं              | 49         | 5     | गौरीभिः                    |         |                    |
| गवको -गवड                      | 73         | 1     | गोरीसु गोरीसुं—गौरीषु      | 165     | 3                  |
| गहिरोगसीर                      | 47         | 5     | - ঘ                        |         |                    |
| गहिरोगृहवास्                   | 134        | 1     | वर्ण-वृतं                  | 54      | 1                  |
| गामणीआमणी                      | 156        | 1     | बरंगृहं                    | 85      | 1                  |
| गिट्टी गिण्डीगृष्टिः           | 22         | 2     | च                          |         |                    |
| गिम्होग्रीप्स.                 | 103        | 5     | सहर्तवैद्यम्               | 90      | 5                  |
| गिरा—गी.                       | 14         | 9     | च्दहो चढत्यो—चतुर्थः       | 89      | 12                 |
| गिहपई—गृहपतिः                  | 85         | 1     | बढणो बढरो चढ बत्तारि       | 174     | 5-7                |
| गुणं गुणोगुणः                  | 26         | 10    | बत्तारो—बत्तारः            |         |                    |
| गुन्मो — गुन्म                 | 112        | 6     | चउण्ह् चढण्ह्ं—चतुर्णा     | 213     | 4                  |
| गेन्संप्राह्म                  | 88         | 1.    | चरसु चरुसुचतुर्पु          | 174     | 11                 |
| रोण्डुकंकन्दुकं                | 38         | 1     | चर्राहें चर्काई—चतुर्मिः   | 174     | 10                 |
| गोहंगोहं                       | 109        | 4     | चउहिन्तो चकहिन्तो—चतुम्यं. | 174     | 10                 |
| हे गोरि—हे गौरि                | 164        | 6     | पकंपकं                     | 110     | 1                  |
| गोरिं-गौरीं                    | 164        | 7     | चकामोचक्रवाक.              | 9       | 8                  |
| गोरिची गोरील गोरीला गोरी       | 165        | 1     | चंडो खुडोचण्ड.             | 35      | 6                  |
| गोरीड गोरीए गोरीको गो          | री-        |       | चन्द्रमोचन्द्रः            | 138     | 3                  |
| हिन्तो (पं) गौर्याः            |            |       | चम्म                       | 25      | 4                  |
|                                |            |       |                            |         |                    |

| <b>आकृतपदानि</b>                | <b>2</b> 3 | <del>ণ্ডান্</del> ধ | शकुतपदानि                |          | D.   |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|----------|------|
| चविदा चविछा-चपेटा               | 71         | 4                   | बस्मणो बस्मो—बन्स        |          | पहिक |
| चावो—चापः                       | 68         |                     |                          | 18<br>98 | •    |
| 10                              | 77         | 4                   |                          | 68       | _    |
| चिंताचिन्ता                     | 45         | 8                   |                          | 11       | •    |
| चिंधं चिण्हं —चिह्नं            | 94         | е                   |                          | 25       |      |
| चिहुरो —चिकुरः                  | 70         | 9                   |                          | 81       |      |
| चुमइध्रधोतित                    | 109        | 6                   | l »                      | 83       | в    |
| चेह्नोचैत्यः                    | 124        | 3                   | करण आधा- अंदर्श          | 189      | 6    |
| चोरिना चोरिज-चौर्य              | 124        | 3                   | वर्ष वर्ग-वर्ग           | 43       | 2    |
|                                 |            | ·                   | ना चान्याम्              | 188      | 4    |
| छ<br>छत्तिवंणो छत्तवंणो—सहपर्णः |            | _                   | जा—या                    | 216      | 5    |
| <b>छप्पमो</b> -सद्पटः           | 83         | 6                   |                          | गं 219   | 2    |
| क्रप्नका-चर्पडः                 | 109        | 1                   | जाम जाई जाए जीव जीमा     | 217      | 4    |
| <b>छंगुहो</b> —ववमुस्त          | 84         | 1                   | जीइ जीएचया               |          |      |
| <b>अ</b> मा—क्षमा (सूमि ) •     | 92         | 2                   | जाम जाइ जास जिस्सा जीस   | 218      | 2    |
| "<br>छम्मो छतुमो—छन्र           | 121        | 5                   | जीसेयस्या .              |          |      |
| जाहा <u>काही</u> —छाया          | 128        | . 5                 | जाई नाईँ नाणि-पानि       |          |      |
|                                 | 234        | 2                   | (द्दि-व).                |          |      |
| छिहा—स्युहा                     | 92         | 4                   | वा वार वासो जी जीसा      | 217      | 1    |
| हुश—झुत्                        | 15         | 3                   | जीड जीमो—याः             |          |      |
| , জ                             |            |                     | जाण जेण जेणं—येषां       | 189      | 7    |
| र्जयत्                          | 18         | 9                   | जाण जाणं जेसि - यासां    | 218      | 6    |
| जं—चं                           | 188        | 4                   | (बास जासं)               |          |      |
| कं—यो                           | 217        | 2                   | जासु जाई जीसु जीसुं—बासु | 220      | 1    |
| र्जथर्                          | 229        | 4                   | बाहि बाहिँ बाहिं-यामि    | 217      | 4    |
| बहुमा बत्थ जिम्म नर्सिस नहिं    | 190 1      | -2                  | चाहिंतो—यस्या (पं)       | 218      | 1    |
| जाका जाहेयस्मिन्                |            |                     | निणा जेण जेणं— येन       | 188      | 6    |
| अण्ह्जन्हुः                     | 104        | 4                   | जित्तिकोयावान्           | 135      | 3    |
| जत्तो जम्हा जा जाउ बाधो         | 189 2      | , 3                 | जिल्मा जीहा—जिह्ना       | 99       | 2    |
| जाहिन्तो जाहियस्माव्            |            | Į                   | 33                       | 30       | 7    |
| ज्ञत्य जह जहि—यत्र              | 136        | 1                   | चीथाज्या                 | 129      | 2    |
|                                 |            |                     |                          |          |      |

| ह्यात — युग्त स्वा स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्राकृतपदानि         | पृष्ठ पक्चि   | i   | प्राकृतपदानि            | मृह्न पङ्   | क्ति |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|-------------------------|-------------|------|
| अन्स्यादो — युव्यच्छव्य   81   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | •             | . 1 | ण डण—न पुन              | 9           | 5    |
| जुसं — युक्तं   108   3   ज जुनः     |                      | 81            | 1   | जरण जरणा जरणो जरणाइ-    | <b>— 13</b> | 9    |
| चे—वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                    | 108           | 3   | न पुनः                  |             |      |
| जे—बानि     जिस्को — पावान्     जिस्को — पावानं     जिस्को — पावा |                      | 188           | 4   | जहार्छरुखार्ट           | 82          | 4    |
| जितिको — वावान् 185 7 जेप्युस्तो जेहितो — वेस्पः 189 3 जेहि जेहि जेहि जेहि वै. 188 7 जो — व. 188 4 जोपहा — ज्योस्जा 105 1 जोस्काण — यौवनं 62 1 जोप्या — वित्र वित |                      | 229           | 4   | णमोकारोनमस्कार,         |             |      |
| बेहुम्तो नेहितो—बेम्पः 189 3 जेहि नेहिं नेहिं — वै. 188 4 बोणहा — ज्योरखा 105 1 जोस्कण — यीवनं 62 1 जोस्कण — यीवनं 62 1 ज्ञाण्या — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 4 जाणं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 4 जाणं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 4 जाणं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 4 जाणं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 4 जाणं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 4 जालं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 4 जालं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 4 जालं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 3 जालं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 3 जालं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 3 जालं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 3 जालं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 3 जालं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 3 जालं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 3 जालं — ज्ञानं 96 5 जाहि — नामिः 222 3 जालं — नामिः 223 3 जालं — नामिः 224 1 जाहि — नामिः 225 3 जाहि — नामिः 225 1 जाहि — नामिः 225 3 जाहि — नामिः 225 1 जाहि — नामिः 225 3 जा |                      | 135           | 7   | **                      |             |      |
| जिह जिहि जेहि जैहि जैहि जैहि जैहि जेहि जेहि जिहि जिहि जिहि जिहि जिहि जि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                    | 189           | 3   | णहं—नमः                 |             |      |
| क्रांच्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 188           | 7   |                         | _           |      |
| जोण्डा — ज्योत्जा   62   1   जिंदरं जेंदर — न्युर   58   2   जिंदरं जेंदरं — न्युर   58   38   2   जिंदरं जेंदरं — न्युर   58   जिंदरं जेंदर   |                      | 188           | 4   |                         |             | _    |
| क्रांक्वण-पीवर्न   62   1   विदर्ग जंदर-न्युर   53   2   विदर्ग जंदर-न्युर   53   2   विदर्ग जंदर-न्युर   53   2   विदर्ग जंदा जंदर-न्युर   53   2   विदर्ग जंदा जंदा जंदा जंदा जंदा जंदा जंदा जंदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               | 1   | -                       |             |      |
| स्था — ध्वनि.  34 4  102 4  स्थि — झिसिति  श्राणं — ध्यानं  38 8  हेसो — स्वरंस.  30 1  हेसो — स्वरंस.  30 5  हेसो — दर्स.  30 5  हेसो — दर्म.  30 5  हेसो — दर्म.  30 5  हेसे — हेसह.  30 5  हेसह.  50 हेसे संगही — स्वरंस.  50 हेसह.  50 हेसे संगही — स्वरंस.  50 हेसह.  50 हेसे संगही — स्वरंस.  50 हेसह.  51 हेसे संगही — स्वरंस.  52 हेसे संगही — स्वरंस.  53 हेसे संगही — स्वरंस हेसे संगह |                      | 62            | 1   |                         |             |      |
| प्राणी— ध्वानि.   34 4   102 4   102 4   102 4   102 4   102 4   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   102 5   10   |                      |               |     |                         |             |      |
| " 102 4 प्रति— प्रशिति 29 8 प्रति— प्रशिति 29 8 प्रति— प्रशिति 93 8 प्रति— प्रति 93 8 प्रति— प्रति 93 8 प्रति — प्रति 93 8 प्रति 93 8 प्रति — प्रति 93 8 प्रति 93 8 प्रति — प्रति 93 8 प्रति 93 8 प्रति — प्रति 93 8 प्रति — प्रति 93 8 प्रति — प्रति 93 8 प्रति 93 8 प्रति 93 8 प्रति — प्रति 93 8 प्रति 93 8 प्रति — प्रति 93 8 प्रति 93 8 प्रति — प्रति 93 8 प्रति — प्रति 93 8 प् | •                    | 94            | 4   | णिद्धो सणिद्धो सिणिद्धो | 126         | 1    |
| स्राचि—झिसिति 29 8 साणं—ध्यानं 93 8 साणं—ध्यानं 93 8 हेमो—स्तरम. 90 1 हेमो—स्तरम. 90 1 हेमो—स्तरम. 89 11 हेणे—स्त्रानं 89 11 हिमान्तर विकास वितास विकास वित |                      |               |     | क्तिग्ध.                |             |      |
| हाणं—ध्यानं 93 8  होणं—ध्यानं 93 8  हेनो — स्तरम. 90 1  होणं—स्यानं 89 11  हिणं—स्यानं 89 11  हिणं—स्यानं 89 11  हिणं—स्यानं 70 8  हमा—वृद्दित 74 5  हम्मो—वृग्म 74 5  हमा—वृग्म 70 8  श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |     |                         | 13          | 2    |
| ठंभो—स्तम्भ 90 1 ठेभो—स्तम्भ 89 11 ठेणे—स्यानं 89 11 ठेणें—स्यानं 95 5 ठ व्याप्ता—निक्षः 70 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |               |     | _                       |             | 4    |
| क्रियं — स्वयं ने   89   11   जिल्लाकर      |                      | 00            | •   |                         | सहं 12      | 1    |
| है जिंग — स्थानं 89 11 जिहुसो — निकथः 70 8 70 8 जिहुसो — निकथः 70 8 70 8 70 8 70 8 70 8 70 8 70 8 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                    | 00            | -   | णिसामरो णिसिमारो        | 41          | 4    |
| ड स्वाह — वहति त्र प्र 5 स्वाह — वहति वहति वहति वहति वहति वहति वहति वहति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |     |                         |             |      |
| क्रिक्ट - व्हित   74   5   5   5   5   5   5   5   5   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ा</b> णस्यान      | OA            | TT  |                         |             | 8    |
| डक्दो—दग्धः 95 5 डम्भो—दग्भ 74 5 डसङ्—टशांति 74 5 णांसास्तासा—निश्वासो- 10 6 णांसास्तासा—निश्वासो- 10 6 णांसास्ता —निश्वास 116 1 णांसासो—निश्वास 116 1 णांसासो—निश्वास 109 6 णांहे—नदीं 24 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                    |               |     |                         | 68          | 1    |
| कम्मो दम्म 74 5 विस्तान क्यांसा विश्वासी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |               |     | -41-41-41-41-41-41      | 232         | 6    |
| हसड़—हशति 74 5 ह्यासी ण प्रसासी—नि.बास. 116 1 ण-सां 222 3 णक्षणो—नयन 26 5 णहं—नदीं 44 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |     | action country          | 30          | 5    |
| ण प्राप्तासा नि. बास. 116 1<br>प्राप्तासा नि. बास. 116 1<br>प्रमुणी न्यन 25 5<br>प्रमुणी न्यन 25 5<br>प्रमुणी न्यन 44 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | _             |     | andidatas as ates-      | 10          | 6    |
| णं प्रांसारी—नि.बास. 116 1<br>णं—तां 222 3<br>णहो—कोह. 109 6<br>णहो—नदीं 44 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>र</b> सङ्—दशात    | 74            | 5   | -Bicit                  |             |      |
| णमणी—नयन 26 5 जेहो सणेहो—स्नेह 122 1<br>णहं—नदीं 44 4 णोमाछिथा—नवमाछिका 66 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                    |               |     | णीसासोनि-श्वास-         | 116         | 1    |
| णहं—नदीं 44 4 णोमाळिया—नवमाळिका 66 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | _             | 3   |                         | 109         | 6    |
| 2 2 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               | 5   |                         | 122         | 1    |
| णह्सांत्र णह्सांत्रं—मदीकोतः 8 1   ण्डाको—स्रातः 104 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                    | _             |     |                         | 66          | 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | णह्सात णह्सातं—मदीका | <b>la</b> . 8 | 1   | ्षानो—स्रात.            | 104         | 4    |

| <b>प्रा</b> कृतपदानि           | पृष्टं पहरि | के  | शकुतपटानि 9                 | ष्ट्रं पक्तिः  |
|--------------------------------|-------------|-----|-----------------------------|----------------|
| त                              |             |     |                             | 191 6          |
| तंतत्                          | 19          | 1   |                             | 192 1-4        |
| 27                             | 230         | 1   | वत्य तद्द तहि—तत्र          | 136 1          |
| तं णं—तं                       | 191         | 2   | वत्थ वस्मि वस्सि वहिं -     | 193 8          |
| तं तुं तुवं तुमं तुहं—त्वं     | 201 5       | , 7 | त्तिमन्.                    |                |
| तं तुं तुए तुमे तुम्ह तुवं तुई | 202 5       | , 6 | तंबो —स्तम्भः               | 108 1          |
| त्त्रो.                        |             |     | तमो — तमः                   | 11 3           |
| तं—तां                         | 221         | 2   | तमो—तसः                     | 25 2           |
| तइमा ताला ताहे-तवा             | 193         | 2   | तक्मं ताम्रं                | 98 6           |
| तइजं तईंभंस्तीयं               | 80          | 1   | सरड तरको तरवी तहणी          | 155 2          |
| तइसो तईंड तईसो तईहिंतो         | 203         |     | वरूवरवः,                    |                |
| तुष्म तुष्मत्तो तुष्मा तुष्माङ |             |     | हे तरु हे तरू—हे तरो        | 155 4          |
| तुष्माभो तुष्माहि तुष्मा-      |             |     | तर्-तर् 1                   | 155 5          |
| हिंतो तुष्म तुष्मत्तो तुष्मा   |             |     | वरूतो वरूड वरूमो वरूयुंतो 🛭 | 155 6          |
| तुन्भार तुन्मामो तुन्माहि      |             |     | तक्रहिंतो—तरुम्यः           |                |
| तुष्माहिती तुमसी तुमा          |             |     | तरुणा—तरुणा 1               | 55 5           |
| तुमार तुमाओ तुमाहि तुमा-       |             |     |                             | l <b>5</b> 5 6 |
| हिंती तुम्ह तुम्हत्तो तुम्हा   |             |     | वरूदिंतोवरोः.               |                |
| तुम्हाउ तुम्हाओ तुम्हाहि       |             |     | वरुगो वरुस्स—तरो 1          | 55 7           |
| तुम्हाहिंतो तुयह तुवत्तो तुवा  |             |     | mant mand                   | 55 5           |
| तुवाढ तुवामो तुवाहि तुवा-      |             |     | तरुस्मि—तरी                 | 55 7           |
| हिंचो तुहत्तो तुहा तुहाट       |             |     | वरूवरः                      | 55 2           |
| द्वहाओ तुहाहि तुहाहितो         |             |     | तरूण तरूणंतरूणो 1           | 55 7           |
| तुर्हितो—त्वत्.                |             |     | at Buch well                | 55 7           |
| तणुषीतन्त्री                   | 127         | 6   |                             | 55 5           |
| तत्तो तपिश्रो—तस               | 122         | 5   | dela sea de ates en         | 59 11          |
| तत्तो ताढ ताओ वासुंतो          | 192         | 5   | - 464 mil 64 64             | 2 6, 8         |
| वाहि वाहिंतो तेष्ठंतो तेष्हि   |             | - 1 | ND ME _ MAI                 | 43 1           |
| तेहिंतो—तेम्यः                 |             | - { | तहत्ति—तथेति 29 8,          | 46, 3          |
| तत्तो तम्हा वा तार वाणो        |             |     | वा तेवान्                   | 91 4           |

| प्राक्तपदानि                          | वृष्ठ पक | कि । | प्राकृतपदानि                        | पृष्ठं पक्ति |
|---------------------------------------|----------|------|-------------------------------------|--------------|
| वाम वाइ ताए तीम तीमा तीइ              | 221      | 2    | तुइ तुए तुष्मत्य तुष्मान्म          | 207          |
| तीपुतया.                              |          |      | तुन्सस्सि तुन्सर्हि तुन्मत्य        |              |
| वाम वास तिस्सा वीमा वीसे              | 221      | 5    | तुष्मिम तुष्मस्मि तुष्महिं          |              |
| तिस्सा सेतस्याः                       |          |      | तुमए तुमध्य तुमस्मि तुमस्सि         |              |
| ताम ताहिंतो तीमतस्याः                 | 221      | 8    | तुमहिं तुमाइ तुमे तुम्मि            |              |
| ताभ ताहिं तीभ तीहिं                   | 222      | 2    | तुम्हत्य तुम्हम्मि तुम्हस्सि        |              |
| तस्या                                 |          |      | तुम्हिं तुबत्य तुविमा               |              |
| वाड वामो तीमा तीड तीमो                | 220      | 5    | तुवसिंस तुवहिं तुहत्य तुहिस्स       |              |
| वा.,                                  |          |      | तुइस्ति तुइहि—स्विय                 |              |
| वाण वाणं तेसिं सिं से—वासां           | 222      | 1    | तुन्सेसु तुन्सेसु तुन्सेसु तुन्सेसु | 207          |
| नाणं तास तेसिं सिं <del>-तेषा</del> ं | 193      | 1    | त्रमेसु तुमेसुं तुम्हेसु तुम्हेसु   |              |
| ताणि—तानि (द्वि. व )                  | 230      | 3    | त्वेसु तुमेसुं तुहेसु तुहेसु        |              |
| तादिसोतारश                            | 60       | 7    | त्सु त्सुं—युष्मासु                 |              |
| वाहि वाहि" वाहिं तीहि तीहि            | 221      | 3    | हुन्माहि हुन्माहिंती तुन्मेसुंती    | 205          |
| वीर्हि—वामिः.                         |          |      | तुब्सेहि तुब्सेहिंतो तुस्हसो        |              |
| वाहिंबो तीहिंबो—सम्बः                 | 221      | 4    | तुम्हाव तुम्हामो तुम्हासुंवो        |              |
| तिमसेसो त्रिद्शेश.                    | 10       | 7    | तुम्हाहि तुम्हाहिंतो तुम्हे-        |              |
| तिग्गं तिम्मं—तिग्मं                  | 98       | 2    | वुंवो तुम्हेहि तुम्हेहिंवो          |              |
| तिणा तेण तेणं णेण णेणं—तेन            | 191      | 5    | तुयहचो तुथहाठ तुयहाओ                |              |
| तिणिण—त्रयः त्रीन्                    | 215      | 3    | तुयहासुंवो तुयहाहि तुयहा-           |              |
| तिण्हं सिण्हं त्रयाणां                | 215      | 6    | हिंतो तुरुहेसुंतो तुरुयेहि          |              |
| तिण्हो—सीक्ष्णः                       | 104      | 5    | पुण्हेहिंचो वुन्साव वुन्सामो        |              |
| तिसिमो—वाबान्                         | 135      | 3    | तुच्याभुंतो तुच्याहि तुच्या-        |              |
| तित्थं तूई—तीर्यं                     | 101      | 5    | हिंवो तुज्झेयुवो तुज्झेहि           |              |
| तीसा—र्त्रिशत्                        | 23       | 9    | तुज्होिंदेवो तुज्यतो तुज्याद        |              |
| तीसाण तीसाण—त्रिंशतां                 | 214      | б    | तुब्मामो तुब्मासुंतो                |              |
| वीसु वीसुं—त्रिषु                     | 215      | 6    | रज्याची रज्यार रज्याको              |              |
| वीहि तीहिं तीहिं - त्रिमि             | 215      | 5    | उज्यापुँतो उज्याहि उज्या-           |              |
| हुई हुए तुम तुमह तुमए तुमाई           | 203      | 6    | हिंवो उन्होसुंतो उन्होहि            |              |
| तुमे ते दि दे हे—स्वया.               |          |      | उज्होहिंतो उज्भक्तो उज्हाद          |              |

| <b>प्राकृतपदानि</b>         | वृष्ट । | <b>प</b> ङ्किः | मानुवपदानि<br>-              |       | _   |
|-----------------------------|---------|----------------|------------------------------|-------|-----|
| उदमामो उदमासुंतो उदमा-      | 60      | ાસ્થ           | दिन्सणो दाहिणो-दक्षिणः       | 5B 44 | •   |
| हि उन्माहिंतो उन्मेसुंतो    |         |                | दिस्सी—हसः                   | 31    | 3   |
| उन्मेहि उन्मेहितो उन्हत्तो  |         |                | दिस्सी दासी—दर्शः            | 59    | •   |
| उम्हाउ उम्हाको उम्हासुंतो   |         |                |                              | 122   | -   |
| उम्हाहि उम्हाहितो उम्हे-    |         |                | हे दहि—हे दिघ                | 172   | _   |
| सुंतो उम्हेहि उम्हेहिंतो    |         |                | वृहिं—हिंच (द्वि)            | 172   |     |
|                             |         |                | दहिं दहिं—दि                 | 172   |     |
| उद्धतो उद्धाउ उद्धावो       |         |                | <b>विह प्</b> त्य — दृष्यत्र | 8     |     |
| उद्धासुतो उद्धाहि उद्धा-    |         |                | दहिणा—बझा                    | 172   | 8   |
| हिंतो उच्हेसुंतो उच्हेहि    |         |                | दहिणो दहिसो दहीड दहीओ        | 172   | 4-5 |
| उण्हेहिंतो तुज्जनो.—युप्सत् |         |                | दहीहिंती हमः (पं)            |       |     |
| तुम्हकेरंयुप्मदीयं          | 80      |                | दहिणो दहिस्स-दभ्रः           | 172   | 6   |
| ते—ते                       | 191     |                | वृहित्तो वृहीय वृहीको वृही-  | 172   | 5   |
| तेवानि                      | 230     |                | कुंतो दहीहिंतो-विक्यः,       |       |     |
| तेरह—त्रयोवश                | 68      | 5 5            | डहिन्सि—द्वनि                | 172   | 6   |
| तेखं—तेछं                   | 120     |                | दही ढहीइ दहीज-दभीन           | 172   | 3   |
| तेवीसा—त्रयोविंशतिः         | 68      | 5 5            | दहीण दहीणं— दलां             | 172   | 6   |
| तेसु तेसुं—तेपु             | 198     | 3              | दहीसु दहीसुं—विषयु           | 172   | 6   |
| तेहि तेहिँ तेहिं – तैः      | 191     | 4              | वहीहि वहीडिं वहीडिंविध-      |       | 4   |
| तेळोकं—श्रेलोक्यं           | 111     | . 5            | बि.,                         |       |     |
| तोंडं—तुंडं                 | 52      | 3 7            | दाढा-देघा                    | 24    | 2   |
| খ                           |         |                | दामं दाम                     | 25    | 2   |
| थमोस्तम्भः                  | 88      | 9              | डामदाम                       | 186   | 6   |
| थाण्—स्थाणुः (हरः)          | 88      |                | दामाइ—दामानि                 | 186   | 6   |
| थीणं— स्त्यानं              | 90      |                | दाहिणो दक्षिणः               | 101   | 6   |
| धुहुं थोरं—स्थूहं           | 119     |                | दिईं जो दुईं को — द्वितीयः   | 47    | 1   |
| थूंण थोण-स्यूकं             | 58      |                | विवजो द्वरजो—द्विगुणः        | 47    | 1   |
| थेरो-स्थविरः                | 65      |                | दिकोद्विवः                   | 47    | 2   |
| द्                          | Ų.      |                | बिग्धो-दीर्षः                | 116   | 3   |
| दहत्तो—दैसः                 | 62      | 8              | दिग्धो दीहरो दीहो — दीर्घः   | 139   | 4   |
|                             | 133     |                | , दिष्टियादिष्टवा            | 123   | 4   |
| त्यालूदयावान्               | TOO     | U              | · Indicatement               |       |     |

| हिण्णे इस — इसे 32 8   राह्य प्रस्का   96 2   होहि होहि होहि होहि वेहि वेहि वेहि 213   हिस्सा – इपन् 186 1   हे सण — हे सन 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3<br>6<br>3<br>7<br>5<br>7<br>4<br>5<br>6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 96 2   तोह दोह दोह वेह वेह 213   विस्ता-द्वत   186 1   वेह—हाम्यां.   वेह हाम्यां.   वेह हाम् | 3<br>7<br>5<br>7<br>4<br>5                |
| दिसमा— इपन् 186 1 विहि— द्वास्यां. दिसो— दिक् 17 4 है भण— है भन 171 हुनाई— दिजातिः 46 6 मण्ड भन 171 1 हुनेशो विहेलो— दितीयः 113 4 मणाह नगाई भणाणि— भना- 171 6-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 5 7 4 5                                 |
| दिसो—दिक् 17 4 है भग—है भन 171 हुआई—दिसातिः 46 6 हुईओ विडेंको—दितीयः 113 4 हुआई—विज्ञातिः 133 4 हुईओ विडेंजो—दिगुण 113 4 भणाह चणाई भणाणि—भना- 171 6-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 5 7 4 5                                 |
| हुमाई—दिजातिः 46 6 वर्ण—धर्न 171 1<br>दुईस्रो विडेसो—दितीयः 113 4<br>दुडणो विडणो—दिगुण 113 4 घणाह वणाई घणाणि—धना- 171 6-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5<br>7<br>4<br>5                          |
| दुईस्रो विडेलो—दितीयः 113 4 घणप्रणो—धनवास् 133<br>दुडणो विडणो—दिगुण 113 4 घणाइ चणाई घणाणि—धना- 171 6-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -7<br>-4<br>-5                            |
| बुडणो विडणो—दिगुण 113 4 चणाह चणाई चणाणि—चना- 171 6-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4<br>5                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                         |
| हुनस् —हु:कं 109 3 पणी—धनी 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| बुषिण दुवे दो दोषिण विषिण 213 1 वणुई वणू—बनुः 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                         |
| वेलिय वे—है,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| बुदंबुर्व 109 1 वत्ती बाई वारी - धात्री 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                         |
| दुक्तर—दुक्तर 13 3 (है) शाम धामा—हे भातः 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                         |
| दुवसणं बोवसणं —द्विषयनं 47 3 हे बास—हे बात् 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                         |
| इवार बार—हार 114 1 वामट भागमी थामनी थान- 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                         |
| दुवारं दुवेरं वारं वेरं—द्वारं 36 9 णो भाक-भातारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| र्वारिको-दीवारिकः 62 8 भावा भावारो-भावा 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                         |
| [सहो वृसहो - दुस्सह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                        |
| ्सासणी—दुश्मासनः 30 2 धारी—धात्री 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                         |
| विणास-देवनार्ग 21 9 धीर-विर्व 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                         |
| विणाससुवत्तं —देवनागसुव- 21 9 हुत्तो—पूर्वः 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                         |
| क्र श्रा–म् 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                         |
| वीए जासणं —देन्या बासनं 8 15 विष् वेषूद बोण्सो —वेनवः 163 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <del></del> 5                             |
| व्यं - दैवं 118 2 नवारं - नगर 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                         |
| ण्ह होण्डं बेण्ड् बेण्डं-द्वयो 214 3 नई णईनदी 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                         |
| चो दोउ नोमो दोसुतो हो- 213 6 न उमो-न पुन- 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                         |
| हिंती वेसी वेड वेशी वेश्रुंती नाश्री - न्यायः 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                         |
| वेहिंती—द्वास्था, निवार्क-निवार्क 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                         |
| च दो <del>हुं - इ</del> यो. 214 5 " 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                         |

| प्राकृतपदानि               | पृष्ठं | पङ्क्ति | <u>पाकृतपदानि</u>             | पृष्टं      | पङ्क्तिः |
|----------------------------|--------|---------|-------------------------------|-------------|----------|
| निण्णं निम्नं              | 96     |         | पल्रकं—पस्त्रकं               | 111         | •        |
| नेड्रं—नीढं                | 2      | _       | पवहो पवाहो—प्रवाह             | 43          | -        |
| नेडुं नीडं नीडं            | 49     |         | पावसी—प्रावृट्                | 40<br>17    | -        |
| पु नाज-नाज                 | TO     | 1       |                               |             | _        |
| पईवंप्रतीपं                | 74     | 2       | "<br>पाणिकं पाणीकं— पानीवं    | 26          |          |
| पडरो-पौर                   | 63     | -       | पास-पार्ख                     | 48          | -        |
| पक्कं पिक्कंपक्कं          | 33     | _       |                               | 116         | _        |
| पच्छूसोप्रत्युषः           | 83     |         | (हे) पिक-हे पितः              | 158         |          |
| पच्छेपथ्यं                 | 93     | _       | पिनव पिननो पिनरा पिननो        | 158         | 5        |
| पश्चिमंपश्चिमं             | 93     | 2       | पिउणो पिक पिक्षो— पितर        | -1 -1 -1    |          |
| पर्जतो पर्यन्तः            | 101    |         | पिमरो पिमापिता                | 157         | 12       |
| पद्मण्ह पद्मण्हंपद्माना    | 214    | _       | पिनासरो-पिकस्वर               | 30          |          |
| पट्टंपृष्ठं                | 27     | 8       | पिडणीपितरः                    | 158         |          |
| पट्टं पृष्ठं               | 55     |         | पिउवणं— पितृवनं               | 57          | 2        |
| पहिसापटिमा                 | 27     | 4       | पिको पिकः                     | 67          | 2        |
| पडिवण्णंअतिपश्चं           | 74     | 1       | पिकं-पक्वं                    | 110         | 1        |
| पढसं— प्रथमं               | 76     | 3       | 29                            | 111         | 5        |
| पण्णरह् पञ्चदश             | 96     | 2       | पिच्छी पिहुवीपृथ्वी 102, १    | 2, 12       | 7, 8     |
| पण्णासंपश्चाशत             | 96     | 2       | पिट्टी पुट्टीपृष्टिः          | 57          | 10       |
| पण्णोप्रञ्चः               | 35     | 4       | पिष्न उसमंपियोदकं             | 10          | 4        |
| पण्हो प्रश्नः              | 104    |         | पिव सिव व निम विव न्यइ        | <b>4235</b> | 5        |
| पद्भं पोम्मंपश्            | 40     |         | पिसाजी:पिशाची                 | 68          | 2        |
| पण्डाळळोषणविंसई —प्रफुष्ट- | 24     | 4       | पिहं पृथक्                    | 19          | 2        |
| कोचनविंशति ,               |        |         | पीढं पेढंपीठं                 | 49          | 1,       |
| पसुको परसुको-असुकः         | 116    | 2       | पीणत्तं पीणत्तणं पीणदा पीणिमा | 137         | 1 '      |
| पस्हो पक्स                 | 104    | 2       | पीनस्वं,                      |             |          |
| परकेरंपरकीयं               | 136    | 3       | पुढवी पुड्बी—पृथिवी           | 76          | 1        |
| परामरिसोपरामर्थः           | 123    | 3       | पढमं पदुमं पुढमं पुढमं-प्रथमं | 35          | 10       |
| परोप्परंपरस्पर             | 39     | 8       | पुणाइपुनः                     | 13          | 10       |
| पळक्खो                     | 121    | 3       | पुण्तं—पुष्पं                 | 78          | 5        |
| पल्लविलंपक्षयं             | 138    | 3       | "                             | 97          | 5        |
| 10120 .4.                  |        | ,       | •                             |             |          |

| प्राकृतपदानि                    | वृष्ट प | ड्कि. | प्राकृतपदानि                      | áâ    | पङ्किः |
|---------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|-------|--------|
| पुरापू:                         | 14      | 10    | बुद्धिचो बुद्धीय बुद्धीयो बुद्धी- | 162   | 10     |
| प्ररिसोपुक्षः                   | 50      | 7     | मुंतो बुद्धीहिंतोबुद्धिम्यः       |       |        |
| पुरुत्यो—पुरुस्सः               | 105     | 2     | हुदी – हुदिः                      | 162   | 2      |
| पुष्तपहोपूर्वाह्यः              | 104     | 5     | बुद्धी बुद्धीयो —बुद्धयः          | 162   | 3      |
| पोनस्तरं-पुष्करं                | 87      | 7     | बुद्दी बुद्दीय बुद्दीओबुद्दीः     | 162   | 5      |
| धोत्थकंपुस्तकं                  | 2       | 13    | बुद्दीम बुद्दीमा बुद्दीह बुद्दीप  | 162   | :6     |
| पोरो-पूतर                       | 66      | 2     | बुद्ध्याः बुद्धौ                  | 169   |        |
| <b>4</b>                        |         |       | बुद्धीण बुद्धीर्णबुद्धीना         | 168   | 1      |
| फंसो—स्पर्क.                    | 97      | 5     | बुदीसु बुदीसं—बुद्धिषु            | 168   | 2      |
| फर्ड—फर्ड                       | 72      | 2     | वृद्धीह बुद्धीह बुद्धीह"-         | - 162 | 7      |
| फळिहोस्फटिक                     | 70      | 8     | बुद्धिसि:                         |       |        |
| ब                               |         |       | बोरबद्र                           | 66    | 3      |
| वव्यो-नाव्यः (जन्मा)            | 101     | 3     | भ                                 |       |        |
| बस्इचेरब्रह्मचर्य               | 100     | 4     | भेग-महर्द                         | 55    | 4      |
| बहप्पई बहप्सई बहस्सई वि         |         | 2     | भहिदारिया-सर्वृदारिका             | 57    | 4      |
| इप्पर्व विद्यमई विद्यस          |         |       | भडोभट                             | 73    | 4      |
| इहपाई ब्रहफाई ब्रहस्स           |         |       | मचिवतोमक्तिमान्                   | 188   | 5      |
| मयप्पद्दं मयण्यद्दं भयस्य       |         |       | भव्यो मम्हा—भस्म                  | 97    | 1      |
| मियणई मियणई मियस                |         |       | मसमा शुसमा—जू                     | 140   |        |
| शुयप्पई मुजण्फई सुयस्सई         |         |       | ममिसु ममिसुं ममीसु ममीसुं         | -168  | 3 4    |
| <b>मृहस्प</b> ति •              |         |       | अमिषु                             |       |        |
| बहुशमे—बहु                      | 138     |       | मर्व अवंदो-भवान्                  | 18    | 5      |
| बळिसं—बिर्श                     | 71      | _     | मनियोमन्य                         | 124   | 8      |
| बाम्हणोधाह्मण                   | 103     | -     | मानोमाग                           | 4     |        |
| वाहो- बाज्य. (कश्रु)            | 101     | -     | मिवडी—कुटी                        | 50    | 7      |
| श्राद्धे—दुद्धि                 | 162     | _     | भिसनो—भिषक्                       | 18    |        |
| (हे) इदि इदी—हे इदे             | 162     |       | मुचं—मुकं                         | 11    |        |
| वुद्धिमो वुद्धीम वुद्धीमा वुद्ध | it 169  | 7,8   |                                   | 3'    | 7 1    |
| बुद्धीर बुद्धीए धुद्धीओ बु      | द्वी -  |       | भोगइन्हं मोगचिह्नं                |       | 9 6    |
| हिंतोबुद्ध्याः                  |         |       | मोच्छा—मुक्ता                     | 109   | 2 2    |

| <b>प्राकृतपदानि</b>        | वृष्ट | पक्किः | प्राकृतपदानि                | gg  | पङ्कि. |
|----------------------------|-------|--------|-----------------------------|-----|--------|
| म                          |       |        | माईण माद्रण-सावृणा          | 57  | 8      |
| ममाइ सह मए मसए सम          | 209   | 9-11   | माईण माईण माऊण माऊणं        |     | _      |
| ममाइ मि में जं—सवा.        |       |        | मावृणां.                    |     | •      |
| मइत्तो मईउ मईओ मईहिंतो     | 209   | 16     | माणइन्तो-मानवान्            | 134 | 2      |
| मन्यत्तो मन्या मन्याउ      |       |        | मासं मेसं -मांस             | 23  | _      |
| मञ्ज्ञाको मञ्ज्ञाहि मञ्जा- |       |        | मुकुळं सुरखं—मुकुछं         | 50  | _      |
| हिंतो ममत्तो ममा ममाउ      |       |        | मुको-सुख्यः (मूर्कः)        | 71  | 1      |
| ममानी ममाहि ममाहिंती       |       |        | मुणइजइ—ज्ञायते              | 8   | 8      |
| महत्ती महा महाड महाको      |       |        | युसकं मूसकं युसकं           | 52  | 2      |
| महादि महादितो — मत्,       |       |        | मुसा मुसा मोसा-मृषा         | 58  | 5      |
| सरगू—महुः                  | 109   | 2      | सुदुष्ठं - मुखं             | 138 | 8      |
| मण्डळोमत्सरः               | 93    | 3      | मुळ्लं—मूर्व                | 110 | 5      |
| मण्डिमोमध्यमः              | 33    | 8      | मूसमोमूपकः                  | 45  | 5      |
| महोमस्यः                   | 105   | 4      | मेकंमेबं                    | 80  | 2      |
| महिनो-मर्टितः              | 95    | 1      | मोत्ताहळं — मुक्ताफर्क      | 78  | 4      |
| मदोमठः                     | 72    | 4      | मेहोमेघः                    | 70  | 5      |
| मण्हा — सुरस्रा            | 105   | 1      | मोरोमयूरः                   | 66  | в      |
| मर्ज- सर्व                 | 93    | 6      | ₹                           |     |        |
| मंत् मण्णामन्युः           | 94    | 6      | रक्षण                       | 121 | 5      |
| मैसमांस                    | 44    | 8      | रहज्जो—रतिलक्षा             | 105 | 3      |
| मई महंतीमहान्              | 18    | 6      | रग्गो रस्रोरकः              | 87  | 5      |
| महीपर्ट महीप्रधं           | 55    | 7      | रण्या रामाणा रामाणेण रामा-  | 179 | 5-6    |
| महु—मधु                    | 70    | 6      | णेणं राष्ण राष्णं—राज्ञा.   |     |        |
| महुं महुँ—मधु              | 173   | 1      | रण्णो रामत्तो रामा रामाउ    | 180 | 1-3    |
| महु एत्यमध्वत्र            | 8     | 13     | रामामी रामाणती रामाणा       |     |        |
| (हे) मान माना (हे)         | 167   | 9      | राजाणाउ राजाणाओ राजा-       |     |        |
| मातः,                      |       |        | णाहि रामाणाहितो रामाणो      |     |        |
| •                          | 136   | 5      | राजाहि राखाहितो राहणो-राजः  |     | •      |
|                            | 167   | 7      | रण्णो राषस्य रामाणस्य रामा- | 180 | 6      |
| साइ्घरं माउघर—मावृगृई      | 57    | 6      | णो राहणोराजः.               |     |        |

|                              |               |      | _                          |             |     |
|------------------------------|---------------|------|----------------------------|-------------|-----|
| प्राकृतपदानि                 | पृष्ठं पर्दा  | ਬ- ∫ | <b>प्राकृतपदानि</b>        | 60          | विः |
| रहोरथः                       | 70            | 6    | राष्ट्रणाराज्ञा            | 179         | 2   |
| रस्सीरिमः                    | 103           | 6    | राष्ट्रणो—राखानः           | 177         | 7   |
| रामं राजाणं राहणं-राजान      | 178           | 4    | राएहि राएहिँ राएहिं        | 179         | 7   |
| (है) राज राजा राजाण राजा     |               | 1-2  | राजभिः                     |             |     |
| णो राभो—राजन                 |               |      | राकोराग.                   | 44          | 1   |
| राक्षत्रो राकाउ राकाओ राका   | - 180         | 4-6  | रामराम                     | 143         | 11  |
| वसी रामाणाट रामाणाम          | ो             |      | (दे) राम रामा रामो-(       | 148         | 6   |
| राकाणासुन्तो समाणां          | È             |      | राम                        |             |     |
| रामाणाहिंतो रामाणेसुन        |               | ٠,   | रामचो रामा रामाड राम       |             | 6   |
| रामाणेडि रामाणेडिंती राव     | ग-            |      | रामादि रामाहिंदो - रा      |             |     |
| सुन्तो रामाहि रामाहिर        | त्रो          |      | रामची रामाड रामाभी रा      | मा- 147     | 11  |
| राइची राईट राईकी रा          | -             |      | सुन्तो रामाहि रामा         |             |     |
| सुन्तो राईहि राईहिंतो रा     | <b>?</b> -    |      | रामेझुन्तो रामेहि रामेर्   | <b>इंतो</b> |     |
| चुन्तो राष्ट्रहि राष्ट्रियो- |               |      | —रामेम्बः                  |             |     |
| राजम्मः                      |               |      | रामिम रामे—रामे            | 149         | 3   |
| राजमित राइमित-राहि           | 182           | 1    | रामस्य रामाय-रामाय         | 145.        | 9   |
| राका राकोराजा                | 175           | 7    | रामस्स रामस्य              | 148 -       | 7   |
| रामा रामाणा रामाणी-          | - 178         | 1    | रामारामाः                  | 142         | 8   |
| राजानः                       |               |      | शमा शमे-समान्              | 144         | 1   |
| रामा रामाणे रामाणो राम       | <b>市 ·178</b> | 4-5  |                            | 148         | 9   |
| राहणो राहणं—राजानं           |               |      | रावेण रामेण—रामेण          | 144         | 6   |
| रामाणा—राजा                  | 182           | 3    | रामेसु रामेसुं—रामेसु      | ,149        | в   |
| राबाणा राबाणाणी—राजः         | 182           | 5    |                            | तमैः 146    | 3   |
| रामाणाण राभाणार्थ रा         | ह्रणं 181     | 1-2  | •                          | 142         | 4   |
| राईण राईंणं — राजां          |               |      | रिवी-अविः                  | 59          | . 8 |
| रामाणेहि राक्षाणेहिँ रामा    |               | 1    | 1 W.                       | 149         | 10  |
| राईहि राईहिँ राईहि           |               |      | (हे) रुक्स रुक्सा रुक्सो-( |             | 9   |
| राजिभः                       |               |      | इनसत्तो रुखा रुखार         |             | 8   |
| रामाणाणी—राजानः              | 182           |      | 1                          | विका-       |     |
| रामाणी—राजा                  | 176           |      | हिंतो बुक्षाद              |             |     |
| P.M.D.                       |               |      |                            | 22          |     |

| प्रा <b>कृ</b> तपदानि       | बुष्ठ | विद्याः | प्राकृतपदानि                        | प्रष्ठं  | पश्चिः |
|-----------------------------|-------|---------|-------------------------------------|----------|--------|
| रम्खन्तो रुम्लाउ रुम्लाको   | 150   | 4       | वजोवजः                              | 111      | 8      |
| रुक्खासुन्तो रुक्खाहि रू-   |       |         | वहा—वार्ता                          | 94       | 4      |
| न्लाहिंवो रुन्खेसुन्तो रु-  |       |         | वस्महोगन्मथः                        | 79       | 4      |
| क्खेदि रुक्खेदिती           |       | -       | वरिसं वासंवर्ष                      | 122      | 4      |
| वृक्षेम्यः                  |       |         | वरिहो-वर्द्दः                       | 123      | 4      |
| रुक्खिम रुक्खे बुक्षे       | 150   | 7       | वनसाभो-स्यवसायः                     | 112      | 8      |
| रुक्तस्य —वृक्षस्य          | 150   | 2,6     | बहुंवर्ष्                           | 166      | _      |
| रुक्ता रुक्ते—पृक्षात्      | 149   | 10      | (हे) बहु—(हे) बहु                   | 166      | 1      |
| रुस्या रुस्यो—हुक्षाः       | 149   | 8       | बहुत्तो बहुड बहुओ बहुसुंतो          | 166      | 3      |
| रुम्बाण रुम्बाम—गुआणां      | 150   | 6       | बहृहिंती-व्ययुभ्यः                  |          |        |
| रुम्खेण रुम्खेणं—बृक्षेण    | 150   | 1       | बहुत्ता बहुब बहुबा बहुह             | 166      | 2-3    |
| रुखेसु रुखेनुं—मृतेपु       | 150   | 7       | वह्य बहुए बहुओ बहुहितो-             |          |        |
| दश्लेहि स्क्लेडि दक्लेहिं-  | 150   | 1       | वध्वा.                              |          |        |
| <b>बु</b> क्षः              |       |         | वह्वष्:                             | 165      | 7      |
| रुक्तो बच्छोवृक्षः          | 88    | 3       | वह् वह्ड बह्बो-वन्नः वभूः           | 166      | 1      |
| हागी — हाण:                 | 111   | 2       | वह्म बहुआ बहुड् बहुएवध्य            | 7 166    | 2      |
| रुण्णंरुवितं                | 76    | 5       | बहुम बहुमा बहुद्द बहुए              | 166      | 3      |
| रुप्पिणी — रुक्सिणी         | 97    | 3       | वध्वाः वध्वास्                      |          |        |
| देओदेफ.                     | 78    | 2       | वह् उवग्ढो वह्वगृढो-वध्पगृहः        | 8        | 7      |
| ষ                           |       |         | वहूण वहूर्ण-वधूना                   | 167      | 1      |
| वंकं — वकं                  | 21    | 2       | बद्दु बद्दुं—बप्यु                  | 167      | 1      |
| व वा—वा                     | 43    | 2       | वह्रि वह्हिं वह्रिं —वभूमिः         | 166      | 2      |
| वहरं वेरंवैर                | 62    | 5       | वहेदमो-विमीतक                       | 45       | 5      |
| बहरं वर्ज-वर्ज              | 122   | 5       | बळ्ळी बेळ्ळीबङ्की                   | 36       | 8      |
| बसो—ज्ययः                   | 112   | 8       | वातीसा—द्वात्रिंशत्                 | 113      | 2      |
| वरषो—स्याञः                 | 116   | 3       | वादह—हाद्ध                          | 113      | 2      |
| बच्छेण घच्छेर्ण मृक्षेण     | 22    | 5       | वावीसाद्वाविंबातिः                  | 113      | 2,     |
| बच्छेसु बच्छेपुं — वृक्षेपु | 22    | 6       | वासरिसी—स्यासऋषिः                   | 59<br>59 | 9;     |
| बच्छो महिणेविमो—वस्सोऽभि-   | 8     | 1       | विंदे बेंदे बोंदे विंते बेंते बोंत- | Đ        | *      |
| नन्दितः                     |       | 1       | वृन्तस्                             |          |        |

| <b>प्राकृतपदानि</b>            | ge ' | पद्धिः | प्रा <del>हत</del> पदानि " | पृष्ठ      | पश्चि |
|--------------------------------|------|--------|----------------------------|------------|-------|
| विश्वो विज्ञाे—विन्ध्यः        | 20   | 9      | स सो—स                     | 191        | 2     |
| विंसिओवृश्विकः                 | 91   | 1      | समळपिच्छीविजं-सकसपृर्य्व   | <b>t</b> - |       |
| वि पिधपि                       | 237  | 2      | विद्वान्                   | 102        | 2     |
| विकारुस्कोविकारवान्            | 134  | 2      | समा सङ्-सदा                | 41         | 1     |
| विद्वा, बीकोद्वितीयः           | 10   | 1      | सक्यो-संस्कृतः             | 23         | 6     |
| विण्यूविष्णु.                  | 104  | 4      | सकारोसकारः                 | 23         | 6     |
| विज्जुला विज्जू—विश्वत्        | 140  | 4      | सविखणी सवसी-साक्षी         | .18        | 4     |
| विक्विद्युत्                   | 14   | 6      | सर्थ-सर्व                  | 90         | 5     |
| , 21                           | 26   | 7      | सञ्जोसञ्जनः                | 128        | 3     |
| 59                             | 186  | 3      | सञ्जा—सबं                  | 93         | 8     |
| वियुक्तो—चुक्षिकः              | 90   | 8      | सणिन—वानैः                 | 139        |       |
| विदाकोविद्युतः                 | 50   | 5      | सण्हं सुण्हं-सूक्ष्मं      | 52         | 9     |
| विम्हणो-विसापः                 | 103  | 5      | सण्हं—श्रक्ष्णं            | 109        | 9     |
| विस्तं—विष्वक्                 | 19   | 1      | सचरी—सहितः                 | 75         | -     |
| विद्यमो ?विद्यक्तः             | 115  | 4      | सद्दाकोशब्दवान्            | 133        | _     |
| विहम्पई विहस्सई-गृहस्पतिः      | 106  | 5      | सदो—शन्दः 83               | 5, 10      | _     |
| विष्टू वेण्ड्—विष्णुः          | 45   | 1      | सदा-अदा                    | 11         | 4     |
| वीसा <u></u> विंघतिः           | 23   | 9      | समिदी सामिदी-समृद्धिः      | 81         | 5     |
| बीसाण बीसाण-विदातीनां          | 214  | 5      | समुदो-समुद्रः              | 109        | _     |
| वीसासी—विश्रमः                 | 80   | 1      | समुद्रो—समुद्रः            | 170        |       |
| पीसामी-विश्वासः                | 30   | 1      | सम्मं—सम्बक्               | 19         | 1     |
| वीसुं—निप्तक् 30               | 2, 3 |        | सम्मं - शर्म               | 25         |       |
| बुद्धकर्-पृद्धकविः             | 95   | _      | सरको-शरव                   | 18         | _     |
| बेशुवर्ण वेणूवर्ण—वेणुवनं      | 8    | _      | 39                         | 26         | 2     |
| वेसोवेष.                       | 83   | 6      | सरिका-सरिद                 | 14         | 5     |
| ₩<br>                          |      |        | सरिक्को— सदधः              | . 60       | 5     |
| संसोशंसः                       | 71   |        | सरिसो—सद्याः               | 60         | 6     |
| संणा—संज्ञा                    | 35   |        | सरी—संदक्                  | 60         | 5     |
| संदणी—स्यन्दनः<br>संपन्ना—संपद | 83   | -      | सरो—स्मरः                  | 103        | 6     |
| सपवा—सपद्                      | 14   | 6      | सकाहा—काषा                 | 121        | 3     |
|                                |      |        |                            |            |       |

| प्रा <b>क्ट</b> तपदानि     | पृष्ठं   | पर्ख् | केः | आकृतपदानि                  |       |     | _  |
|----------------------------|----------|-------|-----|----------------------------|-------|-----|----|
| सब्वंसर्वं                 | _        | 28    |     |                            |       | 9 9 |    |
| सन्वको सन्वत्तो सन्वदो—स   | र्वतः 1! | 37    | 3   | सीहो सिंघो— सिंहः          |       | 30  | 2  |
| सम्बस्य सम्बस्सि सम्बन्धि- | -        | ,     | U   | सुदेरं-सान्द्यम्           |       | 24  | 4  |
| सर्वेस्मिन्                |          | 37 ]  | 10  |                            |       | 00  | 5  |
| सब्बहिंसर्वस्मिन्          | 18       |       | 1   | सुउरिसो—सुपुरुषः           |       | 10  | 1  |
| सब्बा सब्बे-सर्वान्        |          | 37 5  |     | सुओ—ब.                     | 12    | _   | 2  |
| सब्बा—सर्वा                | 21       |       | 2   | सुंदो —शीण्ड               |       | 12  | 8  |
| सच्चा सब्बी—सर्वा          | 23       |       | 1   | सुण्हं सोण्हं —सुहमम्      | IC    | _   | 2  |
| सब्बाह—सर्वाणि             | 22       |       | 7   | द्यत्तो—द्युप्तः           | 10    | 9   | 2  |
| सञ्चाणं सन्वेसिं—सर्वेषां  |          |       | 1   | सुन्यं—शुल्बं              | 11    |     | 7  |
| सब्दे—सर्वे                | 18       |       | 9   | सुवं—स्त्रम्               | 12    | 8 . | 2  |
| सन्दे—सर्वाणि              | 18       |       | 5   | ग्रवह सोवह—स्वपिति         | 3     | 9   | 4  |
| सन्वेसि—सर्वासाम्          | 22       |       | 5   | सुई—ग्रुम (सुखं)           | 70    | )   | 6  |
| सम्बो—सर्वः                | 21       |       | 3   | सुहकरो सुहमरो-सुखकरः       | 6'    | 7   | 5  |
| ससास्वसा                   | 18'      |       | 3   | सुहवो सुहवोसुभग            | 59    | 2   | 2  |
|                            | 169      |       | 1   | . 52                       | 70    | )   | 1  |
| (हे) ससा—(हे) स्वसः        | 169      |       | 2   | सेअस्याः                   | 228   | 5   | 1  |
| सहमाणी सहमाणा—सहसाना       |          |       |     | सेएतस्याः                  | 228   | }   | 5  |
| सा—सा                      | 220      |       | - 1 | सेजा—शच्या                 | 38    | :   | Ĺ  |
| सारकं—धार्क                | 121      |       |     | सेळोशैकः                   | 62    | 1   | L  |
| प्राकाहणी—शाववाहनः         | Ð        | _     | - 1 | सो अ—स च                   | 68    | 4   | Į. |
| सासं— सस्यम्               | :30      | _     | - 1 | सोच सोचिन सोचेन सो णइ      | - 235 | 1-2 |    |
| साहणा साहणी — साधनी        | 233      | _     |     | स एव                       |       |     |    |
| साहा—शाखा                  | 70       | 5     | 1   | **                         | 118   | 5   |    |
| सिंघो — सिंहः              | 83       | 3     |     | सोहिक्कोसोमानान्           | 134   | 1   |    |
| सिमावामी-स्याद्वाट.        | 124      | 3     | 1   | •                          |       |     |    |
| सिमिणो सिबिणो-स्थमः        | 83       | 1     |     | £                          |       |     |    |
| सिरंशिरः                   | 25       | 2     |     | णुमं—हजुमन्तम्             | 151   | 3   |    |
| सिरिमंतो-शीमान्            | 133      | 4     |     | णुमचो हणुमाउ हणुमाको       |       |     |    |
| सिरी—श्रीः                 | 123      | 3     |     | हणुमासुंतो हणुमाहिंतो—     |       |     |    |
| सिविणो—स्वमः               | 32       | 2     |     | <b>इ</b> नुम <b>द्ग</b> यः | 151   | 6   |    |

| प्राकृतपदानि                 | 2ģ  | पश्चि | माञ्चतपदानि                 | पृष्ठं | पश्चिः |
|------------------------------|-----|-------|-----------------------------|--------|--------|
| इणुमचो हणुमाउ इणुमाको        | 151 | . 5   | इरिक्रो इरीड हरीको हरीसुंतो |        | 1      |
| इणुमाहिंतो— इनुमतः           |     |       | हरीहिंवोहरिम्पः             |        |        |
| इणुमन्मि—इनुमति              | 151 | . 9   | हरिम्मि—हरी                 | 154    | 4      |
| <b>रशुमस्त — इन्नम</b> तः    | 151 | . 7   | हरीहरिः हरी                 | 152    | 4      |
| <b>१</b> शुमा- इनुमान्       | 133 | 6.    | (है) हरी हरि—हे हरे         | 152    | 12     |
| 39                           | 151 | 2     | हरी हरिणोहरीन्              | 153    | 1      |
| हणुमा— ह्युमन्तः             | 151 | 2-8   | हरीण हरीणं—हरीणास्          | 154    | 3      |
| इनुमामा—इनुमता               | 151 | 4     | हरीस हरीसुं—हरियु           | 154    | 4      |
| इषुमाण इणुमाणे—इनुमवास्      | 151 | . 8   | हरीहि हरीहिं हरीहिं         | 153    | 5      |
| व्युमासु ह्युमासुं—इनुमासु   | 151 | . 9   | <b>हारिमिः</b>              |        |        |
| हणुमाहि हणुमाहि हणुमाहि—     | 151 | 5     | हरो हीरोहरः                 | 34     | 2      |
| दञ्जमितः                     |     |       | इकहा इकडी-इरिज्ञा           | 234    | 2      |
| बस्योइस्त                    | 96  | 7     | हळहीहरिज्ञा                 | 81     | 5      |
| हरपान्या हरनपान्था-हरस्कन्दी | 116 | 5     | हिरीडी:                     | 128    | 3      |
| हरिसो—हर्षः                  | 123 | 2     | होइ इहभवतीह                 | 10     | 3      |
| हरड हरको हरियो—हरयः          | 152 | 8     | ळ                           |        |        |
| हरिवरिम्                     | 153 | 1     | ळवसाणीकक्सण.                | 105    | 2      |
| इरिणा—इरिणा                  | 153 | 3     | डक्सो—डक्म                  | 105    | 3      |
| इरिणो इरिक्तो इरीड इरीको     | 158 | 7     | कर्ग-क्राम्                 | 110    | 5      |
| हरींहिंतो—हरेः               |     |       | कट्टीवर्ष्टि                | 80     | 5      |
| इरिणो इरिस्स—हरेः            | 154 | 8     | कात बळादवंकावः              | 28     | 7      |

# प्राकृतमाणिदीपानुरोधी प्राकृतसुबन्तश्चन्दरूपसंप्रहः. साधारणश्चन्दाः.

#### बकारान्तर्पृष्ठिको रामञ्जर.

|                                                                                                  | एकवचनम्                                                                                       | बहुवयनम्                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रयमाविभक्तिः<br>संबोधनप्रयमाविभक्तिः<br>द्वितीयाविभक्तिः<br>यृतीयाविभक्तिः<br>१ पञ्जमीविभक्तिः | रामो<br>हामो दे राम<br>रामं<br>रामेण रामेणं<br>रामाहिंदो रामचो<br>रामाभो रामाव<br>रामा रामाहि | रामा 1<br>दे रामा<br>रामा रामे<br>रामेहिं रामेहिं रामेहि<br>रामाहितो रामेहिंवो<br>रामाधुंतो रामेधुंतो<br>रामाहि रामेहि<br>रामचो रामाको रामाक |
| षष्ठीविभक्तिः                                                                                    | रामस्स                                                                                        | रामाण रामाण                                                                                                                                  |
| सहसीविमकिः                                                                                       | रामे रामस्मि<br>एवं क्यास्योध्यन्ताः पंति                                                     | रामेशु रामेशु                                                                                                                                |

# बाकारान्तपुंकित्रो हणुमाशब्दः.

| ₹.   | हणुमस्मि                           | हणुमासु हणुमार्नु                               |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ₹,   | हणुमस्स                            | हणुमाण हणुमाणं                                  |
| पडा, | हणुमाहितो हणुमतो<br>हणुमानो हणुमाव | हणुमार्हितो हणुमाधुँतो हणुमचो हणुमाको<br>हणुमार |
| \$   | ह्युसमा                            | हणुमाहि हणुमाहि हणुमाहि                         |
| द्वि | हणुमे                              | हणुमा                                           |
| सं   | दे हणुमा                           | दे हणुमा                                        |
| 耳    | इष्टमा                             | हणुमा                                           |
|      | पुक्रमचनम्                         | बहुतवनम्                                        |

<sup>1</sup> प्राकृते द्विवचनस्थानेऽभि बहुवचनस्थैन प्रयोगात् सर्वत्र द्विवस्थानास्तरं नास्त्येव ।

2 प्राकृते तादर्यंचसुर्येकवचनमात्रप्रयोगातुमादकस्य सत्तात् तादेतरत्र चतुर्विभिक्तरःप्रयोग स्वेति द्यायते । तादर्य्यविवद्याया द्व चतुर्यस्थाने षध्या वैकत्तिस्वनया विधानान् षष्टीप्रवृत्तिपक्षे 'रामस्य' इति, तदमावपक्षे 'श्रेष सस्कृतवर् ' द्वश्वस्था 'रामाय' द्वस्येव सस्कृतवर्वान्यक्षं बोध्यम् ।

स

#### प्रांकृतमणिदीपानरोषी प्राकृतसुवन्तश्चर इत्तरस्र्यंहः

# इकारान्यपुंकिको हरिशन्दः.

प्क वह हरी ¥. हरठ हरको हरिणो हरी ₫. दे हरी दे हरि वे हरव दे हरको दे हरिणो दे हरी Br. हरिं हरी हरिणो हरिणा हरीहिं हरीहि हरीहि Ţ इरीहिंवो इरिचो इरीड पन्न. हरी। हेंवे हरी धंतो हरिसी हरीओ हरीड हरिओ हरिणो हरिस्स हरिणो ٩. हरीण हरीण हरिस्सि हरीस हरीसं

> पूर्व गिर्यादव इदन्ताः प्रेलिङाः । एवमेव शासाण्यादय ईकारान्तपंछिका अपि बोध्याः

#### वकारान्तपुंखिकः तरुकाब्दः.

पक बहु वस्य वस्यो वस्यो तक वस्यो Я, तस् सं दे वह दे वस दे तरक दे तरको दे तरको दे तक दे तकती हि, वर्ह वरू वरुणो वरूहिं तरूहिं तरूहि লু. तरुणा वरुहिंवी वरुप्रंती वरुती वरुमा वरूव वस्रहिंवो वस्त्रो पश्च. तह्व तह्यो तत्थो तरुस्स तरुणो तरूण तरूणं ٧. त्रक्रिम तस्सु तस्सुं ₹.

एवं वाञ्चावय उकारान्ताः, सक्ष्यावय सकारान्ताम बोध्याः.

#### ऋकारान्तपुकिक्को धात्रशब्दः.

एक वह घामा घामारो घामारा घाठ घामवो घाउणो घामड घामवो Ħ, है घान है घानारी है पानार है घानारा है घाऊ है घाननी है घाउणी सं (हे घाशां) हे घाजत हे घायसो te. बाबारा बाबारे बात बाउणी वाकारं षाउणा घानारेण पानारेण षासारेहिं भागारेहिं भागारेहि भागहि Ţ. षाकहिँ षाकहि **घाषाराहिंतो** बामाराहिंतो बामारेहिंतो बामारार्धुतो THE P घामारत्तो भागाराको घायाराठ घानारा **भागारे** सुंतो घाकाहिंवो धारुसंची वानाराहि वासहिंतो **भागार**सी वानाराठ वानारामो षावत्तो पाठव घाडमो घामाराहि घाढसी घाऊउ घाऊसी षाउणो षामारस्य पाठणो घाठस्य । घाठाराण बाबाराणं ¥ मामारे बामारिमा बारुमिम धामारेस बामारेस बाकस बाकसं स एव कर्जादयः ऋकारान्ताः प्रंलिङाः

#### ऋकारान्तर्पुलिक्षः पित्रज्ञान्तः

पुक बह पिमा पिमरो Ħ. पिकरा पिकड पिकको पिकको पिक पिडणो दे पिस दे पिसा दे पिसरो ŧ. दे पिनरा दे पिनत दे पिनमो दे पिनदो दे पिकर दे पिक दे पिरुषो हि पिसरं पिकरे पिकरा पिठको पिठ पिकरेण पिकरेणं पित्रणा ₹ पिनरेहिं पिनरेहिं पिनरेहि पिकहिं पिकहि" पिकहि पिमराहितो पिमरसी पिमरामो पद्ध. पिनराहिंसो पिनरहिंसो पिनराहिंसो पिकराड पिकरा पिकराहि पियरें सुतो पिकहिंतो पिकसंतो पिकहितो पिठचो पिकवो पिठचो पिवरचो पिवराको पिवराड पिकड पित्रणो पिनराहि पिसरेहि पिकनो पिकड P.M.D.

23

#### शकृतमणिदीपातुरोषी माकृतसुनन्तञ्चन्दस्पसम्रहः 330

पिथरस्स पिडणो पिडस्स ₹.

विकराण विकराणं

पिअरे पिखरम्सि पिडम्सि ₹.

पिकरेसु पिकरेसुं पिऊसु विऊसुं

एवं जामात्रादयः ऋकारान्ताः पुछिङ्गा रुदिशब्दाः

इलाजन्तपुंछिङ्क साधारणशब्दाः.

#### माकारान्तकीलिङ्गो गङ्गाशन्दः,

पुक

बहु

ਸ, राङ्गा गङ्गाट गङ्गाओ गङ्गा

सं. दे गङ्गा दे गङ्गे दे गङ्गाठ दे गङ्गाओं दे गङ्गा

R. गर्क गङ्गाच गङ्गाओ गङ्गा

₫. गङ्गाख गङ्गाह् गङ्गाए गङ्गाहिं गङ्गाहि गङ्गाहि

पञ्च. गङ्गाध गङ्गाह् गङ्गाए गङ्गाहितो गङ्गाची गङ्गाची गङ्गाद गङ्गाधेतो

गङ्गाहितो गङ्गत्तो

गङ्गाको गङ्गाउ

गङ्गाण गङ्गाणं गङ्गाव गङ्गाह् गङ्गाप् ٧.

गङ्गाम गङ्गाह् गङ्गाप् गद्वासु गद्वासु स

एवं रमादय माकारान्तकीलिहाः.

# इकारान्तवीलिको बुद्धिभव्दः.

एक

बुद्धी Ħ.

बुद्धी बुद्धीको बुद्धीव

सं. हे बुद्धी हे बुद्धि हे बुद्दी हे बुद्दीओं हे बुद्दीव

द्वि.

पञ्च.

बुद्धी बुद्धीबो बुद्धीट

तृ.

मुद्धीम बुद्धीमा बुद्धीह मुद्धीहिं बुद्धीहिं

बुद्धीए

बुद्धीय बुद्धीणा बुद्धीह् बुद्धीहिंतो बुद्धीश्वंतो बुद्धितो बुद्धीयो बुद्धीय

बुद्धीए बुद्धीहिंवो बुद्धिचो बुद्धीमो बुद्धीड

प. बुद्धीय बुद्धीया बुद्धीह बुद्धीण बुद्धीणं बुद्धीए

स. ब्रदीय वृद्धीया ब्रदीह वृद्धीसुं वृद्धीए

एवं वञ्जवादय इकारान्ताः स्त्रीछिङ्गाः.

# ईकारान्तकीलिङ्गो गौरीशन्दः. बहु

गोरी गोरीका गोरीका गोरीको गोरीक गोरी

सं. हे गोरि हे गोरीका हे गोरीको हे गोरी हे गोरी

ब्रि गोरिं गोरीका गोरीको गोरीठ गोरी

वृ गौरील गोरीला गोरीह गोरीहिं गोरीहिं गोरीए

पञ्च. गोरीम गोरीमा गोरीह गोरीहिंतो गोरीक्षेतो गोरिको गोरीमो गोरीन

गोरीषु गोरीहिंतो गोरिचो गोरीबो गोरीड

पुक

ष. गोरीस गोरीसा गोरीइ गोरीण गोरीण गोरीप

स गोरील गोरीला गोरीह गोरीसु गोरीसुं गोरीप

पुर्व कक्ष्म्यादय ईकारान्ता' स्त्रीलिङ्गाः

#### वकारान्तकीलिडो घेनुशब्दः.

एक बहु ज. धेणू चेणू चेणूओ चेणूठ सं है बेणू हे बेणु हे बेणूओ हे बेणूठ दि. बेणुं चेणूओ चेणूठ

तृ. धेणूस घेणूसा घेणूह घेणूहिँ घेणूहि चेणूहि घेणूप

# प्राकृतमणिवीपानुरोधी प्राकृतसुवन्तश्रन्दस्प्रसम्बद्धः

पद्म. घेणूम घेणूमा घेणुइ घेणूहिंतो घेणूछंतो घेणुसो घेणूमा घेणूस घेणूह घेणूए घेणूहिंतो घेणुसो घेणूड घेणूमो

ष. घेणूब घेणूबा घेणूह घेणूण घेणूण घेणूए

स. धेणूम धेणूमा धेणूह भेणूसु धेणूसु भेणूप

एवं तन्वाष्टय उकारान्ताः स्नीलिङ्गाः.

# ककारान्तकीछिङ्गो वधूशव्दः.

एक बहु Ħ, मह वह वहूं वहूं वहूं व ŧ. हे वहु हे वहूं हे वहूं को है वहूं ड द्वि. वहुं वह वहूको वहूद वहुद्दिं वहुद्दिः वहुद्दि বু. बहुम बहुमा बहुइ बहुए वहूल वहूला वहूड् वहूहिंतो बहू सुतो बहु सो बहु सो बहु स ŲΞ. वहूप् वहूर्दितो बहुत्तो बहुओ बहुउ वहूम वहूमा वहूह बहुण बहुण

ष. बहुम बहुमा बहुए बहुण बहुण बहुए

स. वहूज वहूजा वहूह वहूर्सु वहूपु

. -एवं चम्बाद्य ककारान्ताः सीछिद्धाः,

#### ऋकारान्तखीलियो मातृशब्द

|           | एक                                                                                                                            | बहु                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ম         | माना गामरा                                                                                                                    | माळ माळको माजव मानारा मानवो माराणो<br>मानवे मानमो                                                                                                   |
| सं        | हे मान हे माना                                                                                                                | हे मात हे सातमो हे माठउ हे माभरा<br>हे माजवो हे माठणो हे माजव हे माजवो                                                                              |
| हि.<br>तृ | मार्थ सामर<br>माठणा मानारेण मानारेण                                                                                           | माक माकमो माकद माभारा माभारे माठणो<br>माजारेहि मानारेहिँ मानारेहि माकहि माकहिँ<br>माकहि                                                             |
| पद्म.     | मांकण मांकण मांकह<br>मांकण मांकहितो<br>मांवणो मांकणो मांकड<br>मांजाराहितो मांचारणो<br>मांजाराजो मांचाराड<br>मांजारा मांजाराहि | माकहिंतो माक्खुंतो मावत्तो माकको माकड<br>माकाराहिंतो माकारहिंतो माकाराद्धेतो<br>माकारद्धेतो माकारत्तो माकाराठ माकाराको<br>माकाराहि माठतो माकड माकको |
| g.        | सातम मातमा मातह<br>भारतप् मामारस्य<br>मारणो मारस्स                                                                            | मामाराण मासाराण                                                                                                                                     |
| स         | मारुष मारुषा मारुष्ट्<br>मारुष्ट्र माषारे<br>माषारम्मि मारुम्मि                                                               | माञ्चु माञ्चं मानारेष्ठु मानारेष्ठं                                                                                                                 |

स्वस्तनान्ददुहित्रादीना 'ससा ' इत्यादीनि रमाधाव्यवद्गुपाणि बोध्यानि । धातृ-वान्दस्य स्त्रियां घाई घची इति रूपद्वयेन गौरीशब्दवद्गपाणि, तथा सर्तृशब्दस्य स्त्रियां भट्टी इति गौरीशब्दवद्गुपाणि च बोध्यानि ।

इत्यनन्तस्रीकितसाघारणशब्दा.

# प्राकृतमणिरीपानुरोधी शकृतसुवन्तश्र**स्**रसम्प्रहः

# अकारान्तनपुंपकछिङ्गी घनशब्दः.

|       | एक                                           | बहु                                                                |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| я     | घणं                                          | चणाणि घणाइ घणाई                                                    |
| सं.   | हे धण                                        | घणाणि घणाह घणाह                                                    |
| द्धि. | धण                                           | घणाणि घणाडु घणाडुँ                                                 |
| ₹.    | धणेण घणेण                                    | भगेहिं भगेहिं भगेहि                                                |
| पञ्च. | थणाहिंतो धणत्तो<br>धणात्री घणाड<br>धणा घणाहि | घणाहिंतो घणेहिंतो घणांधुंतो घणेसूतो<br>घणाहि घणेहि घणतो घणाना घणार |
| ¥.    | र्घणस्स                                      | घणाण घणाण                                                          |
| स.    | धणे धणस्म                                    | भ्रामेस भ्रामेस                                                    |

प्वं गुणबृक्षाडचोऽदम्तनपुंसकछिद्राः.

# इकारान्वनपुंसकिको धिर्मिशब्दः,

|             | पुक            | बहु                        |
|-------------|----------------|----------------------------|
| ম           | उद्दिं दृद्दि  | द्हीणि उहीं द्हीह          |
| <b>सं</b> . | हे वहि         | दहीणि दहीँ दहीह            |
| हि.         | दहिं           | वृद्दीणि वहीँ दृद्दीह      |
| तृ.         | वृहिणा         | क्हीहिं दहीहिं दहीहि       |
| पञ्च.       | रहिणो दहीहिंतो | दहीहिंतो दहीमुंतो इहित्तो  |
|             | दहित्ती दहीकी  | वहींको उहींड               |
|             | वृहीउ          |                            |
| प           | दहिणो दहिस्स   | दहीण दहींगं                |
| स.          | वहिस्सि        | दहीसु दहीसुं               |
|             | एवं व          | ार्थाद्य इदन्तनपुंसकतिकाः. |

#### रकारान्त्रनपुत्रकिको मधुशन्त्रः

एक यह महुं महुँ महणि मई महद ä सं मह्णि महूँ महूइ हे महु ਭਿ महुं महाणि महूँ महूइ मह्दि महुहि महुहि ₹ महुणा पञ्च महुणो महाहितो महाहेतो मह्युंतो महुत्तो महुत्तो महुओ महुओ महुउ सहुख महुणो महुस्स ч महूण महूण सहसिम ₹. महसु महसुं

एवं पिन्द्वादय उदन्ता नपुंसकछिहाः.

# भदन्वनपुंसकलिही धातृशन्दः.

एक बहु धामाराणि धामाराह् धामाराह् ਸ਼. भावार ŧ. हे धाम घानाराणि घानाराह् घानाराह् हि. घानाराणि धानाराइ घानाराई धामारं थामारेण धानारेणं ₹. धामारेहि धामारेहि धामारेहि थानाराहिंतो थाजारसी थाजाराहिंतो धाजारेहिंतो धाजाराहेतो धाजारेसुंतो **막**辩. घानाराहि घानारेहि घानारको घानाराजी धामारामो **घाषारा**ठ बाबाराढ धालारा **धामारस्स** ٧. घामाराण घामाराण षामारे घामारम्मि धामारेषु घामारेसुं स.

एवं कत्रांदयः ऋदन्तनपुंसकतिहा .

# अथ सुवन्ते विशेषशब्दाः.

# इकारान्तः पुंलिङ्गः त्रिशब्दः.

|                   | एक | बहु                               |
|-------------------|----|-----------------------------------|
| त्र. <sup>1</sup> |    | तिण्य                             |
| द्धि.             |    | तिपिण                             |
| ₹,                |    | तीहीं तीहिं तीहि (३)              |
| पञ्च,             |    | तीसुंवो वीहिंवो विचो वीको वीड (५) |
| <b>Ų</b> .        |    | तिण्ह तिण्हं (२)                  |
| <b>ਚ</b> ,        |    | तीसु तीसुं (२)                    |

# रेफान्तपुंकिङ्गः चतुरशब्दः

|                 | पुक | बहु                                      |
|-----------------|-----|------------------------------------------|
| Ħ, <sup>1</sup> |     | चक चडणो चडरो चत्तारो चत्तारि             |
| सं.             |     | हे बक हे बढणों हे बढरों हे चतारो         |
|                 |     | हे चचारि                                 |
| द्वि.           |     | चक चढणो चठरो चत्तारो चत्तारि             |
| ₹.              |     | चकहिं चकहिं चकहि चढहिं चढि               |
|                 |     | चटाह                                     |
| पञ्च,           | •   | चकहितो चक्क्षुंतो चढत्तो चढहिंतो चढमुंतो |
|                 |     | चसमो चसमो चसर चरर                        |
| ष               |     | चरण्ह चरण्हं                             |
| स.              |     | चतसु चतसुं चरसु चरधुं                    |
|                 |     |                                          |

<sup>1</sup> त्रिशस्त्रस्य <sup>1</sup> त्रतुरशस्त्रस्य च नित्सबहुबचनान्तत्नेन बहुबचनान्तान्येन **क**पाणि बोध्यानिः

#### नकारान्तपुंलिद्धो राजन्-शब्द..

एक

- राहणो रामाणो रामा रामाणा (रामाणाणो) राक्षा राष्ट्री राष्ट्राणो Ħ, (रामाणा)
- राहणी रामाणी रामा गमाणा (रामाणाणी) हेराका हेराको हेराम Ħ. हेरामाण हेरामाणो
- राष्ट्रणी राजाणी राजा राण् राजाणी राजाणी राइण राज राजाणं f£. (राबाणा) (राबाणाणी)
- राहणा रण्या राज्या राज्य राज्ये राज्ये राज्ये राज्ये राहिंद ₹. रापुणं रामाणेण रामा- , राईहि रामाणेहिं रामाणेहिं रामाणेहि णेण
- रण्णी राइणी रामाणी रामाहिंती पक्ष रामतो रामाउ रामाभो रामा रामाहि रामाणाहिंदो रामाणत्तो रामाणामो रामाणाड राक्षाणा राभाणाहि (राक्षाणाणी)

राजाईंतो राईहितो रागृहितो राजासंतो रार्ट्सुता राष्ट्रितो रामची राइची राजाणाहिंती राजाणेइंती राजाणेहिंती राजाणत्ती राजाणाको राजाणाउ राईओ राईंड राधको राजाओ राजाड रामाणाहि रामाणेहि राईहि रामाहि राऐहि

राह्णं राईंणे राईंण रामाणाणा रामाणाणं

राइणो रण्यो राजाणो राजस्य ٧. राक्षाणस्स (राक्षाणाणी)

स

(रामाणे रामाण) रामाणाणे रामाणीम राहमिन राभाणेसु रामाणेश्च राईसु राईसे राएसु राषु रामिस राष्ट्रं

#### नकारान्तपुंछिङ्ग आत्मन्-कथ्दः,

एक अप्याणी अप्याणा अप्या अप्यो अप्याजो अप्पा Я, सं. हेमप्पा हेमप्पो मप्पाणो मप्पा द्धि. क्षप्पं (क्षप्पाणं) अच्चानो अच्या अच्ये (अच्याना सप्पागे) अप्पेहिं अप्पेहिं अप्पेहि (अप्पाणेहिं अप्येण अप्येणं ij. अप्याणेहि अप्याणेहि सप्पाणेणं (अप्पाणणा अप्पाणीण अप्पाणणिका अप्पाणह्सा) मप्पणिभा भप्पणइई अप्याणिहिंतो सप्याणेसुंतो अप्याणाहिंतो अप्पाणो अञ्चाणाहितो अप्पा-पद्ध. अप्याणासुंतो अप्याणिहि अप्याणाहि णत्तो अच्याणाक्षो अप्याणाउ अप्पाहि अप्पेहिंतो अप्पेहुंतो अप्पेहि क्षप्राणाहि सप्पाणा अप्पा-हिंतो अप्यत्तो अप्यामी अप्पाहिंदो अप्पानुंदो अप्पाणतो अप्पाणाओं अप्पाणांड अप्पत्तो अप्पाक्षो भपाउ भपाहि गपा अप्पाउ भप्पाणी अप्परस भप्पाणाणी अप्पाणाणं अप्पाणाण अप्पाणं अप्पाण ٩. अप्याणस्स अप्यस्मि अप्ये अप्याणस्मि अप्याणेनुं अप्याणेसु अप्येसुं अप्येसु ₩. अप्पाणे

#### वकारान्तसीलिङ्गो हपच्छब्दः

दिसमा इत्यादि गद्राशब्दधत् Ħ

तकारान्तस्रीलिङ्गो विद्युच्छब्दः.

विक्र्नू इत्यादि घेनुषचरुवच. Ħ

Я,

नकारान्तनपुंसकलिको दामन्-शब्दः

पुक ' दामाइ ' इत्यादि धनशब्दवत् दाम

# अथ सर्वनायसंज्ञकविशेषशब्दाः.

# सकारान्तपंत्रिकः सर्वशन्दः

पुक

बह

सन्बो Ħ.,

सम्बे

馪. सम्ब सब्बा सब्बे

सब्बेण सब्बेणं ₹.

सब्बेहिं सब्बेहिं सब्बेहि

सन्दाहिंतो सन्दत्तो सन्दाओ 44. सम्बाद सन्बा सब्बाहि

सच्चाहितो सब्बेहितो सब्बाहुतो सब्बेहुतो सब्बाहि सब्बेहि सब्बत्ती सब्बामी

सध्वाड

Ŧ. सम्बस्स सब्बाण सब्बाणं मध्वेसि

सन्वस्थ सन्बन्धि सन्बन्धि सन्वेसु सन्वेसु Ħ.

सम्बह

## दकारान्तपुंछिद्रो यचळ्टः.

दुक

वह

जो Я,

ਗੇ

वि

ना ने

जिणा जेण जेणं तृ

जेहिं जेहिं जेहि

पश्च.

स

जम्हा जाहिंवी जत्तो जाजी जाहिंती केहिंती जासुंती जेनुंती जत्ती जाजी

नाव जा नाहि

वाउ बाहि बेहि

ष जास जस्स बाण बाणं नेसिं

जहमा नाहे नाला नत्य

जेस जेसं

निम निस्त नहिं

#### दकारान्तपुंछिङ्गस्तच्छब्दः.

पुक

बहु

सो स Ħ,

ते

R. सं गं ता ते

तिणा तेण तेण जेण जेण ₹.

<sup>1</sup> तेहिं तेहि तेहि

अत्र णेहिं गेहि "गेहि इत्यपि रूपत्रयमिति त्रिविक्तमदेव ...

#### प्राकृतमणिदीपानुरोधी प्राकृतसुवनतञ्चरूपसग्रहः

पश्च. चम्हा चाहितो वस्त्रो वास्रो वास्र वाहिंवो तेहिंवो वासुंवो तेहिंवो ताहि तेहि वा साहि वो वस्त्रो वास्रो वास्र

ष, वास तस्म से वास तेसि सिं वाण

स. वङ्का ताहे ताला तत्थ वर्षिस तेसु तेसुं त्रस्मि ताहें

3 % 0

#### वकारान्तपुंलिङ्ग एतच्छव्दः

एक षहु

प्र एसो प्स इणमो इणं एए डि. एसं एका एए

लू. प्रवा प्रण प्रणं प्रहि प्रहि प्राहि

पद्म एत्तो एत्ताहे एकाहिंतो एकत्तो एकाहिंतो एएएहिंतो एकासुंतो एप्पूर्धतो एकाले एकाले एकाले एकाले एकाले एकाले एकाले एकाले एकाले एकाले

व से एअस्स एकाण एकाण प्राणं प्रासी <sup>1</sup>

सं. <sup>2</sup> एएरथ एकस्सि एकम्मि गुण्डु प्र्यु अवस्मि इमस्मि

#### मकारान्तपुलिङ्ग इदंशध्दः

एक बहु प्र इसो इसिका अर्थ इसे

द्वि. इण इमं णं इमा इमे णा णे

तु णेण णेण इसेण इसेणं णिणा इसेहिं इसेहिं इसेहि पोहिं णेहिं जेहिं

इमिणा पहि

पत्र इमाहिंचो इमचो इमाको इमाक्षेतो इमेक्षेतो इमाहिंचो इमेहिंचो इसचो इमाउ इमा इमाहि इमालो इमाउ इमाहि इमेहि आहि ऐहि

माहि

ष. से अस्स इमस्स इमाण इमाण छि इमेलिं

स. इमस्सि बास्सि इमस्मि इह इमेसु इमेसुं एसु एसुं

<sup>1</sup> से इत्यपि रूपान्तरमिति केचिद्

<sup>2</sup> एएत्य इत्युरव स्थाने एत्य इत्येव रूप मन्यांत त्रिविकामलक्ष्मीधरी.

#### प्राकृतमणिदीवानुरोधी प्राकृतसुवन्तशब्दस्यसम्बद्धः

#### सकारान्तपुंकिक्षोऽद्काब्दः,

प्क बसद बसदो बसबो बसू बसूचो समू गद Ħ. त्रम् असुणो ß. मसु बमूहिं बमूहि" बमूहि ₹ शसुणा बसूहिंतो बमूनुंतो बसुतो बसुको अमृड बम्हितो अञ्चलो बम्लो समृद समुणो अमृण अमृणं अमेरिं नमुस्स नमुणो 4 जसुरिस इक्षरिस जनिस बम्स् बम्सुं ਜ਼.

#### मकाराम्तपुंखितः किंशव्ट

वह प्क Ħ î का के किणा केण केण केदि केहि" केहि ₹ कार्हितो केहिंवो कार्सुवो केहेंती कची कास्रो कन्हा कीस किणो पंच. काहिंवो कत्तो काशो काउ काहि केहि का काहि कास केसि काण काण ٧. कास करस

स महभा काहे काला कथ वसु केंद्र

कस्सि करिम कहिं

#### दकारान्तपुंकिको सुधाक्कता,

प्क प्र. दुवं शं तुमं तुशं थं (५) हे तुन्मे तुन्हे तबहे तुन्म तुन्हे तुन्हो तुन्ह तुन्म (९) हि. तुप तुमे तुवं शं तुमं तुशं वो हे तुन्हे तुन्मो उन्हे तुन्म तुन्हे तुन्हो थं (७) तुम्ह तुन्मा (१०) ह हे ते दे हि तुमं सुमह तुमप् हे तुन्मोहि उन्होहि तन्होहि तुन्होहि तुह तुप् तुमाह तुमे तुन्होहि उन्होहि उन्होहि (९)

(11)

तुब्भ ताहेंतो तुब्ह तुम्ह तुक्श Ψ¥. वहाहिती वहत्ती वहंगी वर्द्दं तुवाहिंतो तुवचो तुवा-मो तुवाउ तुवा तुवाहि तुमाईंवो तुमत्तो तुमाओ तुसाहि तुमार तुमा तुहाहितो तुहत्तो तुहाको तुहार तुहा तुहाहि तुन्मा-हिंची तुब्मत्ती तुब्भाधी तुब्भाउ तुब्सा तुब्साहि तुम्हार्डितो तुम्हत्तो तुम्हाओ तुम्हाड तुम्हा तुम्हाहि तुज्झाहिंतो तुज्झत्तो तुज्झा-ओ तुब्झाट तुब्झा तुब्झा-हि तत्तो (४६)

षषी तुल्म उल्म उद्ध तुद्ध तह तुहि तुहं तुन्हं तुल तुमं तुमे तुमाह तुमो वे ते दि तुह तुप तुम्ह तुल्झ उम्ह उज्झ (२१)

सप्त. शुमप् ग्रुड् वृष् वुमाइ वृमे ग्रुमिम तुवस्मि तुवस्थि तुवस्थ ग्रुमस्मि शुमस्सि तुमस्य ग्रुड्सिम ग्रुड्सिंस तुहस्य तुम्मिम ग्रुड्मस्सि ग्रुज्यस्थ तुम्हस्मि तुम्हस्सि तुम्हस्थ ग्रुव्हिं तुमहिं ग्रुह्हिं ग्रुन्मिं तुम्हर्षे तुमहिं ग्रुह्हिं ग्रुन्मिं तुम्हर्षे

उच्माहिंवो उच्मोहिंवो उच्मसो उच्माओ उब्माउ उब्माहि उब्मेहि उब्माद्वेतो उब्मेसुंतो उम्हाहिंतो उम्हेहिंतो उम्हत्तो उम्हाओ उम्हाउ उम्हाहि उम्हेहि उम्हासुंतो उम्हेशुंतो उज्ज्ञाहिंतो उज्होहिंतो उज्हाची उज्हानो उज्हाउ उन्ह्याहि उन्होहि उन्ह्यासंतो उन्ह्येसंतो उद्धाहितो उथ्हे।हैतो उद्धत्तो उद्धानो उच्हाउ उच्हाहि उच्हेहि उच्हासुंतो उच्हेसुंवो तुच्हाहितो तुच्येहिंवो तुच्ह-त्तो तुरुहाओ तुरुहाउ तुरुहाहि तुरुहेहि तुय्हा<u>सं</u>वो तुरुहेसुंतो तुन्भाहितो तुब्मेहितो तुब्मतो तुब्माको तुब्माड तुष्माहि तुष्मेहि तुष्मायुंतो तुष्मेयुंतो तुम्माहिंतो तुन्हाहिंतो तुन्हत्तो तुन्हाओ तुम्हाद तुम्हाहि तुम्हेहि तुम्हासुंतो तुम्हेद्धंतो तुष्माहिंतो तुष्मेहिंतो तुष्मतो तुज्ज्ञाको तुज्ज्ञाच तुज्ज्ञाहि तुज्ज्ञेहि तुज्झासुंतो तुज्झेसुंतो (७२)

वम्हाण तुब्भं तुब्भाण तुवाण तुमाण तुहाण तुब्भ वो हे तु त्वा तुब्धं तुम्हं तुब्धाण तुम्हाण तुब्धः तुम्हं बम्हाणं तुम्हाणं तुब्धाणं तुब्धाणं तुवाणं तुमाणं तुहाणं (२३)

त्सु त्रवेसु त्रमेसु तुहेसु त्रव्मेसु तुन्हेसु तुन्होसु त्सुं तुवेसुं तुमेसुं तुहेसुं तुन्होसुं तुन्हेसुं तुन्होसुं (१४)

# दकारान्तपुर्हिंद्वोऽस्मच्छव्द

एक

वहु

- प्र, अनिह हं अहमं यहं सि अन्सि में हे वसं अन्हे अन्हो अन्ह (६) (६)
- हि सं णे णे मि सिंस समं अस्मि अस्हे अस्हो अस्ह पे (४) अहं सम्ह अस्ह (१०)
- तृ. मि सह समाइ सए से ससं णे अस्हेहि अस्हाहि अस्हे अस्ह (५) णे सवाइ समए (२)
- पश्च, मईहिंतो महत्तो मईणो मईंट ममाहिंतो ममत्तो ममाको ममाड ममा ममाहि महाहिंतो महत्तो महालो महाड महा महाहि मक्साहिंतो मक्साते मक्सालो मक्साट मज्मा मक्साहि (२२)
  - प. भन्दं मण्डा मज्जा मह मह महं से अम्ह सस (९)
  - स अम्हस्य अम्हस्सि अम्हम्मि अम्हिह्नं ममस्य ममस्सि ममस्मि ममहि मन्द्रात्य मन्द्रास्सि मकाम्मि मन्द्राहि महत्य महस्सि महम्मि महिं मि मह नमाह मण् मे (२१)

मन्द्राहिंतो मन्द्राहुंतो अन्द्रेहितो अन्द्रेहुंतो भन्द्राहि अन्द्रेहि अन्द्र्यो अद्याओ अन्द्राट मनाहिंतो मनाहुंतो मनेहितो मनेहुंतो मनाहि मनेहि ममचो मनावो मनाव (१८)

अन्दे अन्दो अन्दाण मसाण महाण मज्जाण सन्त्र अन्द अन्दं णे णो अन्दाणं समाणं महाण सन्त्राणं (१५) अन्देसु मसेसु मन्त्रेसु मदेसु अन्देसुं मसेसुं मन्त्रेसुं मदेसुं अन्दसुं अन्दसुं मससु मससुं महसु गृहसुं मन्त्रसुं सन्तर्सुं अन्दासुं अन्दासुं समासु मसासुं महासु महासुं अन्दासुं सन्द्रासुं (२४)

# इकारान्तपुछिद्वी द्वित्रव्द..

|                   | <b>एक</b> | ′ वहु                                                              |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| त्र, <sup>1</sup> |           | होणिण हुने बेणिण (नेणिण) तो वे हुण्णि<br>विण्णि (७)                |
| ड़ि.              |           | होण्णि दुवे बेणिण (बेण्णि) हो वे दुण्णि<br>विण्णि (७)              |
| ₹.                |           | होहिं होहिं होहि वेहि वेहिं वेहि (६)                               |
| पडा.              |           | दोर्सुतो दोहिंतो दोनो दोनो दोन<br>नेसुतो नेहिंतो नेसो नेम नेट (१०) |
| च.                |           | द्रोगह द्रोगई चेण्ह बेण्हं (४)                                     |
| स.                |           | होसु होसुं वेसु वेसुं (४)                                          |
|                   |           |                                                                    |

# इति सर्वनामपुद्धिङ्गविशेपशन्ताः

# अय सर्वनामस्रीलिङ्गविशेषशब्दाः.

# माकारान्तबीलिङः सर्वागव्दः

पूकं बहु प्र. सन्ता सन्ताट सन्ताओ सन्ता इत्यादि गङ्गाशब्दवत्-पष्टी बहुवचने सन्त्रेसिं इत्येकमधिकं रूपं बोध्यम्, एवमेव विद्यादय आवन्ताः स्त्रीलिङ्गाः,

#### दकारान्तकीलिङ्गो सच्छच्दः.

| я.    | एक<br>जा | • | बहुं<br>सामो साउ सा जीमो जीड जीम<br>जी | ī  |
|-------|----------|---|----------------------------------------|----|
| द्धि. | वं       |   | जामो जाट जा जीमो जीड <b>बीम</b><br>जी  | IT |

<sup>1</sup> द्विशन्दस्य निरादिवचनान्यत्वेन तत एकवचनामाबात् प्राकृते द्विवचनस्याने बहुबचन-विधानात् बहुबचनान्तान्येव रूपाणि बोध्यानि.

**१४६ प्राकृतमणिदोपानुरोधी प्राकृतस्थन्तशब्दरू**एर्स्थ्रहः

दकारान्तकीिकः एतच्छव्दः.

**एक** 

गृह

प्र. एसा

एकाओ एकाउ

इसादि गङ्गाशब्दवस्.

षष्ठयेकवचनबहुबचनयोः से एएसि इति विशेषो योध्यः.

मकारान्तकीलिङ्ग इदंशब्दः.

धक

वह

प्र. इसा इसिका

इमाबो इमार शेषं गङ्गाशब्दवत्.

बष्डयेकवचने ' से ' इति, षष्डीबहुवचने ' सिं हमेसिं ' इति विशेषो बोष्मः.

सकारान्यस्रीलिहोऽदश्याब्दः.

耳痛

नह

प्र. अमृ अह

इत्यादि । होर्थ धेनुशब्दवत् । पष्ठीवहुवचने ' अमेसिं ' इति विहोषो बोष्यः

मकारान्तकीलिङ्गः किंशण्दः.

प्रक

45

प्र. का जि. के कामो कार का फीमो कीउ की कामो कार का कीमो कीड की

तु, काश काइ काए

काहिं काहिं काहि कीहिं कीहिं

कीय कीइ कीए

काम काह काए काहिंतो कत्तो कामा काउ कीस कीह कीए कीईंवो किसो कीको कीत

काहिंवो कत्तो काको काउ कासंतो कीहिंतो किसी कीको कीट कीसंतो

कास कीस काम काम ₹.

काण काणं केसिं

कापु कीक्ष कीक्षा कीइ कीए कीसे

किस्सा काम काह काए कीम

कासु कासुं कीसु कीसुं

कीमा कीइ कीए काहिं कीहिं

> सम नपुंसकछिङ्गसर्वनामविशेषशब्दाः, मकारान्तनपुंतकलिङ्गः सर्वशस्त्रः

यक ¥, सम्बं ब्रि.

सम

₹.

सब्बे (सब्वाणि सम्बाई सम्बाई) सम्बाणि सम्बाई सन्बाई

शेषं पुंछिङ्गसर्वशब्दवत्,

दकाराम्यनपुंसकछिङ्गो यस्छ्रह्यः

पक 4 펵.

ब्रि. सं

जाणि खाई खाहँ शेषं पुंछिज्ञयच्छव्दवत्. रेपट प्राह्मतमिथीपात्रोधी प्राकृतसुवन्तश्चररूपसंग्रहः

दकारान्त्रनपुंसकिल्ड स्तान्तस्वव्ह्र्ब्द्ः.

एक बहु

प्र. तं ते

हि. तं चाणि ताइं ताइँ

शेषं पुंस्ट्रिक वच्छ्व्य्यत्,

दकारान्तनपुंसकलिङ्ग एतच्छव्दः.

एक बहु प्र. एकं एए हि. एकं एकाणि एकाणि एकाहैँ होर्प गुंकिङ्गैतच्छन्द्वत्.

मकारान्तनपुंसकछिद्व इदंशस्टः,

एक बहुँ प्र. इदं इणं इणमो इमे द्वि. इदं इणं इणमो इमाण इमाइं इमाइ होएं पुळिहेदंशन्दवस्

> मकारान्तनपुंसकछितः किंपाब्दः. वह

एक् व

प्र. किं के

द्वि, किं काणि काई काहेँ होपं पुंखिद्वकिंशव्यवस्,

इति प्राकृतमणिदीपानुरोधी प्राकृतस्वनन्तश्चन्दरूपसम्बद्धस्तमासः,

WD 5022\_GBPM-500-18-2-52

# . टिप्पण्युपात्तप्राकृतपद्गनामकारादिक्रमेण स्चनी.

| प्राक्तनपदानि प्र            | ŧ   | पश्चिस. | प्रा <del>वृत</del> ्वपदानि <sup>म</sup> प्र सं | , पश्चिस, |
|------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------|-----------|
|                              | ۰   |         | बहानेरी-बसादीयः . 13                            |           |
| अ                            |     |         |                                                 |           |
| श्रीयुक्षं इयुक्षं-इड्युद्धं | 46  | 7       | मम्हेएस्य सम्हेत्य-नयसत्र 2                     |           |
| र्भविरं-मान्न                | 98  | 25      | नम्हेचर्थ-भस्भाकं , 13                          |           |
| बंस्-मध्र                    | 21  | 15      | बलबपुरं-जचन्नपुरं 12                            | 9 20      |
| बहुर्वेत्तर्व-वतिमुक्तकं     | 69  | 7       | अस्त्री-अतसी 7                                  | 5 11      |
| बहसरिनंप्रेचर्व              | 63  | · ' I   | भवदार्क-भपद्वारे 8                              | 2 19      |
|                              |     | 7-16    | मनई-स्मयं . 8                                   | 5 8       |
| मङ्गोर्छ-मङ्गोर्छ            | 72  |         | बहर्त्तुं-बधरोष्टं 4                            | 4 18      |
| अण्डरमं अच्छरिकं सच्छेरं     | 93  |         | महिजाई माहिजाई-असि- 8                           | 1 26      |
| आमार्थ                       | ou  |         | जातिः                                           |           |
| -11-4                        | .0  | 25-26   | महिजार्ण-भसितं . 8                              | 5 14      |
| <b>अन्छी-अ</b> क्षि          |     |         | सहिमन् वहिमन्त्-समि- 9                          |           |
|                              | 92  |         | मन्युः                                          | 0 10      |
| महारह-अद्वादश                | 75  |         | _                                               | 0 10      |
| <b>अट्</b> ठीमस्यि           | 90  |         | <b>म</b> हिमब्-धिममन्यु . 7                     | 9 12      |
| <b>अट्ठो—भर्य</b>            | 90  | 17      | भा                                              |           |
| महो-मवट                      | 84  | 18      |                                                 |           |
| मणिउँतमं-मतिमुक्तकं          | 7   | 24      | नामारिको-माचार्यः 4                             | 2 6       |
| नणिडतमं-भतिमुक्तकं           | 21  | 17      | भागो-भागतः 8                                    | 4 18      |
| स्वरावर्ण स्वयोवर्ण—         | 61  | 22      | बाडिको-बाहतः 5                                  | 9 24      |
| <b>अ</b> स्योत्यं            |     |         | बाहत्ती-बारव्यः 10                              | 6 17      |
| मईसणं मदंसणं-मदर्शन          | 118 | 3 7     | माणाङ-मानाङ 12                                  | 9 19      |
| षर्पसी आर्फसी-अस्पर्यः       | 3   | 1 27    | साणिवं-वासीतं <u>"</u> 4                        | 8 9       |
| अप्पणमं-बात्सीय .            | 13  | 5 26    | धात्तमाण-सावतेमानं 8                            | 4 18      |
| बप्पो बचो-बात्सा             | 9   | 7 11    | वामेडी बामेडी बापीडः 7                          | 1 29      |
| P.M.D                        |     | 31      | 2                                               | 5         |

|                                 |             |           |         |                          |       |               | _       |
|---------------------------------|-------------|-----------|---------|--------------------------|-------|---------------|---------|
| <b>आकृतपदानि</b>                |             | रू. स.    |         |                          | Ş     | <u>.</u> स. । | गङ्कि भ |
| भामें (भाषेको)                  | - 78        | 3-8, 4    | 9-20    |                          | ***   | 56            | 28      |
| आपीडः.                          |             |           |         | डणं रिणं-ऋणं             | 61-   | 12, 5         | 6-29    |
| बाछिद्यो-बाश्चिष्टः             |             | 106       | 14      | , उत्तिमो-उत्तमः         | 3 700 | 32            | 18      |
| भासारो उसारो-भा                 | सारः        | 36        | 16      | डःथारो-उत्साहः           | ****  | 96            | 21      |
| मासिमा-नाशीः                    |             | 16        | 18      | वहं वन्मं-वेध्वे         |       | 99            | 7       |
|                                 | _           |           |         | उहं उड़ं भोहं ओड़ं-      | गर्द  | 99            | 26      |
|                                 | \$          |           |         | उचरिष्ठं -उत्तरीयं       |       | 139           | 5       |
| इंकाणि इंकाणीं-इंद              | ानीं        | 23        | 14      | रव्यीदं रुव्यूदं-रह्यूदं | ****  | 53            | 14      |
| इज्झइ—इन्धे                     | ** 1        | 93        | 24      | उसहो वसहो-मृषमः          |       | 56            | 8       |
| इंडा-इंष्टा                     | ****        | 94        | 21      | उसहो रिसहो-ऋषमः          |       | 61            | 12      |
| इस्थी-स्त्री                    | ****        | 84        | 26      |                          |       |               |         |
| इड्डी इदी-ऋदिः                  |             | 18, 9     | 5 21    | य                        |       |               |         |
| इण्हं चिंधं चिण्हं-चि           | 滿 "         | 68        | 18      | प्रकड्शा एक्कति प्       | कि    | - 138         | 3 7     |
| इसि-ईषद                         | •           | 48        | 21      | था-युकदा,                |       |               |         |
| इसी-ऋषिः                        |             | 54        | $^{23}$ | पुकारह-पुकाद्श           | ****  | 75            | 19      |
| इसी रिसी-ऋपिः                   | ***         | 61        | 12      | एको एक्को-एकः            |       | 118           | 17      |
| ईसरो-स्मरः                      | ***         | 85        | 8       | एकड्डो-एकः               | •••   | 139           | 7       |
| इंसि-ईषव                        |             | 32        | 18      | पुनकारो-भयस्कारः         |       | 65            | 25      |
|                                 |             |           |         | एगोएक ,                  |       | 69            | 15      |
| ₹                               | 5           |           |         | एण्डि एत्ताहे-हदानीं     |       | 85            | 8       |
| र्ववरो-उद्युम्बरः               | ****        | 84        | 18      | एमेन-एवमेव               | ****  | 84            | 18      |
| <b>उमरि-</b> वपरि               | ••          | 21        | 16      | एरिसो-ईंदश-              | 4004  | 49            | 20      |
| ষ্তর–হ্যন্তঃ                    |             | 56        | 26      | एव्य एव्यं-एवं           | 4000  | 23            | 13      |
| <del>रुकिक</del> ट्ठं-उत्कृष्टं | ***         | <b>54</b> | 22      | ओ                        |       |               |         |
| रच्छा-रक्षा                     | ****        | 92        | 23      |                          |       |               |         |
| बच्चुमो असुमो -उत्स्            | <b>ुक</b> ः | 91        | 24      | बोक्सछं—टल्ख्लं          |       | 120           | 28      |
| बच्छू-इक्षु.                    |             | 92        | 22      | भोझरो णिज्झरो-निर्जर     |       | 47            | 21      |
| दक्तू रिक्तू-56-26,             | 61-22       | 3, 120    | -21     | बोसछं निम्मछं-निर्माल    |       | 28            | 12      |
| ऋजुः                            |             |           |         | मोसदं मोसदं-मोपधं        |       | 76            | 14      |
| उहो−उष्ट्∙                      | 2000        | 94        | 21      | मोसिकंतो-सवसीदन्         | •••   | 48            | 10      |

| शक्रुतपदानि                | ર્યું. <del>વે</del> . વ | पश्चिम | प्रकृतपदानि        |      |                     | -0- |
|----------------------------|--------------------------|--------|--------------------|------|---------------------|-----|
| भोइछं उल्हुछं-उल्लुखंड     | 66                       |        | 1                  |      | પ્ <sub>ર</sub> સં. |     |
| aida adda addaa"           | 00                       | 23     | कसा कासा—कृशा      | 7404 |                     | 11  |
|                            |                          |        | कार्यको —कासुकः    | •    | 7                   | 23  |
| <b>4</b> 5                 |                          |        | कारं—कट्ट          | **** | 85                  | 8   |
| कंकोडो-कर्कोटः             | 21                       | 15     | काळासं-काळायसं     | ••   | 84                  | 19  |
| कंडुअइ-कप्डूयति            |                          | 14     | काहळो —कावरः       | **** | 82                  | 19  |
| कंसारं कम्हारं-काश्मीरं 47 |                          | 14     | काहावणी-कार्यापण   |      | 67                  | 12  |
| केसे कास-कांस्य            | 23                       |        | काहिइ काही-करिक    | ति   | 8                   | 19  |
| कहरवं केरव-कैरवं           | 62                       | 14     | किई — कृतिः        | 4 40 | 54                  | 24  |
| क्इलासो केलासो-कैलासः      |                          | 20     | 南 衛一带              | 44   | 23                  | 18  |
| कहवम-केतवं                 | 63                       | 19     | किसुको — कि ग्रुक. | 440  | 24                  | 16  |
| क्रववो कहवाही-क्रतिपथः     |                          | 5      | किन्छं — सन्ह्     | •    | 54                  | 25  |
| करक्षमं-क्रीसेयकं          |                          | -24    | किच्छा-कृत्या      | ••   | 54                  | 26  |
| कवरको-कीरवः                | 63                       | 24     | किञ्छी-कृतिः       |      | 90                  | 18  |
| क्रवंद्यो-कीकः             | 63                       | 23     | किवीकिरि.          |      | 82                  | 23  |
| करसंख कीश्रक               | 63                       | 24     | किराबो—किरातः      | **   | 82                  | 14  |
| करहं-क्कुदं                | 68                       | 24     | किलियो स्तुप्तः    |      | 61                  | 21  |
| कच्छा-कह्या                | 75                       | 8      | किवणो-कृतणः        |      | 54                  | 18  |
| कह कहं-कथं                 | 92                       | 23     | किवा — सुपा        |      | 54                  | 25  |
| Savi Barit Sari            | 23                       | 13     | किवाणो-कृपाणः      | ***  | 54                  | 24  |
| संगतीयो - कार्या           | 71                       | 21     | किविणो —कृपण.      | •    | 32                  | 17  |
| क्रपोस-क्रोताः             | 82                       | 23     | किसरेवेसरं         |      | 61                  | 21  |
| कपबलिया-कन्दलिका           | 129                      | 20     | किसरी-कृसरः        |      | 54                  | 24  |
| क्षणीर अधिक                | 74                       | 14     | किसर्छ — किसरूप    | •    | 84                  | 19  |
| करली-कवली                  | 66                       | 7      | किसाणू कृषाजुः     | Mag  | 54                  | 19  |
| क्लओ क्लाओ-क्लादः          | 75                       | 24     | किसियो - कृषिक     | **   | 54                  | 24  |
| कलुणो-कस्पः                | 48                       | 20     | किसो—कृशः          | **   | 54                  | 18  |
|                            | 82                       | 18     | कुंपकं कुर्मकं     |      | 21                  | 15  |
| कर्वेन्छो अञ्चलक           | 24, 94                   |        | कुच्छी-कुक्षिः     |      | 92                  | 23  |
| कलणकणी — कुळाकणी           | 79                       | 12     | कुच्छेमशं— कीस्यकं | ••   | 61                  | 23  |
| Similarili                 | 78                       | 19     | कुण्डेबबोकौल्लेयक. | ••   | 92                  | 24  |
|                            |                          |        |                    |      | 25*                 |     |

| प्राकृतपदानि            | ष्ट्र <del>।</del> स. | पद्भिस.  | <b>मा</b> कृतपदानि                             | . g. d.    | पश्चिस.  |
|-------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------------|------------|----------|
| कुमरो कुमारोकुमार       | 43                    | 18       | गछुईगुर्वी                                     | 50         | 16       |
| कूरं - ईषस्             | 85                    | 8        | गळुणोगरुहः                                     | 82         | 19       |
| केडमो कैट्रभः           | 79                    | 12       | गलुको—गरुदः                                    | 73         |          |
| केडमो (कइडमो) कैटर      | a: 72                 | 15       | गळोई गुळची                                     | 50-16, 5   |          |
| केरिसो-की श             | 49                    | 19       | गब्विरोगर्ववान्                                | 134        | 9        |
| केळं कदळं               | 66                    | 7        | गहिलंगृहीर्व                                   | 48         | 9        |
| कोवहलं—कीतृहलं          | . 52                  | 21       | विंठी मिही — 21                                | -15, 21-20 | ), 24    |
| कोडहलं कोडहलं कुर       | <b>(5</b> 118         | 17       | गृष्टिः.                                       |            | ,        |
| कोप्परं — कूपैरं        | 53                    |          | गिन्हो गृधः                                    | 54         | 19       |
| कोहण्डी कोह्छी-         | 53-24, 1              | 026      | गुढं (गुर्क) गुढं                              | 71         | 29       |
| कृष्माण्डी.             |                       |          | गुण्कं-गुरुकं-                                 | 79         | 7        |
| कोहर्फ (कुतहर्क) कुत्रह | <b>*</b> 66           | 23       | गुव्हं-गुह्म                                   | 129        | 20       |
| •••                     |                       |          | गेदुर्अ-कन्दुकं                                | 69         | 15       |
| U                       |                       |          |                                                |            |          |
| खहरं खाहरं—खादिरं       | 43                    | 20       | 8                                              | Ŧ          |          |
| सक्पू सामू – स्थाणुः    | 118                   | 18       | चिणा—चुणा                                      | 54         | 26       |
| खप्परः कपैरः            | 69                    | 14       | ब्रुसिणं—ब्रुस्णं                              | 54         | 26       |
| क्छीढोक्क्वाटः          | 40                    | 22       | -                                              |            |          |
| <b>प्रसिमोप्रमित</b> .  | 71                    | 17       |                                                | •          |          |
| खुजो—कुञ्जः             | 69                    |          | चहत्तं — चैत्यं                                | ••         | 7        |
| खेडमो - क्ष्वेटकः       | 87                    | 16       | चहत्तो चेत्रो—चैत्र                            | -          | 19<br>26 |
| श                       |                       |          | चटरंतं चाटरंतं—चत्<br>च <b>दरं</b> —चत्वरं     |            | 18       |
|                         | 00                    | 0.4      | चन्द्रमा—चन्द्रिका                             | 55.0       | 15       |
| गउहो —गौदः              | 63                    |          | चान्द्रभा—चान्द्रका<br>चन्द्रो चन्द्रो—चन्द्रः |            | 29       |
| गडरवं गारवं — गौरवं     | 63-1                  | -        | चन्त्र। चन्त्रः—चन्त्रः<br>चमरो चामरो—चाम      |            | 18       |
| गक गाकगौः               | 61                    | 23<br>19 | चसरा चामरा चाम<br>चळणोचरणः                     | . 82       | 17       |
| ् गागरो - गद्रदः        | 75                    |          | चित्रहा चवेडा-चपे                              | -          | 21       |
| गडुहो (गइहो) गर्दभः     |                       | - 1      | चवेडा चविला चवेल                               |            | 27       |
| गड्डोगर्तः              | 95                    |          | चपेटा.                                         | 12         |          |
| गहिसणी —गर्भिवः         | 76                    | 24       | 9461.                                          |            |          |

| प्राकृतपदानि                             | g    | ਚ. '       | ाद्विस.  | <u> मानुतपदानि</u>                    | 9           | á, q   | हिस.     |
|------------------------------------------|------|------------|----------|---------------------------------------|-------------|--------|----------|
| चाउँण्डा—चासुण्डा                        | 7.0  | M 4        | 39-7     | छोरंक्षीरं                            |             | 92     | 23       |
| चाठण्डाचातुण्डा<br>चिण्हं इण्हंचिह्नं .  |      | 94<br>94   | 28       |                                       | 4544        | 0.4    |          |
|                                          |      |            | 2-18     | ঙ্গ                                   |             |        | ,        |
| पुरतं सुरतं न्युरतं 0                    |      | , oz<br>74 | 24       | जइइमा जइमा—यदी                        |             | 00     | 00       |
| चुच्छ खुच्छगुच्छ<br>चेह्मंचैत्वं         |      | 24         | 21       | षड्डमा जड्मा—यदा<br>जडँणा—यसुना       |             | 28     | 20       |
| चर्म —यस<br>चोग्गुणो चढग्गुणो —चनु       |      |            | 22       | षडमा —यसुमा<br>जम्रो—जयः              | 1           | -23, ( |          |
| चोत्यो (चडत्यो)—चतुर्य                   |      |            |          |                                       | •           | 67     | 12       |
|                                          |      | 66         | 21       | जडलं (जडरं)— जटरं                     |             | 81     | 20       |
| चोद्द (चडद्द)—चतुर्द                     |      | 66         | 22       | बहिद्विको बहुद्विको—                  | -युाध-      | 46     | 18       |
| चोन्वाको (चडन्वारो) -                    | •    | 66         | 22       | छिरः                                  | =0          | 10.0   |          |
| चतुर्वारः                                |      |            | -        | -                                     | 50-         | 16, 89 |          |
| <b>प्या</b> र—क्षारं                     | -    | 92         | 22       | जाथाबत्                               |             | 84     | 18       |
| -                                        |      |            |          | बाणं णाणं—ज्ञानं                      | **          | 114    | 8        |
| <b>डर्</b> कं —स्थाित                    |      | 00         | റം       | जामाउमी जामातृक                       |             | 56     | 28       |
| ङ्गी—क्टिं:                              | **** | 92         | 23       | जिमर-जीव                              | 4444        | 48     | 9        |
| ज्ञुर —अदः<br>छणो—क्षणः                  | • •  | 95         | 14       | जीमं —जीवितं                          |             | 84     | 18       |
| डना—सूर्याः<br>डचं—झत्ं                  |      | 92         | 13       | ञुण्णं —जीण                           | •           | 48     | 26       |
| ग्री-कर्त्<br>ग्रीसम्मो - सप्तपर्णः      | • •  | 92         | 24       | जोञ्चणं—योवनं                         |             | 120    | 28       |
| असे—वासी<br>अमी—वासी                     | 60   | 84         | 11       |                                       |             |        |          |
| छना—शमा<br>छालो —छागः                    |      | 84         | 11       | 朝                                     |             |        |          |
| णसो—नावः                                 | • •  | 69         | 14       | शमो —व्यकः                            |             | 93     | 24       |
| णहा—कृतवः<br>जाहा—कावा                   |      | 84         | 11       | इस्टिकोवटिकः                          |             | 71     | 18       |
| छिरा—सिरा                                |      | 80         | 18<br>17 |                                       | -           | ,-     |          |
| हिहा—स् <u>पृ</u> हा                     | **   | 84         |          | ਂ ਣ                                   |             |        |          |
| चीनंधुतं                                 | •    | 54         | 21<br>10 | दगरोतगरः                              |             | 74     | 25       |
| खुण्यं— खुण्यं                           |      | 51         |          | टसरो त्रसर                            | ** *        | 74     | 25       |
| हुरो—श्चर                                | ••   | 92         | 22<br>22 | टसरा त्रसर<br>टूबरो - त्रसर           | ****        | 74     | 25       |
|                                          | * ** | 92         | 21       | द्वा - व्यरः<br>ठड्डो स्तव्धः         | 4000        | 106    | 25<br>15 |
| वृहा—सुधा<br>बुहा—सुधा                   | • '  | 92<br>84   | 11       | ठड्डा स्तव्यः<br>ठविष्ठो ठाविष्ठो—स्थ | <del></del> | 43     | 20       |
| छेत्तं—क्षेत्रं                          |      |            |          | ठावना ठावना—स्य<br>ठीण—स्यान          |             | 40     | 20       |
| A. 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 |      | 92         | 23       | ाण-रत्याच                             | 0000        | 40     | ZZ       |

| प्राकृत स्वानि                      | g    | . स. प | द्विस. | प्रा <del>क</del> ृतपदानि         | g.           | <b>स</b> ।        | महि । |
|-------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------|
| ड                                   |      |        | 1      | णिब्दुई—निर्वृतिः                 | <b>1</b> 000 | 56                | 22    |
| इंडो (दंदो)—दण्डः                   | •- • | 74     | 21     | णिब्बुचो—निर्वृत्तः               |              | 56                | 27    |
| हट्टो (वट्टो)—हप्टः                 | •••  | 74     | 20     | णिसीढो णिसीहोनिशी                 | यः           | 76                | 14    |
| हद्दो (दृढ्दो) दृग्धः               | **** | 74     | 21     | णिह्वोनिह्वः                      |              | 129               | 20    |
| इटमो (इटमो) दर्भ                    |      | 74     | 20     | णिहिचो णिहिको—निहि                | <b>तः</b>    | 118               | 16    |
| डमस्झोडमस्क.                        |      | 73     | 15     | णिहुमं—निमृतं                     |              | 56                | 28    |
| हरो (वृरो)वृरः                      | ••   | 74     | 20     | •                                 | •• •         | 44                | 18    |
| इसणं (द्सणं)—द्शनं                  | **** | 74     | 20     |                                   |              | 67                | 18    |
| ढाहो (दाहो)दाहः                     | 5001 | 74     | 21     | णूण णूर्ण—नृतं                    | **           | 23                |       |
| डिपाइ—दीप्यति                       | **** | 75     | 24     |                                   |              | 118               | 17    |
| डोला (बोला)—दोला                    | 003  | 74     | 21     | णोहिलिमा-नवसालिका                 | • •          | 66                | 13    |
| ढोइसं होइसं-दोहदं                   | ** * | 74     | 21     | णोहलोछोहलः                        |              | 83                | 9     |
|                                     |      |        |        | ण्हाविको (णाविको हानि             | मो)          | 77                | 12    |
| ज्                                  |      |        |        | नापित्त॰.                         |              |                   |       |
| णंगकं — लाइकं                       |      | 83     | 9      | त                                 |              |                   |       |
| <b>पंगूकं</b> —छाङ्ग <del>ूकं</del> | **   | 83     | 9      | 4 -7                              |              | 98                |       |
| णक्खो णहो—नखः                       |      | 118    | 18     |                                   | ,            | 21                | 16    |
| णढार्छ - रूग्रार्ट                  |      | 129    | 20     | तह्मोवृतीयः                       |              | 48                | 10    |
| णितमो णतुमो—नप्तृ                   | की   | 57     | 18     | त्रगुणा (त्रयुणा)— 11             | L-21         | , 11              | 6-27  |
| णरिंदो—नरेन्द्रः                    | 4000 | 44     | 18     | तहुणाः.                           |              |                   | 12    |
| णिडर्षं—निवृतं                      |      | 56     | 26     |                                   | •• •         | 7                 |       |
| णिडचीनिवृत्तिः                      |      | 56     | 28     | तम्मो—स्तम्भः                     | •            | 89<br>43          |       |
| णिउसी णिवसी—निवृ                    | सः   | 56     | 9      | वलवेटं तलवेटं वालवेटं             |              | 45                | 19    |
| णिहार्छ — छछार्ट                    | •    | 82     | 19     | तालवोंटं—तालबुन्तं                |              | 122               | 28    |
| णिप्पिहो—निस्पृहः                   | ** * | 108    | อั     | तविस्रोतसः                        |              | 1 <i>22</i><br>84 |       |
| णिस्माणं—निर्माणं                   | • •• | 46     | 20     | ता—सावत्<br>संबोर्ङ —सम्बूर्ङ     | • •          | 53                |       |
| णिस्सर्व —निर्मिर्व                 | 400  | 46     | 20     |                                   | ****         | 89                |       |
| णिवडह्निपवति                        | ••   | 47     | 14     | ातक्स ातण्ह् —सारूप<br>तिप्यंसृपं | ****         | 54                |       |
| णिबो तृपः                           |      | 54     | 18     | _                                 | 1000         | 85                | _     |
| णिञ्जुमंनिर्वृतं                    | ***  | 56     | 27     | तिरिच्छि—तिर्थक्                  | ••           | נט                | U     |

| •                             | -    | 4         | 1 200    | प्राकृतपदानि                             | q     | ्स. पी | ₹ <b>4</b> . |
|-------------------------------|------|-----------|----------|------------------------------------------|-------|--------|--------------|
| <b>प्राकृतपदानि</b>           |      | सं. पः    | - 1      | दृह्यं देनं-दैवं                         | 2     | 62     | 20           |
| तिसिमोतृषिव                   |      | 54        | 27       | दह्व दश्य-द्व<br>दक्को-दृष्टः            | ***   | 87     | 16           |
| तुष्होतुण्ह                   | **   | 73        | 15       | द्वका-द्वः                               | -49   | 92     | 23           |
| तुण्हको तुण्हीको —            | 1    | 18        | 17       | दुरुडोदुरघः                              | *443  | 95     | 24           |
| तूरणीकः,                      |      |           |          | द्रवाप्रणः<br>द्रणुवहो -दनुबद्धः         | ****  | 84     | 19           |
| तुम्होतो-युग्मदीयः            | . 1  | 136       | 17       | द्णुवहा —द्गुजयपः<br>इतं दिण्णं —द्श्वं  |       | 2 18,  |              |
| तुम्हेबवं —यीध्माकं           | . 1  | 136       | 20       | द्ता द्वण-द्वा<br>वृष्युक्को-वर्षवान्    | •     | 134    | 10           |
| त्रंद्रम                      | ]    | 100       | 27       | वृज्युक्षा—वृष्यात्<br>इतिहाह —इरिद्राति |       | 82     | 19           |
| व्हंरीर्थं                    |      | 48        | 26       | दालदा६ —दारमान<br>इन्डिहो —दरिन          | ****  |        | -19          |
| तेत्रीसा —त्रवश्चिशद्         |      | 65        | 25       | दृष्वीरमो -द्वीकर                        |       | 129    | 20           |
| तेरसो –त्रयोदश                |      | 65        | 16       | इसारो-इकार्डः                            |       | 100    | 27           |
| तेरह त्रयोदश                  | • •  | 75        | 19       | इस दह—दश                                 |       | 84     | 7            |
| तेह्योक्कं तेछोक्कं 🛶 🛚       | 11-2 | 3, 1      | 18-6     | दाधी —दाहः                               | **    | 83     | 21           |
| त्रेकोक्यं,                   |      |           |          | हाडिमं (हाडिमं)रा                        | डिसं  |        | 6            |
| वोणं—स्थूणं                   | -    | 53        | 24       | ब्राहा—वंश्                              |       | 95     | 25           |
| कोणीरं— <b>-त्</b> णीरं       | •    | 53        | 24       | वाणवी —वानवः                             |       | 67     | 16           |
| U                             |      |           |          | वारं देरं-दारं                           |       | 36     | 27           |
| ,                             |      |           | 01       | दालिईदारिह्यं                            | 84    | 82     | 18           |
| थवो—स्तवः<br>विष्णं—स्त्रानं  | ***  | 98        | 21       | विभरो देखरो-देवरः                        |       | 61     | 21           |
| भण्णस्यान<br>यीणस्यान         | ***  | 90        | 13<br>18 | दिशहो -दिवसः                             | 40    | 84     | 7            |
| याण—स्यान<br>यूणी येणी—स्तेनः | 80   | 118       | 18<br>23 | दिइस्रो द्वितीयः                         |       | 48     | 10           |
| पूजी—स्यूछ                    | ***  | 61<br>119 |          | दिग्धं दीतं दीहरं -दी                    | ł     | 101    | 25           |
| प्रा—स्यूक<br>पोक्कं—स्तोकं   | ** * | 44        |          | दिहंवरं                                  | 4401  |        | 26           |
| योरो-स्यूकः                   |      | 89        |          | बिट्टीदप्टिः                             | ***   |        | 20           |
| (for                          | •    | 0,        | v        | दिद्वियकं — इष्टयैकं                     |       | 44     | 18           |
| ą                             | E    |           |          | दिस्कोहिरदः                              | •     | 47     | 14           |
| दंसणंइश्ने                    |      | 21        | . 15     | दिसा—दिक्                                | •     |        | 16           |
| दहबो-दैसः                     |      | 6         | 3-5, 9   | दिहागमी —हिमागत                          | •     | 47     | 14           |
| दहकं — दैन्यं                 |      | 63        | 3 5      | दिही — शति                               |       | 85     |              |
| द्रवर्ग — दैवतं               | 100  | . 6       | 3 5      | विसहं दुसरं—दुक्वं                       | • • • | . 53   | 14           |

| प्राक्षतपदानि पृ स. पक्षित           | माक्रतपदानि पृ. स. पङ्क्तिसं.    |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| दुकारं दुएरं—दारं 37-7, 1            | 2 4                              |
| दुक्सं दुई—दुःसं 101 2               | 5                                |
| दुग्गावी—दुर्गावेवी 84 1             |                                  |
| दुवारं दारं 128 2                    |                                  |
| दुवारिमोवीवारिक 62 1                 | 5 पमहो—प्रवृत्त 94 21            |
| दुदाइवं दोहाइवं —द्विधागतं 47 2      |                                  |
| देउलं — वेबकुलं 84 1                 | पहनो पाइको प्रकृतः 32 11         |
| देवोवेवः 67 1                        | 8 पहिनमं — अदीपितं 48 9          |
| दोक्करं—दुष्करं 88 10                | o पडहो — प्रवृष्टः 56 26         |
| महो—हवः 129 2e                       |                                  |
|                                      | पडिरसं पौरुषं 63 24              |
| শ্ব                                  | पडरो—पौरः 63 23                  |
| <b>विद्यं—</b> श्रतिः 54 2           | पडमं पोम्मं — पद्मं 128 23       |
| निर्हे—शतिः 54 2<br>भीरं—भैर्य 100 2 | dettati additi "" OT TO          |
| भूसा—द्विता 84 2                     | Anisi dasi — nais OT 37          |
|                                      | 145m-444 94 PT                   |
|                                      | 181401 1811401 - MAI 32 TU       |
| OF 11                                | , sau.                           |
| षत्ती भारी घाई—भाती 113 29           | delata (ABIA)-AAIA OT TO         |
| बला नारा बाह्—बात्रा 113 28          | ्रिपाल्सुनाअतिश्रद् 21 10        |
| न                                    | पहिनकूछं पहिकूछं—प्रतिकूछं 118 7 |
| ·                                    | पहिष्यद्दी पाहिष्यद्दी — 32 11   |
| नर्ड (नर्छ)—नर्ड 71 29               |                                  |
| नरामो नारामो -नाराचः 43 19           |                                  |
| नवल्लो—नव 139                        | 1                                |
| नाडी (नाली) —नाडी 71 29              |                                  |
| नावा नौः 63 11                       | 1                                |
| निट्डुको (निट्डुरो) — 81 20          |                                  |
| निष्दुरः                             | पण्हो—पहम 104 14                 |
| नीमो—नीपः 78                         | प्रमुहं पकुहं प्रमुहं 118 8      |

|                               |                | <b>.</b> | प्राकृतपदानि           | or or | 20   | पहि  |
|-------------------------------|----------------|----------|------------------------|-------|------|------|
|                               |                | देख.     | _                      | _     |      |      |
|                               | 37             | 16       | पासामी पाषामी -पाष     |       | 84   | 7    |
| परवेरो पारकेरोपरकीयः व        | 2              | 9        |                        |       |      | 4-14 |
| परको पारको-पारकाः 3           | 2              | 10       | पारावको पारेवको -प     | रावत  |      |      |
| परन्त्रसो परवसो-परवक्ष 11     | 8              | 8        | पिडकोपितृकः            |       | 56   | 27   |
| परहुकोपरसृतः 5                | 6              | 28       | पिच्छी —पृथ्वी         |       | 54   | 25   |
| परावत्तो-परावृत्तः , ह        | 56             | 28       | पिहंपृष्ठं             |       | 55   | 24   |
| परोप्परंपरस्परं • 10          | 18             | 5        | पिट्टीपृष्टं           |       | 27   | 21   |
| परोही पारोहीअरोह . 8          | 32             | 9        | पिढं पुढं पृथक्        | 192   | 6, 7 | 1-17 |
| पळीबेशप्रदीपि १               | 15             | 11       | पिषं (हे. षं) पृथक्    | ****  | 71   | 20   |
| पछस्—परकुः ह                  | 32             | 18       | पिसकोपिशाच-            | 694   | 71   | 18   |
| पहाई-पर्यस्ते ड               | 99             | 29       | पिई पुईपृथक्           |       | 57   | 18   |
| पक्षत्ये —पर्याणं (           | 99             | 29       | पिह्वोपिठरः            | ****  | 72   | 26   |
| पवसणे पावसणे—अवचनं हे         | 31             | 28       | <b>पीवर्छ-</b> —पीर्वं |       | 75   | 24   |
| पसिकमसीव 4                    | 18             | 8        | पुंछो पुच्छः           | 446   | 21   | 15   |
| पसिद्धी पासिद्धी-असिद्धि      | 32             | 9        | पुट्टोस्पृष्टः         |       | 56   | 27   |
| पञ्चको पाञ्चको -प्रसुक्षः 🛚 🛭 | <b>B1</b>      | 25       | पुढवीपुथिवी            |       | 56   | 26   |
| पहिस्रो-पान्यः 1              | 35             | 24       | पुण्णामीपुनागः         | do    | .69  | 15   |
| पहुई प्रस्ति                  | 56             | 28       | पुरिसं पूर्व           |       | 85   | 8    |
| पहुडिप्रसृति , , '            | 74             | 14       | पुरिक्कंपुरोमर्व       |       | 190  | 12   |
| पहुर्त अभूतं 19               | 20             | 21       | पुकोमीपौकोमी           |       | 62   | 15   |
| पाइक्कोपदातिः                 | 85             | 9        | पुन्तवही पुन्तावही     |       | 43   | 21   |
|                               | 56             | 27       | पूर्वाहर.              |       |      |      |
|                               | 84             | 18       | गुहवीप्रथिवी           |       | 76   | 13   |
|                               | 78             | 8        | पुहुवी-पृथ्वी          | 4866  | 127  | 24   |
|                               | 36             | 19       | पेकसंपीयूष             | • •   | 48   | 20   |
| परकीयं.                       |                |          | वेकांप्रेम             | **    | 120  | 21   |
|                               | 8 <del>1</del> | 18       | पोर्हालकाप्रपत्नलिक    | t     | 66   | 14   |
| · ·                           | 84             | 17       |                        |       |      |      |
|                               | 31             | 26       | দ                      |       |      |      |
| पावीदंपाद्पीठं ,.             | 84             | 17       | कुंसोस्पृत्तीः         | F444  | 2]   | . 25 |
|                               |                |          |                        |       |      |      |

| प्राकृतपदानि पृ            | , स. प | हिसं.      | भाकुतपदानि           | g          | स्र: पब् | क्तिस,   |
|----------------------------|--------|------------|----------------------|------------|----------|----------|
| फणसोपनसः                   | 78     | 8          | भ                    |            |          | •        |
| फरुसो—परुषः                | 78     | 7          | मप्पो मन्हो-सस्म     |            | 97       | 15       |
| फिछहा-परिस्ता 78-          | 7, 82  | 2-18       | माउसोभ्रातृकः        |            | 56       | 26       |
| फिछहो —परिषः 78            | -7, 84 | 4-19       |                      |            | 69       | 15       |
| फाडइपाटबति .               | 78     | 7          | मिख—भृगुः            |            | 54       | 25       |
| फाडेइ फालेइ—पाटयति         | 72     | 6          | भिंगारू - मृङ्गारः   |            | 54       | 20       |
| फालिहर्दं—पारिभदं          | 82     | 19         | मित्रो—मृङ्ग.        | _          | 54       | 23       |
| फालिहहोपारिभद्रः           | 78     | 8          | सिण्डिवाछो —सिण्डिपा | <b>5</b> : | 74       | 14       |
| व                          |        |            | भिष्मोभीष्मः         | ***        | 98       | 9        |
| बन्दारको बुन्दारको-सृन्दा- | 56     | 9          | भिसिणीबिसिनी         |            | 79       | 12       |
| ₹ <b>क</b> :               |        |            | भिहलो निन्मलो निहलो  | -          | 99       | 17       |
| बद्धप्पको बद्धपको – बद्ध-  | 118    | 6          | विह्नरू:             |            |          |          |
| দক:                        |        |            | सुई—सृतिः            | •••        | 56       | 28       |
| बम्हणो बाम्हणो ब्राह्मणः   | 43     | 21         | भुको-स्त.            | • ••       | 56       | 28       |
| बलमा बलामा - बलाका         | 43     | 21         | मेदो भेरः            |            | 82       | 23       |
| बहुप्पई बहुप्फई वहस्सई     |        | <i>5</i> 8 | भोर्ण-भोजनं .        | 1440       | 84       | 19       |
| मिमस्सई मियप्पई मियप       | कई     |            |                      |            |          |          |
| विहप्पई बिहप्सई            |        |            | म                    |            |          |          |
| बिहस्सईं द्वहप्पईं         |        |            | मंजारो —मार्जारः     | •          | 21       | 16       |
| ब्रुहप्फई ब्रुहस्सई        |        |            | मैस्—इमश्रु 2        |            |          |          |
| भयपद् भयपाई                |        |            | मंसकं मासकं—मांसकं   |            | 23       | 14       |
| भगस्सई भुवप्पई             |        |            | मकंको मिसंको सगाइ    |            | 55       | 16       |
| भुवष्पई भुवस्तई            |        |            |                      | ****       | 69       | 15       |
| बहिणी — भगिनी              | 84     | 26         | •                    | • •        | 85       | 8        |
| चाहिं बाहिरंबहिः .         | 85     | 8          | मडणं—मीनं            | •          | 63       | 24       |
| विंहिंभवृंहितं             | 54     | 27         |                      | •••        | 54       | 11       |
| बिसी—वृसी                  | 54     | 26         |                      | •          | 87       | 16<br>16 |
| बुंदं—बृन्दं               | 56     | 26         | मडढं — युकुटं        | pas        | 50       | 11       |
| बुंदाउणं—बृन्दावनं         | 56     | 26         | मउत्तर्ण—सृदुत्वं    | ***        | 54       | 16       |
| बुंषं—बुदं                 | 21     | 15         | मवरं युकुरं          | •• •       | 50       | ΤŪ       |

| प्राकृतपदानि पृ. सं, पर्क्                           | क्स. | प्रा <b>कृ</b> तपदानि     | ã           | सं. पह | किस |
|------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|--------|-----|
| मरख—सुकुर्छ 50                                       | 16   | शुंबायणीमौक्षायनः         |             | 62     | 15  |
| मस्त् मिस्त् गृत्युः 55                              | 17   | ग्रुंचा—सूर्वा            |             | 21     | 16  |
|                                                      | 18   | सुनकोसुकः                 |             | 87     | 16  |
| मच्छिका—मक्षिका 92                                   | 28   | सुनको सूजोसूकः            |             | 118    | 16  |
| मजारो मार्जाछः 21                                    | 20   | सुद्दा सुद्धा - सूर्घा    |             | 95     |     |
| मज्ञाण्यो मन्त्रण्हो— 114                            | 7    | सुणाळं सुणाळं             |             | 56     | 26  |
| मध्याद्दः,                                           |      | सुरुवस्तो मोक्सो—सूर्व    | T:          | 128    | 24  |
|                                                      | 21   | गुहको-गुसरः               |             | 82     | 17  |
|                                                      | 14   | मेरामिरा                  | <b>t</b> =0 | 45     | 14  |
| मणेसिणी माणेसिणी— 21-16, 31-                         | 25   | मोहो मकहो-स्यूखा          |             | 66     | 22  |
| मगस्यिनी,                                            |      | मोक्षं—मूक्यं             | 40          | 53     | 24  |
| मणसिका गणसिका 21-20, 21-                             | 16   | •                         |             |        |     |
| मणोतिका — मनश्चिका.                                  |      | रची राईरात्रिः            |             | 774    | 10  |
| मणंसीमनस्बी 21                                       | 16   | रामकं राजकेरं शहा         | Ł           | 114    | 18  |
|                                                      | 22   | राजक राजकर राष्ट्र        |             | 130    | 18  |
|                                                      | 21   | रावकं-राजकुकं             |             | 04     | 40  |
|                                                      | 16   |                           |             |        |     |
| मरहड़ो—महाराष्ट्रः 129                               | 19   | रिक्सो रिच्छो—ऋसः         | 07-3        | 12, 77 |     |
|                                                      | 17   | र्वस्तेण दक्तेणं—बुह्नेण  |             | 91     | 21  |
| मसार्थ समझानं 108                                    | 5    | त्रवान कालन-विशेष         | •           | 22     | 16  |
|                                                      | 14   | 9                         |             |        |     |
|                                                      | 29   | कक् अस्म                  | 88 4        | 92     | 23  |
|                                                      | 11   | <del>डच्डी—ड</del> ह्मी   | ***         | 92     | 21  |
| माहुखुतं—मातुखुतं 75                                 | 9    | <b>डामर्ग्य—हात्रक्यं</b> | ٠.          | 67     | 18  |
| 44                                                   | 18   | कावू—अकाबू                |             | 28     | 25  |
| Δ                                                    | 20 ¦ | <del>डिच्चा— डिवा</del>   | ** 4        | 92     | 23  |
| मिहं सूर्य 54-22, 5                                  |      | लुक्सो - रुग्णः           |             | 87     | 16  |
| - O . O .                                            | 19   | कुग्गो—सण                 | ••          | 82     | 18  |
| मीसा <del>डिन - सिन्न 139</del><br>सहतो - सुदक्कः 32 | 8    | छोगोछोह.                  |             | 69     | 15  |
| स्ता—स्तुः ३३                                        | L7 I | छोणं रूषणं—स्वणं          | •• •        | 66     | 23  |

| प्राकृतपद         | ानि पृ   | . स. प | ङ्किसं. | <b>आ</b> ष्ट्रतपदानि     | पृ. स १ | €सिंसं. |
|-------------------|----------|--------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                   | व        |        |         | वाणारसी —वाराणासी        | 129     | •       |
| वंकवकं            |          | 21     | 15      |                          | 84      |         |
| वंभिकोवस्मीव      | 51       | 48     | 9       | 2118 - Plant             | ## P    | -       |
| वक्षंसो-चयस्य.    |          | 21     | 16      | वाहिकं वाहित्तं—ज्याहर्त |         |         |
| वह्ंअणणो—वैजन     | नः       | 63     | 6       | N-3 -0                   | 21      |         |
| सहस्रको वैवर्भ    | 1        | 63     | 5       |                          | 21-25,  |         |
| बह्मालिको बेटा    | छिषो —   | 62     | 19      | 0 0 00                   | 95      |         |
| वैवालिकः,         |          | -      |         |                          | 95      |         |
| बहपुसी-वैदेशः     | ***      | 63     | 6       | निमणा वेसणा—बेदना        |         |         |
| वहपुद्दी-वैदेहः   |          | 63     | 5       | विभर्ण-ज्यजन             |         |         |
| वह्वेसिकं बेदे    | H-11     | 62     | 18      | विद्वो विद्वी - द्वितीयः |         |         |
| वैदेशिकं,         | (14I     | 02     | 10      |                          | . 54    |         |
| बहरं वेरं—वैरं    |          | 62     | 18      | विरुणो दिरुणोहिसुणः      |         | 7, 11   |
| बद्दसवणी बेसवणी-  |          |        | 19      | विवहो — विबुधा           | . 67    | -       |
| वद्दसाणरो-वैश्वान |          | 63     |         | विच्छद्डी—विच्छदिः       |         |         |
| वद्दसाली—वैशाल    |          | 63     | 6       | विच्छको विष्मको विह्को-  |         | 27      |
| वहसाहो-वैशालः     |          | 63     | 6       | विद्वलः                  | TIO     | ~1      |
| वद्दसंपायणो वेसंप |          | 62     | 18      | विजणं—विजनं              | 67      | 16      |
| वैशंपायनः         | 17-10    | 02     | 10      | 10                       | . 14    | 18      |
| बच्छो वक्षः       | **       | 92     | 22      |                          | . 54    | 20      |
| वच्छो-चृक्षः      | **       | 92     | 23      | 03-9                     | 57      | 18      |
| बढलो बढरो बरु     | ξ:       | _      | 20      | 04 -4                    | . 54    | 27      |
| वर्ट वृत्तं       |          | 94     | 21      | विद्वा—बीहा              | 400     | 21      |
| वनस्तर्हवनस्पति   | 1        | 07     | 7       | विण्डू वेण्डू—विष्णुः    | 45-     | 8. 9    |
| वयस्यो-वयस्यः     | ***      | 21     | 28      | विचीवृत्तिः              | 54      | 23      |
| बद्धणोवरुणः       |          | 82     | 18      | विदुरोविदुरः .           | 67      | 16      |
| बहुर्तप्रमूर्त    | ***      | 78     | 8       | विद्वाको-विद्वतः         | 50      | 17      |
| बहेडमो-विभीतक     |          |        | -14     | विदिकई बूद्कवि           | . 54    | 19      |
| बाउकोवात्रुकः     | ***      | 53     | 14      | विख्या—वनिता             | ~~      | 8       |
| वाउछो घाउछो—      | पाकुकः 🕽 | 18     | 16      | विछिषं — ज्यलीकं         | . 32    | 18      |
| 7                 | -        |        | •       |                          |         |         |

| प्राञ्चतपदानि पृ. सं                            | पक्तिस | शासृतपदानि पृ                | सं, पङ् | क्तिस. |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------|--------|
|                                                 | '      | सङ्—सङ्द                     | 54      | 26     |
| विलिमं—मीळितं . 48<br>विसंदुष्टो —विसंस्थुलः 90 |        | सहरं—स्पैरं                  | 63      | 6      |
| विसदो विसमो—विषमः 75                            |        | - A.                         | 63      | 28     |
|                                                 |        | संदर्गसारः<br>संदर्हेसीर्ष . | 63      | 24     |
| विसमगो—विषमयः 80                                |        | सरहाना                       |         | 17     |
| विहरणी—वित्तरितः रि                             |        | सक्को-शकारः                  | 82      |        |
| विद्वृणं—विद्वीनं . 🕊                           |        |                              | 87      | 16     |
| बीसुं—विष्वक् 19                                |        | सचापं— सचापं ,,              | 67      | 16     |
| बुद्दी—बृद्धिः 9                                |        | सञ्जो सज्जो सज्जनः           | 116     | 27     |
| बुद्दो—बुद्धः 56-26                             |        | सन्तसं—साम्बसं               | 93      | 24     |
| वृत्तेवो वृत्तान्तः 5                           | 1      | सदासटा                       | 72      | 16     |
| बेइखं - विचिककं 65-25, 1                        |        | सङ्घा, सद्धा—शदा .           | 95      | 22     |
| बेडिसो-बेवस. 32-17, 22,                         |        | सदिकं सिदिकंशिथकं            | 46      | 17     |
| वेणू वेल्र — वेणुः 7                            | _      | सणिच्छरो—शनैखर.              | 61      | 22     |
| वेण्डं—बुन्दं 7                                 | 4 25   | सत्तरह—सप्तदश                | 75      | 19     |
| वेशिकं —वैद्युर्य . 8                           | 5 8    | सपार्व-सपार्प                | 67      | 16     |
|                                                 |        | सप्परितानो, सपरितानो         | 118     | 7      |
| स्र                                             | •      | सपरिचाप.,                    |         |        |
| संदर्भ-संबुदम् . 5                              | 6 27   | सप्परिहासं सपरिहासं          | 118     | 8      |
| संकडंशृङ्खलम् 6                                 | 9 15   | सपरिहासं,                    |         |        |
| सर्ग सिंग-चुत्रं . 5                            | 5 16   | स्रव्यवासो स्रविवासो —       | 118     | 7      |
| संबमी—संबमः 8                                   | 1 17   | सपिपास .                     |         |        |
| संजोबो — संयोग 8                                |        | समकं सहक -सफकं               | 78      | 18     |
| संरविको संराविको-संस्था- 4                      | 3 18   | समिनस् सम्भिनस्- 11-2        | 1, 11   | 6-27   |
| <b>पितः</b>                                     |        | सन्निद्धाः                   | •       |        |
| संदहो - सद्धः 9                                 | 4 21   | समची-समस्त                   | 108     | 4      |
| संमङ्गोसंमर्दः 9                                | 5 14   | समरो-शबरः                    | 83      | 9      |
| संबन्धको—संबन्तरः 8                             | 2 18   | समवायोसमवायः                 | 67      | 16     |
| संहुषं—संमृत 5                                  | 6 27   | समिदी—समृद्धिः               | 54      | 25     |
| समहो-शकट. 7                                     | 2 16   | समुई संमुई-समुखं             | 23      | 15     |
| सबहुतं—शतकृत्वः . 13                            | 6 9    | सरक्हं सरोरुई—सरोरुई         | 61      | 22     |

| प्राक्ततपदानि पृ. सं     | . पर्हार | ह्यं | प्राकृतपदानि पृ. स., पर्वेक्तिस |
|--------------------------|----------|------|---------------------------------|
| सरिच्छं—सद्धं .          | 92       | 23   | सुविणको-सौवर्णिकः . 62 15       |
| सरिच्छो सारिच्छो-सदक्षः  | £1 :     | 25   | सुवहा—सास्रा 35 21              |
| सन्वंगिमो सर्वाङ्गीणः 1  | 35       | 24   | सुण्हा—सुणा 84 10               |
|                          | 42       | 27   | सहबो-सुगग 70 13                 |
| सामञ्जे सामत्ये —सामर्थे | 91 -     | 25   | स्तासो —सोच्छ्रासः 61 28        |
| सारिच्छं-साद्द्यं        | 92       | 24   | सेव्वा सेवा 44-19, 118-18       |
| साळाहणी —शातनाहनः        | 75       | 11   | सेप्पो— <b>केवा</b> 98 10       |
| सिंगारो - शृङ्गारः       | 54       | 19   | सोधमहं - सोकुमार्व 50-16, 99 29 |
| सिवालो —सगाकः            | 54       | 20   | सोंडीर-नीण्डीर्व . 100 27       |
| सिट्ठी — सृष्टिः         | 54       | 27   | सोक्कं सोक्कं — गुण्कं . 89 18  |
| सिविकोशिथिरः             | 83       | 18   | सोबिश सोनिम सोबेस 118 26        |
| सिण्णं सेण्णं—सैन्यं .   | 61       | 21   | सोचेम-स एव                      |
| सिन्धवं —सैन्धवं         | 61       | 21   | सोचं सोत. 120 21                |
| सिप्पी-शुक्तः            | 85       | 9    | सोमाको सुउमाको - सुकुमारः ६६ 22 |
| सिरिसोशिरीषः             | 48       | 9    | स्त्रवमो—स्तावकः 85 20          |
| 104                      | 125      | 26   |                                 |
| सिहरम्खंदं सिहरखंदं-     | 118      | 6    | E *2 14                         |
| विखरसण्डं,               |          |      | हणुमन्तो—हनुमान् 53 14          |
| मीमरो सीहरो-शीकरः        | 69       | 16   | इरदर्श - इरीककी 47-21, 74-15    |
| धुगं—शुस्कं              | 87       | 16   | Citaldi Gilmini                 |
| श्चंदरं — सौन्दर्य .     | 62       | 15   | Eladisi fission                 |
| सुठमाळो—सुकुमारः         | 82       | 17   | Cloud Gironia Giran             |
| युको—युरः                | 67       | 12   | £ 301 - 0 341                   |
| सुकुसुमं सुकुसुमं        | 67       | 15   | 1Ea1-6da                        |
| सुगमो – सुगतः            | 67       | 16   | 1200-664                        |
| सुगन्धत्तर्ण—सौगन्धं     | 62       | 15   | 1650-014:                       |
| सुतारं - सुतारं          | 67       | 16   | E14-En                          |
| सुद्दोक्षणी—शौद्धोदनिः   | 62       | 15   | हुत्त हूंबहूव                   |
| सुरुषं—सूषं              | 128      | 8    |                                 |

| प्राञ्चताध्ययपदानि पृस.                          | पङ्चिसं | प्राकृताब्यवपदानि       | Ą     | स, गर्ङ्    | क्तेस, |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------|-------------|--------|
| अन्ययानि                                         | - 1     | बे                      |       |             |        |
| श्च                                              |         | ऐ-जयीत्मर्थे            | 4000  | 242         | 11     |
| कंहो-(संस्कृतवदेव) 242                           | 14      | ओ                       |       |             |        |
| सङ्ग-संभावनार्थे 239                             |         | को-पश्चात्तापसूचनयोः    |       | 941         | 2      |
| क्षण—नमर्थे 241                                  |         | को — उपार्थे            |       | 236         | .5     |
| अप्यणा—स्वयमधे 24                                |         | को-अव, उप, उत्त, प्     | *-    |             | 2      |
| मब्भी-प्रमाताप-सूचना- 238                        |         | स्थाने                  | ,411- | <b>D</b> J0 | 4      |
| बु.ख-संभाषण-अपराध-जान                            |         | र्याग                   |       |             |        |
| द्भावर-खेत्-विस्मय-विधाद-                        |         | - 45                    |       |             |        |
| -द-जादुर-सद्ग्य-स्मान-स्मान-स्मान-<br>- संयेष्ठ  |         | किणो - प्रकृते          | ••    | 238         | 5      |
| मन्द्रो —मासर्वे, 23:                            | 5 6     | किर-किछार्थे            | ***   | 238         | 7      |
| बरे—संभाषणरतिकछह्योः 23                          |         | ₹ ₹                     |       |             |        |
| मङाहि—निवारणे 24                                 |         | सु—निश्चयवित्तकंविस्मये | ाबु   | 235         | 7      |
|                                                  |         | ਚ                       |       |             |        |
| महह - (संस्कृतवदेव) 24:<br>महो—संस्कृतवदेव . 24: |         | चिम —एवार्थे            |       | 234         | 9      |
| • •                                              | 0 14    | चेअएवार्थे              |       | 234         | 9      |
| आ ००४                                            | 0 01    | च —एवार्थे              |       | 234         | 9      |
| •                                                | -8, 21  | _                       |       |             |        |
| <b>(</b>                                         | A 10    | জ                       |       | 040         | 7.0    |
| र—पादपूरणे . 24                                  |         | जे-पादपूरणे             |       | 242         | 18     |
| इर—किलार्थे . 23                                 |         | जेण—इक्षणेऽर्षे         | 808   | 241         | 18     |
| इहरा—इतरथेत्यर्थे 24                             | 2 5     | प                       |       |             |        |
| <u>ਰ</u>                                         |         | णह—एवार्थे              | 14 0  | 234         | 9      |
| र—उपार्थे 23                                     | _       | णवर-केवळार्ये           | 4000  | 239         | 11     |
| <b>उप (उम) पश्यार्थे</b> 23                      | 6 7     | णवरिकक्षानन्तर्थे       | ***   | 239         | 9      |
| क                                                |         | णविवैपरीत्ये            |       | 240         | 16     |
| <b>क-</b> -गर्हाविस्मयस्चनाक्षे- 24              | 0 9     | णाईशनर्थे               |       | 241         | 5      |
| पेपु.                                            |         | •                       | ·     |             |        |
| , oo                                             |         | त                       |       | 005         | 4,5    |
|                                                  | 42 2    |                         |       | 237         |        |
| र्थयोः •                                         |         | तेणछक्षणेऽर्थे          | •• •  | 241         | 18     |

| ' शाक्कतान्त्रयपदानि पृ. स.  | पड्सिस. | प्राकृतान्ययपदानि पृ. सं प <del>ङ्</del> क्तिस. |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| थ                            |         | ৰ                                               |
| थू—कुल्सायां 24              | 0 5     | व—इवार्षे २५५ ।                                 |
| द                            |         | वणे -संमावनानिश्चयातु- 239 2                    |
| दर-अर्थे अरुपे च . 23        | 8 2     | कम्पाविकल्पेषु.                                 |
| माम-(संस्कृतवदेव) 24         | 2 14    | बलेनिश्चयनिर्धारणयोः 241 8                      |
| · a                          |         | वि—बचार्ये 237 2                                |
| पाहिशकं—प्रत्येकमित्यर्थे 24 | 1 21    | विम — एवार्षे 235 4                             |
| पाडिकं प्रत्येकमिस्यर्थे 24  | 1 21    | विव प्वार्थे 235 4                              |
| पि-अप्यर्थे 23               |         | वेन्वे-विषादमयवा 240 19                         |
| पिव—इवार्थे 28               |         | रणेषु.                                          |
| पुणक्तं कृतकर गेडर्थे 24     |         | ज्व — <b>इवार्थे</b> 235 4                      |
| पेच्ये — आमन्त्र गे 24       | 0 23    | 5                                               |
| भंद—गृहणार्थे 28             | 9 15    | <b>इंदि निवेंदे</b> 235 3                       |
| भंदि-विकल्पविषादसत्य- 28     | 9 19    | हरे—निन्दार्सभाषणरति- 240 3                     |
| निखयपश्चात्तापगृहाणार्थेषु.  |         | कलहेचु.                                         |
| म                            |         | इळा—सक्या मामन्त्रणे , 240 27                   |
| मणे—विमर्शे 24               | 1 11    | हळे—संस्था आमन्त्रणे 240 27                     |
| माइ—निषेधार्ये . 24          | 1 13    | हा—(संस्कृतवदेव) . 242 14                       |
| मामि-संख्या भागन्त्रणे 24    | 0 27    | हि—(संस्कृतवदेव) 242 14                         |
| मिव—एवार्थे 23               | 5 4     | हिर-किकार्य 238 7                               |
| सुद्दा—सुधा 24               | 2 8     | इ—संशयनिश्वयोहविस्मयेषु 235 24                  |
| मोररङ्खा—मुघार्थे 24         | 2 8     | 236-9, 10                                       |
| ₹                            |         | हुं-पुञ्जादाननिवा 238 25                        |
| रापादपूरणे 24                | 2 13    | रणेषु                                           |
|                              |         | हे—(संस्कृतवदेव) , 242 14                       |

### मैस्रुजाच्यविद्यासंशोधनसंस्थायां परिष्कृत्य देवनागराक्षरे संग्रुद्धय प्रकाशिताः

## संस्कृतग्रन्थाः

|          | <b>अ</b> न्यनाम                                                        |      | मूर | यम् |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
|          |                                                                        |      | ₹,  | आ   |
| * 1      | भापस्तम्यगृह्यसूत्रम् , सुदर्शनार्येप्रणीततात्पर्यदर्शः                | •    | 1   | 12  |
|          | नाष्यमाप्यसहितम् .                                                     |      |     |     |
| * 2      | आपस्तम्बयइपरिमावास्त्रम् , इरदत्तकपर्टिस्वामि-<br>माच्याभ्यां सहितम् . | •    | 1   | 0   |
| * 3      | मायबीयघातुवृत्तिः (अदादि-दिवादि-जुहोत्यादयः)                           |      | 2   | 0   |
| * 4      | तैचिरीयसंहिता, सस्वरचित्रा सपदपाठा, मह-                                |      | 2   |     |
|          | मास्करीयक्षानयक्षाख्यमाष्यर हिता च, प्रथमं<br>संपुदम्.                 |      |     |     |
| * 5      | तैचिरीयसंहिता, सस्वरचिद्वा सपदपाठा भट्ट-                               |      | 2   | 8   |
|          | भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यमान्यसहिता च, द्वितीयं<br>संपुटम्                 | ·    | _   |     |
| * 6      | वृक्षिणामुर्तिस्तोत्रम्, सुरेश्वराचार्यटीकासहितम्                      |      | 1   | 4   |
| * 7      | तित्तिरीयसंहिता, सस्वरिवहा सपदपाठा मह-                                 |      | 3   | 0   |
|          | भास्करीयज्ञानयज्ञाख्यमाप्यसहिता च, तृतीयं                              |      |     |     |
| * 0      | संपुटम्.                                                               |      | -   | 10  |
| 4 0      | श्रीमगवदीता, श्रीजङ्कराचार्यमाष्यसहिता                                 | • •  | -   | 12  |
| v        | नैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचिक्का सपदपाठा मह-                               |      | 3   | 0   |
|          | मास्करीयक्षानयकास्यमाप्ययुता च. चतुर्थ                                 |      |     |     |
| <b>*</b> | संपुटम् .                                                              |      |     |     |
| 710      | मण्डलब्राह्मणोपनिषत्                                                   |      | 0   | 6   |
| 11       | सौन्दर्यलहरी .                                                         | •• • | 1   | U   |
|          | * प्राचिद्वाद्विता ग्रन्थाः संप्रति विक्रवावात्र नीप्रकथानी,           |      |     |     |

|                 | प्रन्यनाम                                                  | ल्यस्— | -₹, | Sil |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| 12              | तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचिहा सपद्रपाठा मद्द                  | ***    | 3   | 0   |
|                 | मास्करीयज्ञानयज्ञास्यमाष्यसिंहता च, पञ्चमं                 |        |     |     |
|                 | संपुदम्.                                                   |        |     |     |
| *13             | » " द्श्रमं संपुटम्                                        | ***    | 3   | 0   |
| *14             | " " एकाद्शं संपुटम्                                        | •#*    | 3   | 0   |
| <sup>1</sup> 15 | आपस्तम्द्रधर्मसूत्रं हरदत्ताचार्यप्रणीतोज्जुलास्य-         | 000    | 1   | 12  |
|                 | वृत्तिग्तम्.                                               |        |     |     |
| *16             | तैत्तिरीयसंहिता, सस्वरचित्ना सपदपाठा भट्ट-                 | ••     | 3   | 0   |
|                 | मास्करीयभानयभाष्यभाष्यसहिता च. अष्टमं                      |        |     |     |
|                 | संपुटःन् .                                                 |        |     |     |
| *17             | ·›                                                         | 60 7   | 2   | 4   |
| <b>~1</b> 8     | " बादशं संपुटम्                                            | **     |     | 12  |
| *19             | श्रीगद्भराचार्यप्रवन्धावली, प्रथमसंपुरम्, (श्रीविष्णु-     | •      | 1   | 1   |
|                 | तहस्रनाम-सनत्सुजातीयभाष्यम् ).                             |        |     |     |
| -20             | "                                                          | •      | 1   | 4   |
|                 | शतस्त्रोकी, हरिस्तुतिः, दशस्त्रोकी च).                     |        |     | _   |
| -21             | ्र तृनीयसंपुटस्, (उपदेशसाहस्री गद्य-                       | **     | 2   | 0   |
|                 | पद्योमयात्मिका, रामतीर्थव्याख्यायुता).                     |        |     |     |
| *22             | " चतुर्थसंपुटम्, (आत्मवोध-विवेक-                           |        | 1   | 0   |
|                 | चूडासणि-वाक्यवृत्ति -स्वात्मनिद्धपण -योग-                  |        |     |     |
|                 | ताराध्डी-सर्वत्रेदान्तसिद्धान्तसारसंप्रद्धाः)              |        | _   | ۸   |
| *23             | माधवीयधातुवृत्तिः भ्वादौ प्रथमसंपुटम्                      | **     | 2   | 0   |
| - 24            | "                                                          | •      | 2   | 0   |
| 25              | गोत्रप्रवरिवन्धकद्भवम्                                     | 404    | 2   | 10  |
| *26             | तैत्तिरीयारण्यकम्, सस्वरचिद्धम्, महमास्करीय-               | 401    | Ţ   | 12  |
| ¥07             | भाष्यसिंदतम्, प्रथमसंपुटम् (1-4 प्रश्नाः).                 |        | 1   | 0   |
| *27             | तैत्तिरीयारण्यकम्, सस्वरचिद्रम्, भट्टभास्करीय-             | **     | 1   | U   |
| (10             | माष्यसहितम् , हितीयसंपुरम् (५-६ प्रश्नी).                  |        | 1   | 4   |
| *28             | एकाग्निकाण्डः सस्वरचिद्रः, हरद्चीयभाष्यसहितः               |        |     |     |
|                 | र एति बिहाङ्किता प्रन्था सप्रति विक्रयायात्र नीपरूभ्यन्ते. |        |     |     |

|             | प्रन्थनाम                                             | मूस्यम् | <del>-</del> ₹. | सः |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------|----|
| *29         | तैत्तिरीयारण्यकस्, सस्वरचिकं, महमास्करीय-             |         | 1               | 0  |
|             | माष्यसहितं, वृतीयसंपुटम् (7 8 मश्री).                 |         |                 |    |
| *30         | ब्रह्ममीमांसा, श्रीकण्डमाप्यसदिता                     |         | 2               | 0  |
| *31         | माघवीयघातवक्तिः, स्वादिमारम्य समग्रा                  |         | 2               | 0  |
| *32         | बोघायनगृह्यस्त्रम्, सपरिशिष्टम् (प्रथमसद्रणम्)        | •       | 2               | 4  |
| *33         | तैत्तिरीयप्रातिशास्यम्, (वैदिकामरणित्रभाष्य-          |         | 4               | 0  |
|             | रत्नास्थन्यास्याद्वययुतस्.)                           |         |                 |    |
| *81         | बोघायनधर्मसूत्रम्, गोविन्दस्वामिविवरणसपे-             |         | 3               | 0  |
|             | तम्.                                                  |         |                 |    |
| *35         | माहदीपिका, प्रथमसंपुटस् (तृतीयाध्याये तुरीयः          |         | 3               | 0  |
|             | पादान्तम्)                                            |         |                 |    |
| *36         | तैतिरीयब्राह्मणम् , सस्वरचिष्ठस् भद्टभास्करीय-        |         | 3               | 8  |
|             | भाष्ययुतस्.                                           |         |                 |    |
| *87         | कौटलीयमर्थशास्त्रक् (प्रथममुद्रणस्)                   |         | 3               | 0  |
| *38         | तैतिरीयब्राह्मणम् , सस्वरचित्रम् , मद्दभास्करीय       |         | 3               | 8  |
|             | भाष्यसदितम् (तृतीयाष्टके 1-7 प्रश्नाः).               |         |                 |    |
| *39         | श्रीमद्रश्चस्त्रभाष्यम् , आनन्वतीर्थीयम् , तस्वप्रका- |         | 3               | 0  |
|             | शिका-चन्द्रिका-प्रकाशसहितम् , I सं                    |         |                 |    |
| <b>*</b> 40 | माहदीपिका, हितीयसंपुटस्, (तृतीयाध्याचे पञ्चप्र-       |         | 3               | 0  |
|             | पाद्यसृति सप्तमाध्यायान्तम्).                         |         |                 |    |
| 41          | खादिरगृह्यस्त्रम्, रुद्रस्कन्दीयवृत्तिसहितम्          |         | 1               | 0  |
| *42         | तैत्तिरीयब्राह्मणस्, सस्यरिवहस्, भट्टमास्करीय-        |         | 2               | 4  |
|             | भाष्ययुतम् (तृतीयाष्टके 8-12 प्रशाः),                 |         |                 |    |
| 43          | स्मृतियन्द्रिका याक्रिकवेचणभट्टकता, संस्कारकाण्ड      |         | 1               | 8  |
| 44          | " " आह्रिककाण्डः                                      | ٠       | 2               | 8  |
| 45          | स्मृतिचन्द्रिका याश्चिकवेषणमृहकृता, व्यवहारकाण्डे     |         | 2               | 0  |
| 110         | प्रथमसंपुटम्.                                         |         |                 |    |
| 46          | भाहदीपिका, देतीयचंपुटम् (अष्टमाध्यायवश्वित            | ٠       | 2               | 8  |
|             | ं दशमें 4 पादान्तम्).                                 |         |                 |    |

<sup>\*</sup> यतिषद्वाञ्चिता अन्याः संगति विकायवात्र नीपसम्यन्ते,

|                 | <b>ध</b> न्थनाम                                                                                          | मूच्यम् | -ħ, | आं. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|
| *47             | श्रीमद्रह्मसूत्रभाष्यम्, आनन्दतीर्थीयम् , तत्त्वप्रका-<br>शिका-चन्द्रिका-प्रकाशयुतम्, ्राः सम-           |         | 3   | 0   |
|                 | न्वयाधिकरणप्रसृति याकाशाधिकरणान्तम्,                                                                     |         | _   |     |
| 48              | स्मृतिचन्द्रिका, याज्ञिकदेवणमदृक्तवा, व्यवहार-<br>काण्डे द्वितीयसंपुटमः                                  |         | 3   | 0   |
| <b>.</b> 18     | भाद्वीपिका, खण्डदेवकृता, चतुर्थसंपुटम् (दशमा-<br>घ्याये पञ्चमपादप्रमृति समग्रम्).                        | •       | 3   | 0   |
| <b>†</b> 50     | गौतमध्मेस्त्रम्, मस्करिमाप्ययुतम्                                                                        |         | 3   | 8   |
| *51             | अलङ्कारमणिहारः, प्रथमसंपुटम् (समासोक्तय-<br>लङ्कारान्तः).                                                | •       | 3   | 0   |
| 52              | स्मृतिचन्द्रिका, याक्षिकवैवणमञ्ज्ञता, श्राद्धकाण्डः                                                      |         | 3   | 4   |
| 53              | श्रीमद्गहासूत्रभाष्यम्, शानन्दतीर्थीयम्, तस्वप्रका-                                                      | •       | 1   | 0   |
|                 | शिका चिन्द्रका प्रकाशयुतम्, III सं. (प्राणा-<br>धिकरणप्रसृति प्रथमे द्वितीयपादान्तम्).                   |         |     |     |
| ¢54             | कौटलीपमर्थशास्त्रम् (द्विःगियमुद्रणस्)                                                                   | 14 4    | 3   | 0   |
| <sup>7</sup> 55 | वोधायनगृहस्त्रम्, सर्पारशिष्टम् (द्वितीयमुद्रणम्)                                                        | 40 4    | 3   | 4   |
| 56              | स्मृतिचन्द्रिका, याज्ञिकदेवणभद्वछता, सार्शीच-<br>काण्डः.                                                 |         | į   | 8   |
| 57              | तैनिरीयब्राह्मणम्, सस्वरचिद्मम्, भट्टभास्करीय-<br>काचित्कसायणभाष्याभ्यां युत्तम्, द्वितीया-<br>ष्टकम्.   |         | 3   | 8   |
| 58              | अळहारमणिहारः, द्वितीयसंपुरम् (परिकराळहार-<br>प्रभृति माळादीपकाळहारान्तः).                                | ٠       | 3   | 8   |
| 59              | श्रीमह्रहास्त्रमाध्यम् , शानन्दतीर्थीयम्, तत्त्वप्रका-<br>श्रिना-चन्द्रिका-प्रकाशयुतम् , IV सं. (प्रथमा- | •       | 3   | 8   |
|                 | ध्याये वतीयपाढे आदितः अपशुद्राधिकरणान्तर                                                                 | ŗ.      | _   | _   |
| *60             | काव्यप्रकाशः, मस्मटमङ्कतः, माणिक्यचन्द्रकतः<br>सङ्घेतास्यदीकायुतः.                                       |         | 3   | 8   |
| 61              | आयुर्वेद स्त्रम् , योगानन्द नाथभाष्यसहितम्                                                               |         | 3   | 0   |
|                 | <ul> <li>म्यतिबहाद्विता अन्याः सप्रति विक्रवायात्र नीपक्रम्यन्ते,</li> </ul>                             |         |     |     |

|     | . अन्वताम                                         | मूख्यम् | -₩, | मा. |
|-----|---------------------------------------------------|---------|-----|-----|
| 62  | मलंकाराणिहारः, तृतीयसंपुदम् ।सारालद्वारम-         |         | 2   | 8   |
|     | भृतिहेत्वलद्वारान्तः).                            |         | 2   | 0   |
| 63  | विद्यामाध्वीयम्, विष्णुशर्मकृतमुह्तैदीपिकादी-     | •       | 2   | U   |
|     | कायुतम् I सं. (1-6 अध्यायाः,                      |         | 3   | 0   |
| *84 | कौटलीयमधैशासम्, (ततीयसुद्रणम्)                    |         | 2   | 8   |
| 60  | अर्थशासः पव्स्वी प्रधमसंपुटम्                     |         |     |     |
| 66  | " हितीयसंपुटम्                                    |         | 2   |     |
| 67  | विद्यामाधवीयम्, विष्णुरामेकृतमुङ्कादीपिकाटीका-    |         | 2   | 0   |
|     | यता , II सं. (े-10 अध्याया-).                     |         | _   | _   |
| 68  | बर्थशारू पदस्वी, तृ शेयसंपुटस्                    | ** *    | 2   | 0   |
| 69  | अभिल्लाचे तार्थविन्तार जिः, प्रथमसंष्टम्          |         | 2   | 0   |
| 70  | विद्यामाशवीयम्, विष्णुदार्मकृतमुद्ग्रीपिकाटीका-   |         | 1   | 8   |
|     | युतर(, III सं. (11-15 अध्या याः)-                 |         |     |     |
| 71  | चरस्वनी विकासः, व्यवहारकाण्डः                     |         | 2   | 8   |
| 72  | अळड्डाराणिहारः, चतुर्थसंपुटम् (१सवदळड्डार-        |         | 2   | 4   |
|     | त्रस्ति समग्रः).                                  |         |     |     |
| 78  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           |         | 2   | 12  |
|     | सुन्द रराजीबब्या ऱ्याभिस्सहितध्.                  |         |     |     |
| 74  | तर्कताण्य वस्, व्यान्त्रयतिक्वतम्, व्यायदीपाच्य-  |         | 3   | 0   |
|     | व्याप्यायुत्तम्, प्रथमपरिच्छेदः.                  |         |     |     |
| 75  |                                                   |         | 3   | 12  |
|     | काठीकायुता, I सं. (प्रथमपरिच्छेदे विश्व-          |         |     |     |
|     | मिश्रात्वप्रभृत्यार मादिवाघोद्धारान्ता).          |         |     |     |
| 76  | तत्त्वमुक्तःकलायः, हेदान्ताचार्यकृत-सर्वार्थसिदि- | ,       | 4   | 0   |
|     | तह्या स्थानन्दवा पेनी भावपकाशास्यां युतः,         |         |     |     |
|     | प्रथाते जसद्वन्यस्यः                              |         |     |     |
| 77  | _                                                 |         | 2   | 0   |
|     | ब्याप्यायुतम्, 🏻 सं- (द्वितीयपरिच्छेत             | ŧ       |     |     |
|     | विशिवादान्तम्).                                   | -       |     |     |
| -   |                                                   |         |     |     |

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> पतिबद्याद्विता अन्याः संप्रति विक्रयायात्र नोपक्रम्यन्ते

|      | घन्सनाम सूख                                                   | म <del>्</del> * | ু হয় |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 78   | गहेतसिदिः, मधुस्वनसरस्वतीकृता, गुरचित्रका                     | 3                | -4    |
|      | रीकायुता, II सं. प्रथमपरिच्छेदे असतस्साध-                     |                  |       |
|      | कत्वोपपत्तिप्रभृति अविद्याप्रविपाद्कश्रुत्युपप-               |                  |       |
|      | चिपर्यन्ता.                                                   |                  |       |
| 79   | तर्वताण्डवम् , न्यायदीपार्यम्यास्यायुतस्, III सं              | 2                | 0     |
| 89   | अङ्कत सिन्द्रः गुरुचन्द्रिकोपता, III संपुरम्                  | _ 2              | 7     |
| 81   | नस्त्रम् काक्षळापः. वेद्ान्ताचार्यकृत सर्वाधिसिङि             | 9                | 0     |
|      | ् ठह्याच्यानन्द्रद्ययिनीमावप्रकाशास्यां युतः, II सं.          |                  |       |
| 82   | तर्कतः गड्वम् न्यायदीपा व्यव्यास्यायुतम्, IV धः               | . 2              |       |
| 83   | नान्यार्थरत्नम् . सुवर्णमुद्रिकास्यन्यास्यानमञ्ज्ञतम्         | 1                |       |
| 81   | नत्ता शेस्त्रं, श्रीमदुमास्त्रानिविरचिनस्, श्रीमास्करमन्त्रि  | - 2              | 4     |
|      | रिराचितसुखवोधाच्यवृत्तियुतस्र.                                | -                |       |
| *35  | सीन्दर्यछद्दी शद्भराचार्यविराचिता छद्मीघरज्याच्या             | - 2              | 8     |
|      | समळं हता, भावनोपनिषत् भास्करराजमाण्यसहित                      | 1.               |       |
|      | वेषीपञ्चस्तवी च. (द्विनीयमुद्रणम्)                            |                  |       |
| 85   | याद्वाभ्युद्यकाव्यम्, श्रीवेदान्ताचार्यविरचितं श्रीमद         | - 3              | 4     |
|      | ण्यर्वक्षितेन्द्रविरचितन्यास्यासमसङ्कतम्, प्रथम               | -                |       |
|      | संयुदम् (सर्गाः 13-18).                                       | ٠,               | •     |
| 97   |                                                               | . 4              | U     |
|      | स्वामियाणमृपितस्, I सं. (प्रश्नाः 1—5).                       |                  | •ស    |
| 88   | प्रमेय ज्ञालहारः श्रीभनवन्त्रारुकीर्तिपण्डितानायविरित्रित     | F 2              | 22    |
| ა9   | याद्वाम्युद्रयकान्यं श्रीवेदान्ताचार्यविरिचितम्               | . J              | 0     |
|      | र्शामङ्घ्ययद्वितिनद्रकृतव्याख्यास्मलङ्कृतम्<br>विकासन्दर्भागः |                  |       |
| C.C. | वित्रीयसंपुर्ट (19-24 सर्गाः).                                | . 3              | 0     |
| 90   | शैवप रेमापा शिवाप्रयोगिकता                                    | . S              | 9     |
| 91   | सीन्द्रवेलहरी जंकराचार्यकृता लक्ष्मीयराचार्यकृत               | . v              | 9     |
|      | हराच्यायुता. मास्करतायहृतमाण्यसहिता                           |                  |       |
|      | ¥ावनोपनिपन्. कालिङ्गसकृता पश्चस्त्रवी                         |                  |       |
|      | च. तृतीयसुद्रणम्.                                             |                  |       |

<sup>&</sup>quot; एतिहाहिता प्रन्या। संप्रति विद्वरागत्र सैतकस्ते,

|    | श्चनाम्                                                                                                                                                         | रूपम्—र | K, 4 | Π, |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|
| 92 | प्राकृतमिषदीयः, श्रीमद्य्ययदीक्षितस्रधीप्रणीतः,<br>तिरु तिरु-श्रीनिवासगोपाखाचार्यसुधीप्रणी-<br>तया प्राकृतमिषदीपदीधिलाक्यया टिप्पण्या<br>समसङ्कृतः प्रथमसंपुटम् |         | ò    | 4  |
|    | Miscellaneous Publications                                                                                                                                      |         |      |    |

#### 

## ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಚ್ಯವಿದ್ಯಾಸಂಶೋಧನಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳು

|     |                                           |       | ಚೆಲೆ  |
|-----|-------------------------------------------|-------|-------|
|     |                                           |       | ರೂ ಆ. |
| *1  | ಪಂಪಮಹಾಕವಿಯ ಅಧಿಪ್ರರಾಣ                      |       | 2 8   |
| *2  | ರುದ್ರಥಟ್ಟನ ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯ                    | •••   | 2 12  |
| 3   | ಸದಾನಂದರೊಳಿಗಿಯ ಮಹಾಧಾರತ (ಪೌರೋಮಾಸ್ತ್ರಿಕಪರ್ಗ  | ***   | 1 8   |
|     | ಗಳು)                                      |       | . 0   |
| *4  | ಕುಮಾರವ್ಯಾನನ ಮಹಾಥಾರತ, ಸಂಥವಪರ್ಖ             | •••   | 2 0   |
| *5  | ್ರ, ಜತುಗೃಹಾಧಿ ಸರ್ವ                        | •••   | 1 12  |
| *6  | ,, ಪರಾಪರ್ವ .                              |       | 1 12  |
| *7  | ,, ಅರಣ್ಯಪರ್ವ                              |       | 2 0   |
| *8  | ,, ವಿರಾಟದರ್ವ                              | ••    | 1 8   |
| 9   | ಲಂಗಣ್ಣನ ಕೆಳದಿನೃಪವಿಜಯ                      |       | 1 8   |
| 10  | ಸೋಮರಾಜನ ಉದ್ಘಟಕಾವ್ಯ                        | • • • | 2 0   |
| *11 | ರುದ್ರಫಟ್ಟನ ಜಗನ್ನಾ ಧವಿಜಯ್ (ಎರಡನೆಯ ಮುದ್ರಣ)  | •••   | 2 12  |
| *12 | ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಮಹಾಭಾರತ, ಉದ್ಯೋಗಿಸರ್ವ          | ***   | 1 2   |
| 13  | ಸ್ಕೂಮನಾಥನ ಆಕ್ರೂರಡುತ್ತೆ                    |       | 1 0   |
| 14  | ನಯನೇನನ ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಂ. I                     | ***   | 2 4   |
| 15  | ಗೋವಿಂದವೈದ್ಯನ ಕಂರೀ ವನರಸರಾಜವಿಜಯ             | ***   | 2 8   |
| 16  | ನಯಸೇನನ ಧರ್ಮಾಮ್ಮ: ಸಂ. II                   | ***   | 1 4   |
| 17  | ವೀರಥದ್ರನ್ನಪಾಲನ ವೀರೆಭಿದ್ರವಿಜಯ              | ***   | 1 4   |
| *18 | ಜನ್ನನ ಅನಂತನಾಧಪುರಾಣ                        |       | 2 0   |
| *19 | ನಕಲವೈದ್ವ ನಂಹಿತಾನಾರಾರ್ಣವ ನಂ. I             | ••    | 1 14  |
| *20 | ಕುಮಾರವ್ಯಾ ನನ ಮಹಾಭಾರತ, ಬೀಪ್ನ ಪರ್ವ          | **    | 1 0   |
| *21 | , ದ್ರೇಣಪರ್ವ                               |       | 1 12  |
| 22  | ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾವ್ಯಾವರೋಕನ (ದ್ವಿತೀರು ಮುದ್ರಣ)    |       | 1 8   |
| *23 | ಕುಮಾರವ್ಯಾನನ ಮಹಾಧಾರತ್ಯ ಕರ್ಣಪರ್ವ            | 44    | 2 4   |
| 24  | ತಲ್ಯಗಡಾಸರ್ವಗಳು                            | ••    | 1 0   |
| 25  | ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಟ್ಗನನ ಸೂಕ್ತಿಸುಧಾರ್ಣವ             |       | 2 8   |
| 26  | ಕ್ ಮಾರವ್ಯಾಸನ ಬೀಸ್ಕ್ರಪರ್ವ (ದ್ವಿತೀಯಮುದ್ರಣ)  | ***   | 1 4   |
| 27  | องกิบาหลี อะกิบาหัญงาธา                   |       | 6 0   |
| 28  | ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಡ್ರೋಣಪರ್ವ (ದ್ವಿತೀಯಮುದ್ರಣ)     | ,     | 2 12  |
| 29  | ಕುಮಾರವಾಸ್ತ್ರನನ ಕರ್ಣಪರ್ವ (ದ್ವಿತೀಯಮುದ್ರ್ರಣ) |       | 3 0   |
| 30  | क्षीं विकास त्रिक्ष                       | 1100  | 2 4   |

# LIST OF WORKS PUBLISHED BY THE ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE, MYSORE

### A - Sanskrit Publications

|      |                                                                                                      | P  | RICE |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|      |                                                                                                      | Rs | a    |
| *L   | Apastamba Gribya Sutia with the commentary of<br>Sudarsanacarya                                      | 1  | 12   |
| *2   | Apastamba Paribhasha Sutra with the commen-                                                          | Ī  |      |
| *3   | taries of Haradatta and Kapardi Swami<br>Madhaviya Dhatuvrith, Vol II, Part I (Adādi-                | 1  |      |
| *4   | Divadi-Juhotyadi)                                                                                    | 2  | 0    |
|      | Taiturya Samhita with the commentary of Bhatta-<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha, Vol I     | 2  | 8    |
| *5   | Taitarya Samhita with the commentary of Bhatta-<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha,           |    | •    |
| *6 ' | Vol II<br>Dakshuamurtistokia with the commentary of Sures-                                           | 2  | 8    |
| Ť    | Ageopalas                                                                                            | 1  | 4    |
| *7   | Tatturiya Samhita with the commentary of Bhatta-<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha,          |    | _    |
| *a   | Vol III                                                                                              | 3  | 0    |
| *8   | Shagavadqua with the commentary of Sankara-                                                          | 2  | 12   |
| *9   | Tauturya Saminta with the commentary of Bhatta-<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha,<br>Vol IV | 8  | 0    |
| 10.  | Mandala Brahmanopanishad with a commentary                                                           | 0  | 6    |
| 11   | Saundaryalabari with the commentary of Lakshmi-<br>dhara, Bhavanopanishad with a commentary, and     |    | Ĭ    |
| 12   | Davipancastavi                                                                                       | 1  | 0    |
| 12   | Taittinya Samhita with the commentary of Bhatta-<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha,          |    | _    |
| 18   | Vol V                                                                                                | 3  | 0    |
|      | Tanturya Sambita with the commentary of Bhatta-<br>Bhaskara with Padapatha and Svarapatha,<br>Vol X  | 3  | 0    |
|      | · v                                                                                                  | U  | v    |

| *14 Taittiriya Samhita with the commentary of F<br>Bhaskara with Padapatha and Svara<br>Vol XI                     | patha-<br>entary  | Rs | A       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|---------|
| Bhaskara with Padepatha and Svara                                                                                  | patha-<br>entary  | 3  |         |
|                                                                                                                    |                   | •  | 0       |
| *15 Apastamba Dharma Sutia with the comm-<br>called Univala                                                        |                   | 1  | 12      |
| *16 Taithinya Samhita with the commentary of E<br>Bhaskara with Padapatha and Svara<br>Vol VIII                    | Bhatta-<br>patha, | 3  | 0       |
| *17 Taittiriya Samhita with the commentary of E<br>Bhaskara with Padapatha and Svara                               |                   |    |         |
| *18. Taittinya Samhita with the commentary of E Bhaskara with Padapatha and Svara Vol XII                          | Bhatta-<br>patha, | 2  | 4<br>12 |
| *19 Sankaiscarya's Miscellaneous Works, Vo<br>commentaries on Vislinusahasi anama and<br>sujätiya                  |                   | 1  | 4       |
| *20 Sankaracaryn's Misceilaneous Works, Vo<br>Aparokshānubhūti, Satasloki, Haristut<br>Dasasloki with a commentary |                   | 1  | 4       |
| *21 Sankaracarya's Viscellaneous Works, Vol<br>Upadesasāhasri with a commentary                                    | III,              | 2  | 0       |
| *22 Sankaracarya's Miscellaneous Works, Vol                                                                        | avritti,          |    |         |
| siddhanta sārasangraha                                                                                             |                   | 1  | 0       |
| 28 Madhaviya Dhatuvritti, Vol I, Part I (Bhv                                                                       | ādi)              | 2  | 0       |
| *24 Madhaviya Dhatuvritti, Vol I, Part II (Bhv                                                                     | ādı)              | 2  | 0       |
| *25 Gotra-prayara-mbandha-kadambakam                                                                               |                   | 2  | 0       |
| *26 Taithriyaianyaka with the commentary of E<br>Bhaskara with Svarapatha, Vol I                                   |                   | 1  | 12      |
| *27 Taittiriyaranyaka with the commentary of E<br>Bhaskara with Svarapatha, Vol II                                 | 3hatta-           | 1  | 0       |
| *28. Ekägnikända with the commentary of Har with Svarapatha                                                        | adatta            | 1  | 4       |
| *29 Taittiriyaranyaka with the commentary of E<br>Bhaskara with Svarapatha, Vol III                                | 3hatta-           | 1  | 0       |
| *30 Brahmammamsa with the commentary of Sril                                                                       | kantha            | 2  | 0       |
| *31 Madhaviya Dhatuvritti, Vol. II. Part II                                                                        | (Svadı            | 2  | 0       |
| *32 Bodhayana Grihya Sutra with Pailishta                                                                          |                   | 2  | 4       |
| *33 Taittiriya Pratisakhya with Vaidikäbharan<br>Tribhāshyaratna                                                   | a and             | 4  | 0       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P   | IÇE |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rs  | 2.  |
| *R4.            | Bodhayana Dharma Sutra with a commentary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 3 | 0   |
| *35             | Bhattadipika, Vol. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | ŏ   |
| *36             | Taittiriya Brahmana with the commentary of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | •   |
| •               | 757 11 757 7 15 64 16 16 16 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 3 | 8   |
| *37             | Kautilya Arthasastra (First Edition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 3 | 0   |
| *38             | Taittirya Brahmana with the commentary of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | v   |
| 00              | Bhatta-Bhaskara with Svarapatha, Ashtaka III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 8   |
| *39             | Sumad-Brahmasutra Bhashya (Anandaturthuya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _   | •   |
| ••              | with Tatparya Candrika, etc., Vol I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ໌ 8 | 0   |
| *40             | Rhattadamla Val II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ö   | ŏ   |
| 41              | This are Control of the Control of t |     | ő   |
| *42             | Taittiriya Brahmana with Bhatta-Bhaskara's com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | U   |
| ~40             | mentary, Ashtaka III, Part II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4   |
| 43              | Smrttoandrika, Samskara Kanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 2 | 8   |
| 44              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | _   |
| 45              | Smritoandrika, Ahmka Kanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 8   |
| *46             | Smrtucandrika, Vyavahara Kanda, Part I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 2 | 0   |
| *47             | Bhattadıpıka, Vol III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 2 | 8   |
| 51              | Srimad-Brahmasutra Bhashya (Anandatuthiya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _   | _   |
| 48              | with Tatparya Candrika, etc., Vol II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3   | 0   |
| *49             | Smrticandrika, Vyavahara Kanda, Part II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | 0   |
| *50             | Bhattadipika, Vol IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 3 | 0   |
| *61             | Gautama Dharma Sutra with Maskariya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 3 | 8   |
|                 | Alankāra Mamhāra, Vol. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3   | 0   |
| 52              | Smrtiscandrika, Sraddha Kanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 3 | 4   |
| *63             | Srimad-Brahmasutra Bhashya (Anandatirthiya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | )   |     |
| ***             | with Tatparya Candrika, etc., Vol III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4 | 0   |
| *54             | Kantilya Arthasastra (Second Edition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3   | 0   |
| *65             | Bodhayana Grihya Sutra with Parisishta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 2 | 4   |
| 56              | Smriticandrika, Asanga Kanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 8   |
| 57              | Taittariya Brahmana with the commentary partly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7   |     |
|                 | of Bhatta-Bhaskara and partly of Sayana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |
|                 | Ashtaka II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 0 | 8   |
| 58              | Alankāra Manuhāra, Vol II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   | 8   |
| 59              | Srımad-Brahmasutra Bhashya (Anandatirthiya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | _   |
|                 | with Tatparya Candrika, etc., Vol IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3   | 8   |
| <sup>+</sup> 60 | Kavya-Prakasa with the commentary of Sanketa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8   | 8   |
| 61              | Ayurveda Sutra with the commentary of Yoga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | _   |
|                 | nandanatha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 0   |
| 62,             | Alankāra Manihāra, Vol III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 8   |
| 63              | Vidyamadhaviya of Vidyamadhava with the com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | •   |
|                 | mentary of Muhurtadipika by Vishnu Saima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
|                 | Val T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0   |
|                 | 401 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | _   |

|                 |                                                  | Pn | ice |
|-----------------|--------------------------------------------------|----|-----|
|                 |                                                  | Re | 8   |
| *64.            | Kautilya Arthasastia (Third Edition)             | 3  | 0   |
| 65              | Index Verborum to the published texts of Artha-  | -  |     |
|                 | sastra of Kautilya, Vol I                        | 2  | 8   |
| 66              | Index Verborum to the published texts of Artha-  |    |     |
|                 | sastra of Kautilya, Vol II                       | 2  | 8   |
| 67              | Vidyamadhaviya of Vidyamadhava with the com-     |    |     |
|                 | mentary of Muhutadipika by Vishnu Sarma,         |    |     |
|                 | Vol II                                           | 2  | 0   |
| 68              | Index Verborum to the published texts of Artha-  |    |     |
|                 | Sastra, Vol III                                  | 2  | 0   |
| 69              | Abhilashithartha Cintamani, Vol I                | 2  |     |
| 70              | Vidyamadhaviya, Vol III                          | 1  | 8   |
| 71              | Sarasvatı Vılasa (Vyavahara Kanda)               | 2  | 8   |
| 72              | Alankara Manihara, Vol IV                        | 2  | 4   |
| 73              | Apastamba Sulba Sutra                            | 2  | 12  |
| 74.             | Tarkatandava with Nyayadipa, Vol I               | 3  | 0   |
| 75              | Advantasiddhi with Gurucandrika, Vol I           | 3  | 12  |
| 76.             | Tattvamuktakalapa with Sarvarthasiddhi, Bhava-   |    |     |
|                 | prakasa and Anandadayını, Vol I                  | 4  | 0   |
| 77              | Tarkatandava, Vol II                             | 2  | 0   |
| 78              | Advastasiddhi with Guincandiika, Vol II          | 3  | 4   |
| 79              | Tarkatandava, Vol III                            | 2  | 0   |
| 80              | Advastasiddhi with Guruchandrika, Vol III        | 2  | 4   |
| 81              | Tattvamuktakalapa with Sarvarthasiddhi, Bhava-   |    | _   |
|                 | prakasa and Anandadayını, Vol. II                | 3  | 0   |
| 82              | Tarkatandava, Vol IV                             | 2  | 4   |
| 83              | Vakyartharatna with the Suvarnamudrika           | 1  | 0   |
| 84              | Tattvarthasutra of Umasvamı with the Sukhabodha  | _  |     |
|                 | of Bhaskaranandi                                 | 2  | 4   |
| <sup>4</sup> 85 | Saundaryalahari Bhayanopanishat, Devipancastavi  | 2  | 8   |
| 86.             | Yadavabhyudaya of Sri Vedantacharya with the     |    |     |
|                 | commentary of Appaya dikshit. Vol I,             |    | 4   |
| -               | (Sargas 13—18)                                   | 3  | *   |
| 87.             | Apastamba Srauta Sutra with the Vritti of        |    |     |
|                 | Ramagnicit and Bhashya of Dhurtaswami,           | 4  | 0   |
| 00              | Vol I, Prasnas 1—5                               | 2  |     |
| 88              | Prameyaratnalankara of Charuku upanditacharya.   |    | 140 |
| 89              | Yadavabhyudaya of S11 Vedantacharya with the     |    |     |
|                 | commentary of Appaya-dikshit Vol II (Sargas      | 5  | 0   |
| 00              | 19-24)                                           | 3  | Ŏ   |
| 90              | Savaparibhasha of Sivagra yogi                   | -  | -   |
| 91              | Saundaiyalahari, Bhavanopanishat Devipancastavi, | 3  | 0   |
|                 | etc (Third Edition)                              | -  |     |

|             |                                                                                                                     | PR  | tcf |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|             |                                                                                                                     | Rs  | ß.  |
| 92,         | Prakitamanidipa of Appayyadikata with the gloss Prakitamanidipadidhiti of Vidwan T. T. Srinivasa-gopalacharva Vol 1 | 6   | 4   |
|             | B -Kannada Publications.                                                                                            |     |     |
| *1          | Admurana of Pampa                                                                                                   | 2   | 8   |
| *2          | Jacannatha Vuaya                                                                                                    | 2   | 8   |
| 3,          | Mahabharata—Pauloma and Astika Parvas                                                                               | ī   | 8   |
| *4.         | Mahabharata by Kumara Vyasa, Sambhava Parva                                                                         | 2   | ō   |
| -5.         | Mahabharata by Kumara Vyasa, Jatugriha Parva                                                                        | 1   | 12  |
| *6.         | Mahabharata by Kumara Vyrsa, Sabha Parva                                                                            |     | 12  |
| *7          | Mahabharata by Kumara Vyasa, Aranya Parva                                                                           | 2   | 0   |
| <b>*8</b> . | Mahabharata by Kumara Vyasa, Virata Parva                                                                           | 1   | 8   |
| 9           | Keladinmpa Vijaya of Lingapus .                                                                                     | 1   | 8   |
| 10          | Udbhatakavya of Somaraja                                                                                            | 2   | 0   |
| *11.        | Jagannatha Vijaya of Rudrabhatta (Second Edition)                                                                   | 2   | 12  |
| *12         | Mahabharata by Kumara Vyssa, Udyoga Parva                                                                           | 1   | 2   |
| 13.         | Akrora Carritre of Somanatha                                                                                        | 1   | 0   |
| 14          | Dharmamrita of Nayasena, Vol. I                                                                                     | 2   | 4   |
| 15          | Kantiraya Narasaraja Vijaya                                                                                         | 2   | 8   |
| 16          | Dharmamrita of Nayasena, Vol II                                                                                     | 1   | 4   |
| *17.        | Virabhadiavijaya                                                                                                    | 1   | 4   |
| *18,        | Anantanathapurana of Janua                                                                                          | 2   | 0   |
| *19.        | Sakalavaidya Samhita Sararnava by Virarajendra                                                                      | 1   | 14  |
| *20.        | Mahabharata by Kumara Vyasa, Bhishma Parva                                                                          | 1   | 0   |
| *21         | Mahabharata by Kumara Vyasa, Drona Parva                                                                            | 1   | 12  |
| *22         | Kavyavalokana by Nagavarma (Second Edition)                                                                         | 1   | 8   |
| *23.        | Mahabharata, by Kumara Vyasa, Karna Parva                                                                           |     | 4   |
| *24         | " Salya and Gada Parvas                                                                                             |     | 0   |
| 25          | Sukti Sudharnava of Mallikarjuna                                                                                    |     | 8   |
| 26          | Mahabharata by Kumara Vyasa, Bhushma Parva<br>(Second Edition)                                                      | 1   | 4   |
| 27,         | Singiraja Purana by Singiraja                                                                                       | 6   | 0   |
| 28,         | Mahabharata by Kumara Vyasa, Drona Parva<br>(Second Edition)                                                        |     | 12  |
| 29.         | Mahabharata by Kumara Vyasa Karna Parya                                                                             |     |     |
| 30          | (Second Edition) Nalachampu by Chaundaraja                                                                          | 3 2 | 0   |
|             |                                                                                                                     | -   |     |

|    |                                                                                                    | PE | ICE |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|
|    |                                                                                                    | νg | В.  |  |
|    | MISCELLANEOUS                                                                                      |    |     |  |
| 1. | Yogaratusbara with translation in Kannada and<br>Telugu. Part I                                    | 2  | 12  |  |
| 2  | A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts<br>in the Oriental Institute, Mysore, Vol. I—Vedas | 3  | 12  |  |
| 3. | Do Do Vol. II-Smrtis                                                                               |    | 4   |  |
| 4. | A Catalogue of printed Sanskrit Books in the Library of the Institute                              |    | 12  |  |
| 5. | A Catalogue of printed Kannada Books in the Library of the Institute                               |    | _   |  |